#### वीर सेवा मन्दिर दिल्ली

\*

कम संस्था

काल न

*र*नगर्

# ॥ ऋग्वेदभाष्यम्॥

श्रीमह्यानन्द सर्स्वती स्वामिना निर्मितम्

10

**}•**≱> ğ**+\$**> ۽ ڇ

संम्कृतार्यभाषाभ्या समन्वितम् सप्तमे मण्डलं पञ्चमाष्टकस्य पञ्चमाध्याये तृतीय वर्गस्य ब्रितीयमन्त्रपर्यन्तम्

('नवम भागात्मकम्)

**→**₩₩←

संवत् १९६१

अजमेर नगरे

वैदिक यन्त्रालये मुद्भितम्

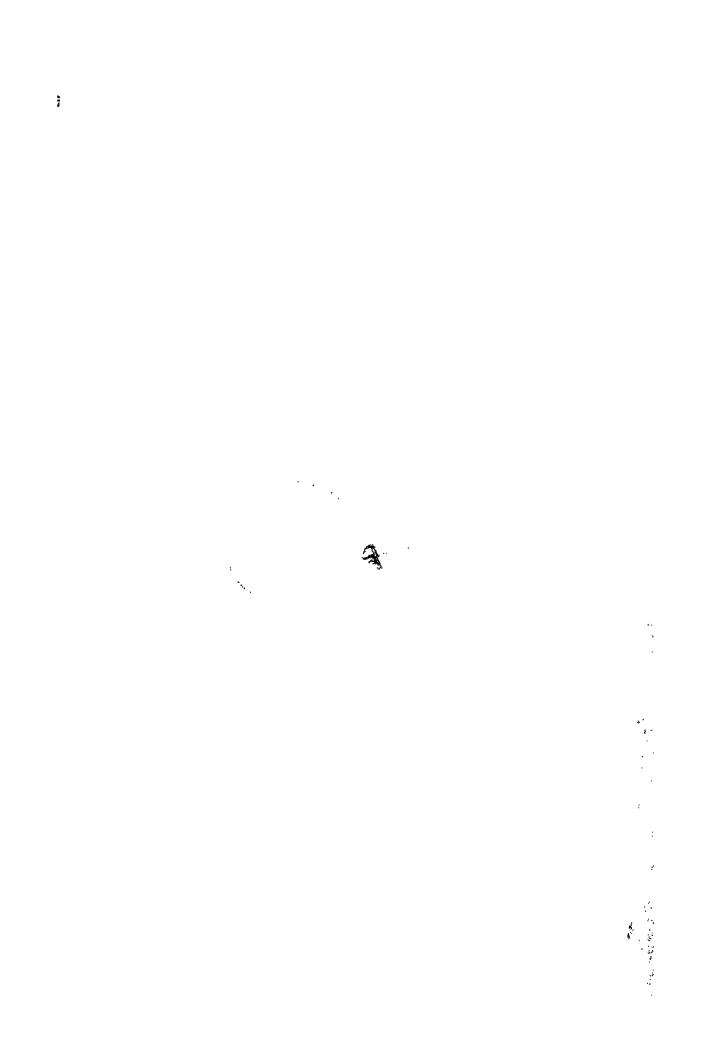

पदार्थ:-हे विद्वानों नैसे ( युवितः ) युवावस्था को प्राप्त कन्या ( दोषा, व-स्तोः ) रात्रि दिन ( सुदत्तम् ) अच्छे बलयुक्त ( यम् ) जिस पित को ( उप, एित ) समीप से प्राप्त होती है जैसे ( हिविष्मती ) प्रहण करने योग्य बहुत बस्तुओं वाली ( घु-ताची ) रात्रि चन्द्रमा को (उप) प्राप्त होती है तथा जैसे (अरमितः) जिस के गृहस्थ के तुल्य रमण किया नहीं वह ( वस्युः ) द्रव्यों की कामना करने वाली ( स्वा ) अपनी स्त्री ( एनम् ) इस विपाहित प्रियपित को प्राप्त होके सुख पाती है वैसे अग्निविद्या को प्राप्त होके तुम लोग निरन्तर आनन्दित होओ ॥ ६ ॥

भावार्थ: - इस मंत्र में वाचकलु० - जो दिन रात उद्यम और विद्या के द्वारा आग्निविद्या को प्रकट करते हैं वे परस्पर प्रीति रखने वाले स्त्री पुरुषे। के तुल्य बहे आन्निव्या को प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥

पुनरग्निना कींद्रश उपकारो ग्राह्य इत्याह ॥ फिर श्रम्नि से कैसा उपकार लेना चाहिये इस विषय को०॥

विश्वां श्रुग्ने ऽपं दृहारांतीर्ये भिस्तवे भिरदंहो

जरूथम् । प्र निस्वरं चांतयस्वामीवाम् ॥ ७॥
विश्वाः। श्रुग्ने । धर्ष। वह । धरांतीः । येभिः । तर्षःऽ
भिः । धर्षहः । जरूथम् । प्र । निऽस्वरम् । चात्यस्व ।
स्मीवाम् ॥ ७॥
पदार्थः - (विश्वाः ) समग्राः (श्रुग्ने )श्रुग्निविहद्दन् (श्रुपदार्थः - (विश्वाः ) समग्राः (श्रुग्ने )श्रुग्निविहद्दन् (श्रुप) (वह ) (श्रुरातीः ) शत्रुसेनाः (पेभिः ) यैः (तपोभिः )
प्रतप्तकरेरिग्नगुणैः (श्रुदहः ) दहति (जद्धथम् ) जरावस्थां
प्राप्ते जीर्णं काष्ठम् (प्र) (निः स्वरम् ) निर्मूलम् (चात्यस्व )

नाइां प्रापय चतिर्गतिकमी निघं ० २।१४ (श्रमीवाम्) सेगम्॥ ७॥

त्रान्वयः हे त्राग्ने ? येभिस्तपोभिरग्निज्रह्भयमदहस्तै विश्वा श्रारंतीरप दहाऽमीवां निः स्वरं प्र चातयस्व ॥ ७॥

भावार्थः —हे विहासो यदि भवन्तोऽग्निप्तभावं विदित्वाऽऽग्ने-याऽस्त्रादीनि निर्माय सङ्ग्रामे प्रवेतिरँस्तर्द्यनेकाः शञ्जसेनाः सचो द-ह्येयु र्यथा सहैचः स्वकीयं शरीरमरोगं कृत्वाऽन्यानरोगान्करोति तथैव भवन्तोऽग्निविद्याप्रभावेन रोगभूताञ्खन्नान्त्वारयन्तु ॥ ७ ॥

पद्रिधः -हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेमस्यी विद्वन् (येभिः) जिन (त-पोभिः) हाथों को तपाने वाले अग्नि के गुणों से अग्नि (जरूथम्) जीर्ण अवस्था को प्राप्त हुए पुराने काष्ठ को (अदहः) जलाता है उन गुणों से (विश्वाः) सब (अरातीः) रात्रुओं की सेनाओं को (अप, दह) जलाइये तथा (अश्वाम्) रोग को (निःस्वरम्) निर्मृल जैसे हो वैसे (प्र, चातयस्व) नष्ट की जिये ॥ ७॥

भावार्थ:—हे विद्वानो ! जो आप श्राग्न के प्रमाव को जान के आग्नेयास्त्र श्रादिकों को बना के संश्राम में प्रयूत्त हों तो अनेक शत्रुश्रों की सेनाएँ शीघ भस्म होवें जैसे उत्तमवैद्य अपने शरीर को रोग रहित करके श्रन्यों को रोगरहित करता है वैसे ही आप लोग अग्निविद्या के प्रभाव से रोगरूप शत्रुश्रों का निवारण करों ॥ ७ ॥

पुनर्विहाद्धः केन तेजस्विनी सेना कार्यत्याह ॥
किर विद्वानों को किस से सेना तेजस्विनी करना चाहिये इस वि०॥
त्रित्रा यस्ते श्रम इध्ते श्रनीकं विसिष्ठ शुक्र दीदिवः
पार्वक । उतो नं एभिः स्त्वथिरिह स्याः ॥ ८॥
भा । यः । ते । भमे । इधते । भनीकम् । विसिष्ठ । शुन

क्री दीदिंडवः । पार्वक । <u>उतो</u> इति । नः । एभिः । स्नवर्थः । इह । स्याः ॥ ८॥ १९९१ । १९९१ । १९९१ । १९९१ । १९९१ । १९९१ ।

पदार्थः—( श्रा ) समन्तात् ( यः ) ( ते ) तब ( श्राने ) पावक इव ( इधते ) प्रदीपयित ( श्रानीकम् ) सैन्यम् ( विसिष्ठ ) श्रातिशयेन वस्तो ( शुक्त ) श्राशुकारिन्वीर्यवन् ( दीदिनः ) वि- जयं कामयमान ( पावक ) पियत्र ( उतो ) ( नः ) श्रास्माकम् ( एभिः ) ( स्तवथैः ) स्तवनैः ( इह ) श्रास्मिन्नाज्ये ( स्याः ) मनेः ॥ ८॥

त्र्रान्वयः हे त्र्राप्ते ? बन्हिरित्र वर्त्तमान विसिष्ठ शुक्त दीदित्रः पावक राजन यस्य ते तवाऽनीकं योग्निराइधते तस्यभिः स्तवधै-रिह नो रज्ञकः स्या उतो त्र्रापि वयं तदिग्नवलेतेत्र ते रज्ञकाः स्याम ॥ ८॥

भावार्थः-न्त्रत्रवाचकजु ०-ये राजपुरुषा त्र्राग्निविद्ययाऽऽःनेया. स्वादीनि निर्माय स्वसैन्यं सुप्रकाञ्चितं क्रत्वा न्यायेन प्रजापालका-स्स्युस्तेदीर्धसमयं राज्यं महैश्वच्यी जायन्ते ॥ ८ ॥

पदार्थ: —हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य वर्त्तमान (विश्वष्ठ) अतिशय कर वसने और (शुक्र) शीघता करने वाले पराक्रमी (दीदिवः) विगय की कामना करते हुए (पावक) पवित्र (ते) आप की (अनीकम्) सेना को (यः) नो अग्नि (आ, इधते) प्रदीप्त प्रकाशित कराता है उस अग्नि की (एभिः) इन (स्तवयैः) स्तृतियों से (इह) इस राज्य में (नः) हमारे रक्तक (स्याः) हूनिये (उतोः) और भी हम लोग उस अग्नि के बल से ही आप के रक्तक होवें ॥ ॥

भविधि: — इस मंत्र में वाचकलु० – जो राजपुरुष श्राग्निवद्या से श्राग्ने या-स्त्रादि को बना के अपनी सेना को श्राच्छे प्रकार प्रकाशित कर के न्याय से प्रजा के पालक हों, वे दीर्घ समय तक राज्य को पाके महान् ऐश्वर्य्य वाले होते हैं ॥ = ॥

पुनः की हरीः सह राजा प्रजाःपाल येदित्याह ॥ फिर कैसे भृत्यों के साथ राजा प्रजा का पालन करे इस वि०॥

वि ये ते अग्ने भेजिरे अनीकं मर्ना नरः पि-ज्यांसःपुरुत्रा। उतो नं सुभिः सुमनं इह स्याः ॥९॥

वि । ये । ते । धारते । भेजिरे । धानीकम् । मती । नर्रः पि-ज्यांसः । पुरुऽत्रा । उतो । इति । नः । एभिः । सुऽमनीः । इह । स्याः ॥ ९ ॥

पदार्थः — (वि) (ये) विद्यांसः (ते) (त्राग्ने) तिडि-दिव प्रकाशमान (मेजिरे) सेवन्ते (त्रानंकम्) सैन्यम् (म-र्ताः) मनुष्याः (नरः) नायकाः (पित्र्यासः) पितृम्यो हिताः (पुरुता) पुरुषु बहुषु राजमु (उतो) त्रापि (नः) त्रारमाकमुपरि (सिः) प्रत्यत्तिर्विद्यद्धिः सह (सुमनाः) सुष्ठुशुद्धमनाः (इह) त्रारम्माज्ये (स्याः)॥ ९॥

श्रन्वयः — हे त्राग्ने ये पित्रयासी मर्ता नरस्तेऽनीकं वि भेजिरे उतो एभिस्सह त्विमह नः सुमनाः स्थाः ॥ ९॥

भावार्थ: —हे राजन् ? येऽनिनिवद्यायां कुझाला भवत्सेनाप्र-काझका वीरपुरुषा धर्मिष्ठा विद्दांसोऽधिकारिणः स्युस्तैस्सह भ-वाष्ट्यायेनाऽस्माकं पालको भूयाः॥ ९॥ पद्धि: —हे (अग्ने) विद्युत् के तुल्य प्रकाशमान (ये) जो विद्वान् ( विष्ट्यासः ) पितृओं के लिये हितकारी (मर्त्ताः ) ममुष्य (नरः ) नायक हैं (ते) वे (पुरुत्रा ) बहुत राजाओं में (अनीकम् ) सेना को (वि, भेजिरे) सेवन करते हैं (उतो ) और (एभिः ) इन प्रत्यच्चविद्वानों के साथ आप (इह ) इस राज्य में (नः ) हमपर (सुमनाः ) शुद्धचित्त वाले प्रसन्त (स्थाः ) ह् जिये ॥ १॥

भावार्थ:—हे राजन् ! जो अग्निविद्या में कुशल, आप की सेना के प्र-काशक, वीर पुरुष, धार्मिक, विद्वान् अधिकारी हों उनके साथ आप न्याय से हमारे पालक हूजिये ॥ र ॥

> राज्ञा की हशा भमात्याः कर्त्तव्या इत्याह ॥ राजा को कैसे मंत्री करने चाहियें इस विषय को०॥

इमे नरों छत्वहत्येषु शूरा विश्वा ऋदेवीर्भि संन्तु मायाः । ये मे धियं पनयंन्त प्रशुस्ताम्॥१ ०॥२४॥

हमे। नरंः। छुत्रुऽहत्येषु। शूर्राः। विश्वाः। भदेवीः। भाभि। सन्तु। मायाः। ये। मे। धियम्। पनयन्त। प्रऽही-स्ताम्॥ १०॥ २४॥

पदार्थः—(इमे ) वर्त्तमानाः (नरः ) न्याययुक्ताः ( दत्रह-त्येषु ) सङ्ग्रामेषु ( गूराः ) ( विश्वाः ) समग्राः ( स्त्रदेवीः )स्त्र-दिव्या स्त्रशुद्धाः ( स्त्रभि ) स्त्राभिमुख्ये (सन्तु ) भवन्तु (मायाः ) कपटल्लयुक्ताः प्रज्ञाः ( ये ) ( मे ) मम ( धियम् ) प्रज्ञाम् (पन्तयन्त ) स्तुवन्ति व्यवहरन्ति वा (प्रशस्ताम्) उत्तमाम् ॥ १०॥

अन्वय: - हे राजन य इमे जूरा नरो दमहत्येषु विश्वा अ-

देवीर्भाषा निवार्य्य मे प्रशास्तां थियं मिम पनयन्ते ते तब कार्य्य-कराः सन्तु ॥ १०॥

भावार्थः —हे राजन् ये शतूणां छर्लेर्विञ्चता न स्युस्सङ्ग्रा-मेषूस्साहिताःशौर्योपेता युध्येयुः सर्वतो गुणान्ग्रहीत्वा दोषाँस्त्यज्ञेयु-स्त एव तवाऽमात्याः सन्तु ॥ १०॥

पदार्थः — हे राजन् ( ये ) जो ( इमे ) वर्तमान ( शूराः ) शूरवीर ( नरः ) न्याययुक्तपुरुष ( वृत्रहत्येषु ) संप्रामों में ( विश्वाः ) समस्त ( अदेशीः ) अशुद्ध (मा-याः) कपटळ्ल युक्त बुद्धियों को निष्टृत्त करके ( मे ) मेरी (प्रशस्ताम्) प्रशंसित ( धि-यम् ) उत्तम बुद्धि का ( अभि, पनयन्त ) संमुख स्तुति वा व्यवहार करते हैं वे आप के कार्य्य करने वाले ( सन्तु ) हों ॥ १०॥

भ वार्थ: —हे राजन! जो शत्रुश्रों के छलों से उगे हुए न हों, संग्रामों में उ-त्साह की प्राप्त, शूरता युक्त, युद्ध करें, सबश्रोर से गुणों को प्रहण कर दोषों को त्यागें वेही आप के मंत्री हों ॥ १०॥

> पुनरेते राजादयः किं न कुर्घ्युरित्याह ॥ किर ये राजादि क्या न करें इस विषय को ।॥

मा शूने अग्ने नि षंदाम नृणां माशेषंसोऽवीरंता परि त्वा । प्रजावंतीषु दुर्घासु दुर्घ ॥ ११ ॥

मा। शूनै। मृग्ने। नि। सदाम । नृणाम्। मा। म्रशेषेतः। श्रवीरता। परि। त्वा। प्रजाऽवंतीषु। दुर्घासु। दुर्घ्य ॥ १ ९॥ पदार्थः — (मा) निषेषे (शूने) शूः सदः करणं विद्यते यस्मि-

स्तास्मित् सैन्थे । त्रात्र श्रू इति चिप्रनाम निर्धं र । १५ तस्मा-त्पामादिखान्मत्वर्थीयो नः प्रत्ययः (त्राग्ने) पावक इव तेजस्वित्र् (नि) नितराम् (सदाम ) सीदेम (तृणाम्) नायकानाम् (मा)(त्रार्थः) शेषसः ) निःशेषाः (त्रावित्ता ) वीरभावरहितता (पिरे) (खा ) त्वाम् (प्रजावतीषु ) प्रशस्तप्रजायुक्तासु (दुर्धासु )ग्रहेषु भवासु रीतिषु (दुर्ध्व ) ग्रहेषु वर्त्तमान ॥ १५ ॥

श्रन्वयः हे त्राग्ने याऽवीरता तथा नृषां मध्ये मा निषदाम जूने सैन्येऽद्योपसोत्वा मा परि नि पदाम । हे दुर्थ ! यतः प्रजावती । पु दुर्यासु सुखेन नि पदाम तथा विधेहि ॥ ११ ॥

भावार्थः —हे चित्रवकुलोद्भवा राजपुरुषा यूर्यं कातरा मा भवत विरोधेन परस्परेण सहयुध्वा निःशेषा मा सन्तु सनातन्या राजनी-त्या प्रजाः पालियत्वा यशान्त्रिनो भवत ॥ ११ ॥

पदार्थ:—हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेनस्विन् जो (अवीरता) बीरों का अभाव है उस ते (नृणाम्) नायकों में (मा, निपदाम) निरन्तर स्थित न हों (शूने) शीघकारिणी सेना में (अशेपसः) संपूर्ण हम (त्वा) तेरे (मा) न (पिर) सब ओर से निरन्तर स्थित हों। हे (दुर्घ्य) घरों में वर्त्तमान जिस कारण (प्रजा-वतीषु) प्रशस्त सन्तानों से युक्त (दुर्घ्यासु) घरों में हुई रीतियों में सुख पूर्वक निरन्तर स्थित हों वैसा कीजिये॥ ११॥

भावार्थः —हे चत्रिय कुल में हुए राज पुरुषो ! तुमकातर मत होत्रो । वि-रोध से परस्पर युद्ध करके निःशेष मत होत्रो । सनातन राजनीति से प्रजाओं का पालन कर कीर्ति वाले होत्रो॥ ११॥

पुनस्तोऽभिः किं साध्नोतीत्याह ॥

फिर वह श्रीन क्या सिद्ध करता है इस विषय को ॥

यम् श्री नित्यं मुप्यातिं युज्ञं प्रजावंन्तं स्वप्तयं क्ष-

यं न:। स्वजंन्मना शेषंसा वाद्यानम्॥ १२॥

यम्। मुश्वी। नित्यंम्। उपुरयाति । यज्ञमः। प्रजाऽवंन्तमः।
सुरुमपुत्यम् । क्षयंम्। नः । स्वर्रजंन्मनाः। शेषंसा । नाद्यधानम्॥ १२॥

पदार्थः—(यम्) (त्रश्रवा) बहवो महान्तोऽश्वा वेगादयो
गुणा विद्यन्ते यस्मिन् सोऽग्निः (नित्यम्) (उपयाति) समीपं गच्छति (यज्ञम्) सङ्गन्तव्यम् (प्रजावन्तम्) बह्वयः प्रजा विद्यन्ते यस्मिस्तम् (स्वपत्यम्) उत्तमिरपत्यैर्युक्तम् (ज्ञयम्) गृहम्
(नः) त्र्यस्माकम् (स्वजन्मना) स्वस्य जन्मना (दोषसा) दोषीभूतेन (वाद्यानम्)वर्धमानं वर्धयन्तम् ॥ १२ ॥

श्रन्वय: —हे विद्यांसो योऽश्वीनोऽयं प्रजावन्तं स्वपत्यं यज्ञं ज्ञयं स्वजनमना शेषसा वाद्यानं नित्यमुपयाति तं यूयं विजानीत ॥१२॥

भावार्थः —हे मनुष्या योऽग्निः प्रादुर्भूतेन हितीयेन जन्मना प्रजाः सुसन्तानान्ग्रहञ्च प्रापयति तमग्नि प्रसाधुत ॥ १२॥

पदार्थ:—हे विद्वानों जो ( अश्वी ) बहुत वेगादिगुणोंवाला अग्नि (नः) हमारे ( यम् ) जिस ( प्रजावन्तम् ) बहुत प्रजावाले ( स्वपत्यम् ) सुन्दर बालकों से युक्त ( यज्ञम् ) संगकरने ठहरने योग्य ( ज्ञ्यम् ) घरको वा ( स्वजन्मना ) अपने ( शेषसा ) शेषरहे भाग से ( वावृधानम् ) बढ़ते या बढ़ाते हुए के ( नित्यम् ) निन्य ( उपयाति ) निकट प्राप्त होता है उस को तुम लोग जानो ॥ १२ ॥

भावार्थ:—हे मनुष्यो ! जो अग्नि प्रकट हुए द्वितीयजन्म से प्रजा, सुन्दर स-न्तानों और घर को प्राप्त कराता है उस को प्राप्तिद्ध करे। ॥ १२ ॥

#### केन कस्मात् के रक्षणीया इत्याह॥

किस करके किस से किसकी रक्ता करनी चाहिये इस विषय को॰ ॥

पाहि नो अग्ने रक्षसो अनुष्ठात्पाहि धूर्तेररंरु-पो अवायोः। त्वा युजा एंतना यूँ र्भि ष्यांम्॥१३॥

पाहि । नः । अग्ने । रक्ताः । अर्जु एत् । पाहि । धूर्तः । भरं रुषः । अग्रद्धाः । त्वा । युजा । एत्नाऽयून् । अभि । स्याम् ॥ १३ ॥

पदार्थः—(पाहि)(नः) श्रम्मान् (श्रम्ने) विद्यादिव वर्त्तमान राजनुषदेशक वा (रक्तसः) दुष्टाचाराज्जनात् (श्रजु-ष्टात्) धर्ममसेवमानात् (पाहि)(धूर्तः)धूर्मात् (श्ररुषः) भृशं हिंसकात् (श्रघायोः) श्रात्मनोऽयभिच्छतः (त्वा) त्व-या विभक्तिव्यत्ययः (युजा) युक्तेन (ष्टतनापून्) सेनां काम-यमानान् (श्रिभ) श्राभिमुख्ये (स्याम्) भवेयम्॥ १३॥

त्र्यन्यः —हे त्र्यने ! त्वं नो रक्षसः पाहि नोऽजुष्टाढूर्नेरररुषो ऽघायोः पाहि त्वा युजा वर्तमानोऽहं पृतनायूनिम स्याम् ॥ १३॥

भावार्थः -स एव राजाऽध्यापक उपदेशकः कर्मकर्ता वा श्रेष्ठो भवति यः स्वयं धार्मिको भूत्वाऽन्यानिप धार्मिकान्कुर्यात्॥ १३॥

पदार्थ:—हे ( अग्ने ) विद्याः अग्नि के तुल्य वर्त्तमान राजन् वा उपदेशक आप ( नः ) हम को ( रह्मसः ) दुष्टाचारी मनुष्यों से ( पाहि ) बचाइये । हमारी ( अजुष्टान् ) धर्म का सेवन न करते हुए अधर्मी ( धूर्तेः ) धूर्त ( अरुरुषः ) शीध

मारने वाले ( अवायोः ) आत्मा को पाप की इच्छा करते हुए से ( पाहि ) रहा। की जिये ( त्वा, युजा ) युक्त हुए तुम्हारे साथ वक्तमान मैं ( एतनायृत् ) सेनाओं को चाहते हुए ओं के ( भ्रमि, प्याम् ) संमुख होऊं ॥ १३॥

भविर्थ: - वही राजा अध्यापक उपदेशक वा कर्म करने हारा श्रेष्ठ होता है जो आप धर्मात्मा होकर अन्यों को भी धार्मिक करे ॥ १३ ॥

> पुनः सोऽग्निः की ह्योऽस्तीत्याह ॥ फिर वह अग्नि कैसा है इस विषय को ॥

सेद्रिनर्ग्नां रत्यंस्त्वन्यान्यत्रं वाजी तनयो वीळुपाणि: । सहस्रंपाथा ऋक्षरां समेति ॥ १४ ॥

सः । इत् । शाग्नः । शाग्नीन् । श्राते । श्रस्तु । श्रान्यान् न् । यत्रं । वाजी । तनयः । वीळुऽपंणिः । सहस्रंऽपाथाः । श्र-चर्रा । सम्ऽएति ॥ १८ ॥

पदार्थः—(सः) (इत्) एव (श्राग्नः) पावकः (श्र-ग्नीन् (श्राति) (श्रम्तु) (श्रम्पान्) भिनान् (यत्र) (वा-जी) वेगबलादियुक्तः (तनयः) पुतः (वीळुपाणिः) वीळुवलं पाणयो यस्य सः (सहस्रपाथाः) सहस्राणयमितानि पाथां-स्थनादीनि यस्य सः (श्रक्तरा) उदकानि । श्रश्राकारादेशः श्रव्तराइत्युदकनाम निघं० १। १२ (समेति) सम्यगेति ॥१८॥

श्रन्वयः —हे मनुष्या यो वाजी वीळुपाणिस्तनय इवाग्निर्य-श्राऽन्यानग्नीन्प्राप्तोऽत्यस्तु स इत्सहस्रपाथा श्रक्षरा समेति तं यूयं साध्नुत ॥ १८ ॥ भविषिः - श्रत्र वाचकलु • -हे मनुष्या यथा सुपुत्रः पितृ-न्त्राप्तोति तथाऽग्निरम्नीन्त्राप्तोति प्रसिद्धो भूत्वा स्वस्वद्धपं कारणं प्राप्य स्थिरो भवति येऽभिन्याप्तांविद्युतं प्रकटियतुं विज्ञानन्ति तेऽ-संख्यमैश्वर्यमाप्नुवन्ति ॥ १४ ॥

पदार्थ: —हे मनुष्यो जो (वाजी ) वेगक्लादियुक्त (वीळुपाणिः ) वलरूप जिस के हाथ हैं (तनयः ) पुत्र के तुल्य (अग्निः ) आग्नि (यत्र) जहां (अन्यान्) अन्य (अग्नीन् ) अग्नियों को प्राप्त (अत्यस्तु ) अत्यन्त हो (सः,इत् ) वही (सहस्रपाधाः ) अतील अन्नादिपदार्थों वाला (अन्तरा ) जलों को (समिति) सम्यक् प्राप्त होता है वहां उस को नुम लोग मिद्ध करो ॥ १४ ॥

भावार्थ: - इस मंत्र में वाचकलु • - हे मनुष्यों ! त्रेसे मुपुत्र पितरों को प्राप्त हो ता है वैसे अप्नि अप्नियों को प्राप्त होता है तथा प्रसिद्ध हो कर अपने स्वह्मपकारण को प्राप्त होकर स्थिर होता है, जो लोग अभिव्याप्त बिजुली के प्रकट करने को जानते हैं वे असंख्य ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं ॥ १४ ॥

पुनः सोऽग्निः कीहशोऽस्तीत्याह ॥ फिर वह अग्नि कैसा है इस विषय को०॥

सेट्गिनयों वंतुष्यतो निपाति समेदार्महंस उरुषात्। सुजातासः परि चरन्ति वीराः॥१५॥२५॥

सः। इत्। श्राग्नः। यः। वृनुष्यतः। निऽपाति । सम्ऽ-एद्धारम्। श्रंहंसः। उरुष्यात् । सुऽज्ञातासंः। परि । चर्-नित् । वीराः॥ १५॥

पदार्थः— (सः) (इत् ) एव ( श्राग्निः ) पावकः ( यः ) ( वनुष्यतः ) याचमानात् ( निपाति ) नितरां रत्नति ( समेद्धा- रम् ) यः सम्यगिन्धयति प्रदीपयति तम् ( ऋंहसः ) दुःखदारि-द्यारव्यात्पापात् ( उरुष्यात् ) रत्नेत् ( सुजातासः ) सुष्ठु विद्यासु प्रसिद्धाः ( परि ) सर्वतः (चरन्ति) जानन्ति गच्छन्ति वा (वीराः ) प्राप्तविज्ञानाः ॥ १५॥

त्र्यन्वयः - हे मनुष्य ! योऽग्निर्वनुष्यतो निपाति समेद्धारमंहसः उरुष्याद्यं सुजातासो वीराः परिचरन्ति स इदेव युष्माभिः सम्प्रयो-क्तव्यः॥ १५॥

भावार्थः-ये मनुष्या सुनिचयाऽग्निं संसेव्य कार्य्वसिद्धये स-म्प्रयुज्जते ते दुःखदारिद्यविरहा यशस्त्रिनः सन्तो विजयसुग्वं सततं प्राप्तुवन्ति ॥ १५॥

पदार्थ:—हे मनुष्य! (यः) जो (अग्निः) अग्नि (वनुष्यत) याचना करते हुए ओं की (निपाति) निरन्तर रत्ना करना है तथा (समद्धारम्) सम्यक् प्रकाशित कराने वाले को (अंहसः) दुःख वा दरिद्रता सं (उरुष्यान्) रत्ना करे जिसको (सुनानासः) विद्याओं में अच्छे प्रकार प्रमिद्ध और (वीराः) विद्यान को प्राप्त हुए वीर पुरुष (परि, चरन्ति) सब और सं नानते वा प्राप्त होते हैं सः, इत्) वही अग्नि तुम लोगों को अच्छे प्रकार उपयोग में लाना चाहिये ॥ १५॥

भावार्थ: - जो मनुष्य अच्छी विद्या से अग्नि का सेवन कर कार्य सिद्धि के लिये संयुक्त करते हैं वे दुःख और दिरद्रता से रहित, कीर्त्तिवाले हुए विनय के सुख को निरन्तर प्राप्त होते हैं ॥ १४ ॥

पुनः सोऽग्निः की ह्योऽस्तीत्याह ॥ फिर वह अग्नि कैसा है इस विषय को०॥

श्रयं सो श्रग्निराहुतः पुरुवा यमीशानः समिदि-

## न्धे ह्विष्मान्। परि यमेत्यंध्वरेषु होता॥ १६॥

अयम् । सः । अग्निः । आऽहंतः । पुरुऽत्रा । यम् । ईशानः । सम् । इत् । इन्धे । हविष्मान् । परिं । यम् । एति । अध्वरेषु । होता ॥ १६॥

पदार्थः—( त्र्रयम् ) ( सः ) ( त्र्राग्नः ) विद्युत् ( त्र्राः ) सम्यक् स्वीकृतः ( पुरुषा ) बहूनि कार्याणि ( यम् ) ( ईशानः ) जगदीश्वरः ( सम् ) ( इत् ) एव ( इन्धे ) प्रकाश्यते ( हिविष्मान् ) बहूनि हर्वीपि दातव्यानि वस्तूनि विद्यन्ते यस्य सः ( परि ) सर्वतः ( यम् ) ( एति ) ( त्र्राध्वरेषु ) त्र्राहिन्सायुक्तेषु सङ्ग्रामादिव्यवहारेषु ( होता ) हवनकर्ता ॥ १६ ॥

त्रा त्राध्यरेषु पर्यति सोऽयमिदग्नि राहुतः सन् पुरुत्रा कार्याणि साधाति॥ १६॥

भावार्थः — हे विहांस ईश्वरेण यदर्थो निर्मितो यदर्थम्हित्वग्य-जमानाः सेवन्ते तदर्थः सोऽग्निर्युष्माभिर्वहुषु व्यवहारेषु सम्प्रयुक्तः सन्तरेकेषां कार्याणां साधको भवति ॥ १६ ॥

पदार्थ:—हे मनुष्यो (यम् ) जिसको (ईशानः ) जगदीश्वर (सम्,इन्घे ) सम्यक् प्रकाशित करता है श्रीर (यम् ) जिसको (हिविष्मान् ) देने योग्य बहुत व-स्तुश्रों सिहत (होताः) होम करने वाला (श्रध्वरेषु ) हिंसारहित संप्रामादि व्यव-हारों में (पिर, एति ) सब श्रोर से प्राप्त होता है (सः, श्रयम्, इत्) सो यही (श्र-गिः ) विद्युत् श्राग्न (श्राहुतः ) सम्यक् स्वीकार किया हुआ (पुरुत्रा ) बहुत का-य्यों को सिद्ध करता है ॥ १६ ॥

भावार्थ:—हे विद्वानो ! ईश्वर ने जिस लिये बनाया है जिस लिये ऋतिज् श्रीर यजमान सेवन करते हैं तद्थे वह श्राग्न तुम लोगों से बहुत व्यवहारों में प्रयुक्त किया हुआ अनेक कार्यों का सिद्ध करने वाला होता है ॥ १६ ॥

> पुनर्मनुष्याः किंवरिंक कुर्युरित्याह ॥ फिर मनुष्य लोग किस के तुल्य क्या करें इस विषय को ०॥

त्वे श्रंग्न श्राहवंनानि भूरींशानास श्रा जुंहुयाम् नित्यां । उभा कृष्वन्ती वहुतू मियेधे ॥ १७॥

स्वे।इति । अग्ने । आऽहवंनानि । भूरि । ईग्रानासंः । भा । जुहुयाम । नित्या । उभा । कृण्वन्तः । वहतू इति । मियेधे ॥ १७ ॥

पदार्थः—(त्वे) त्रागाविव त्विथ ( त्राग्ने ) त्राप्तिवहन् ( त्राहवनानि ) समन्ताहानानि ( भूरि ) बहूनि ( ईशानासः ) समर्थाः ( त्रा ) समन्तात् ( जुहुयाम ) दद्याम ( नित्या ) नि-त्यानि ( उभा ) उभौ यजमानपुरोहितौ ( क्रएवन्तः ) कुर्वन्तः ( वहतू ) प्रापकौ ( मियेधे ) परिमाणयुक्ते यहो ॥ १७॥

त्रन्वय:-हे त्राग्ने ! यथोमा वहतू यजमानपुरोहितौ मियेधे नित्याहबनानि जुहुतस्तथा ईशानासौ वयं तौ ही समर्था क्रएबन्त स्त्वे स्वामिनि सति तान्याजुहुयाम ॥ १७॥

भावार्थः-श्रत्र वाचकलु०-ये यजमानिः विग्वत्सर्वान्मनुष्यान् सुशिचयोपकुर्वन्ति तिच्छत्तां सर्वेऽनुतिष्ठन्तु ॥ १७॥

पद्रार्थ:—हे (अने) सत्यवादी आप्त विद्वन् नैसे (उमा) दोनों (वहत्) प्राप्तिकराने वाले यनमान और पुरोहित (मियेथे) परिमाण युक्त यज्ञ में (नित्या) नित्य (भूरि) बहुत (आहवनानि) अच्छे दानों को देते हैं वैसे (ईशानासः) समर्थ हम लोग उन दोनों यनमान पुरोहिनों को समर्थ (क्रयवन्तः) करते हुए (त्वे) अग्नि के तुल्य तेजस्वी आप स्वामी के होते हुए उन दोनों को (आ,जुहुयाम) अच्छे प्रकार देवें ॥ (७॥

भावार्थ: - इस मंत्र में वाचकलु०- जो यजमान श्रीर ऋात्विजों के तुल्य सब मनुष्यों का श्रच्छी शिक्ता से उपकार करते हैं उन की शिक्ता का सब लोग श्र-नुष्ठान करें ॥ १७॥

> पुनर्मनुष्याः केन किं कुर्ध्युरित्याह ॥ फिर मनुष्य किस से क्या करें इस विषय को ०॥

इमो त्रंग्ने वीततंमानि ह्वा उनंस्रो वाक्षे देव-तंतिमच्छं। प्रतिं न ई सुर्भाणिं व्यन्तु ॥ १८॥

हमो। इति । भग्ने । वीतऽतंमानि । हव्या । मर्जस्यः । वक्षि । देव ऽतांतिम् । मर्ज्यं । प्रति । नः । ईम् । सुर्भीणि व्यन्तु ॥ १८॥

पदार्थः—(इमो) इमानि स्त्रत्र विभक्तेरोकारादेशः (त्रप्रप्रे) (वीततमानि) स्त्रतिशयेन व्याप्तुं समर्थानि (इव्या) दातुं योग्यानि (स्त्रजस्रः) निरंतरः (वाद्ति) वहिस (देवतातिम्) दिव्यमुखप्रापकं य- इम् (श्रच्छ) सन्यक् (प्रति) (नः) (ईम्) (सुरभीणि) मु- गन्ध्यादिगुणसहितानि (व्यन्तु) प्राप्तुवन्तु ॥ १८ ॥

अन्वयः —हे श्रप्ते ! येनाऽजस्त्रो देवताति मच्छ वस्यनेन न इ-मो सुरमीणि वीततमानि हच्या च नः प्रति ई व्यन्तु ॥ ५८ ॥ भावार्थः—मनुष्या यथाग्रा उत्तमानि हवींपि हुत्वा जलादीनि संज्ञोध्य सर्वीपकारं सामुवन्ति तथैव वर्त्तताम् ॥ १८॥

पदार्थ:—हे (अग्ने) तेजास्वन् विद्वन् जिससे (अजस्तः) निरन्तर (देव-तातिम्) उत्तम मुख देने वाले यज्ञ को (अच्छ, वाले) अच्छे प्रकार प्राप्त करते हैं इससे (इमो) इन (सुरभीणि) सुगन्धि आदि गुणों के साहित (वीततमानि) अ-तिशयकर व्याप्त होने को समर्थ (हव्या) देने योग्य वस्तुओं को (नः) हमारे (प्र-ति) प्रति (ईम्, व्यन्तु) सब आरे से प्राप्त करें ॥ १०॥

भावार्थ: -- मनुष्य जैसे अग्नि में उत्तम हर्षिष्यों का होम कर जल आदि को शुद्ध कर के सब के उपकार की सिद्ध करते हैं वैसे वर्त्ताव करना चाहिये॥१=॥
पुनर्विद्दांसः किं कुर्युरित्याह ॥

फिर विद्वान् लोग क्या करें इस विषय की ।।

मा नो अग्नेऽवीरंते परां दा दुर्वास्तेऽमंतये मानी अस्ये। मानाः चुधेमा रचसं ऋतावोमा नो दमे मा वन आ जुंहर्थाः॥ १९॥

मा। नः। अग्ने। अवीरंते। पर्रा। दाः। दुःऽवासंसे। भर्मतये। मा। नः। अस्यै। मा। नः। क्षुये। मा। रुच्च-से। ऋतऽवः। मा। नः। दमें। मा। वने। भा। जुहूर्थाः॥१९॥

पदार्थ:—( मा ) निषेधे ( नः ) श्रास्मान् (श्राने) पावक इव विहन् ( श्रवीरते ) न विद्यन्ते वीरा यस्मिन् सैन्ये तास्मिन् ( परा ) (दाः ) पराङ्मुखान्कुर्याः ( दुर्शिससे ) दुष्टवस्त्रधारणाय ( श्रमतये ) मूढस्वाय ( मा ) ( नः ) श्रास्मान् ( श्रास्ये ) पिपा-साये ( मा ) ( नः ) श्रास्मान् (जुधे) वुभुक्षांये ( मा ) (रज्ञसे) दुष्टाय जनाय ( ऋतावः ) सत्यप्रकाशक ( मा ) (नः) श्रस्मान् (दमे) गृहे (मा) (वने) त्र्ररएये (त्र्रा) (जुहूर्थाः ) प्रदद्याः॥१९॥

स्त्रन्वयः हे अग्ने ! त्वमवीरते नो मा परा दाः । दुर्वाससे मत्रये नो मा परा दाः नोऽस्यै मा जुधे मा नियुद्ध्व । हे ऋतावो रक्तसे दमे नो मा पीड़ वने नो मा आ जुहूर्थाः ॥ १९॥

भावार्थः —हे विद्वांसो पूयमस्माकं कातरतां दारिष्ट्रं मूढतां चुधं तृषां दुष्टसङ्गं ग्रहे जङ्गले वापीड़ां निवार्य सुरिवनः सम्पाद्यता ॥ १९॥

पदार्थ:—हे (अपने) अपने के तुल्य तेजस्वी आप (अवीरते) वीरतारहित सेना में (नः) हम को (मा, परा, दाः) पराङ्मुखमत की निये (दुर्वाससे)
बुरे वस्त्र धारण के लिये तथा (अमतये) मूर्ण्व पन के लिये (नः) हम को (मा)
मत नियुक्त की निये। (नः) हम को (अस्ये) इस प्यास के लिये (मा) मत वा (जुधे) भूखि के लिये (मा) मत नियुक्त की निये। हे (अस्तावः) सत्य के प्रकाशक (रक्तसे)
दुष्ट जन के लिये (दमे) घर में (नः) हम को (मा) मत पीड़ा दी जिये (वने)
वन में हम को (मा) मत (आ, जुहूर्याः) पीड़ा दी जिये।। १९।।

भावार्थ:—हं विद्वानो ! तुम लोग हमारी कातरता, दरिद्रता, मूड्ता, न्नुषा, तुषों, के सङ्ग और घर वा जङ्गल में पीड़ा का निवारण कर सुखी करो ॥१८॥

पुनर्विद्दान् किं कुयादित्याह ॥ किर विद्वान् क्या करे इस विषय की ।॥

नू मे ब्रह्मांण्यय उच्छंशाधि त्वं देव मुववंद्रयः सुपूदः । रातौ स्यामो भयाम त्रा ते यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥ २० ॥ २६ ॥

नू । मे । ब्रह्माणि । मुग्ने । उत् । गुगु। धि । त्वस् । देव ।

मधर्वत्रभ्यः । सुमृदः । रातो । स्याम् । डमयांतः । भा । ते । यूयम् । पात् । स्वस्तिऽभिः । सर्वा । तः ॥ २० ॥२६ ॥

पदार्थः—(नू) सद्यः (मे) मम (ब्रह्माणि) बृहन्ति धना-नि (न्न्रप्ने) दातः (उत्) (ज्ञाधि) ज्ञित्तय (स्वम्) (देव) विहन् (मद्यवद्धः) बहुधनयुक्तेभ्यो धनाढ्येभ्यः (सुपूदः) नाज्ञाय (रातौ) दाने (स्याम) भवेम (उभयासः) विहांसोऽविहांसश्च (न्न्न्रा) (ते) तव (यूयम्) (पात) रन्नत (स्वस्तिभिः) सुखैः (सदा) (नः) त्रम्मान् ॥ २०॥

त्रन्ययः —हे देवाग्ने ! स्वं मे मधवस्यो ब्रह्माण्युच्छशाधि दुः-खानि सुपूदः । येनोभयासो वयं रातो स्याम यथा ते रक्तां वयं कु-र्याम तथा यूगं नः स्वस्तिभिः सदानूपात ॥ २०॥

भविश्वः—राजादिपुरुपैर्धनाढ्येभ्यो दिरद्रा त्र्यापे सुशिक्षया धनाढ्याः कार्याः विद्दांसोऽविद्दांसश्च मेल्यित्वोनताः कार्या त्र्य-न्योऽन्येषान्दुःखनिवारणेन सुखैः संयोजनीयाः॥ २०॥

पद्धि:—हे (देव) विद्वन् (अग्ने) दाताजन (त्वम्) आप (मे) मेरे (मधवद्भ्यः) बहुत धनयुक्त धनाट्यों से (अझाणि) बड़े २ धनों की (अत्, शशा-धि) शिद्धा कीनिये तथा दुःखों को (सुपूर् निष्ट कीनिये जिससे(अभयासः) दोनों विद्वान् अविद्वान् हम लोग (रातों) दानदेन में प्रकट (स्थाम) हों जैसे (ते) आप की रक्षा हम करें वैसे (यूयम्) तुम लोग (नः) हमारी (खिस्तिभिः) सुखों से (सदा) सब काल में (नू) शीध (आ, पात) अच्छे प्रकार रक्षा करों॥ २०॥

भावार्थ: —राजादि पुरुषों को चाहिये कि धनाडचों से दिश्दों को भी श्र-च्छी शिक्ता देके धनाडच करें तथा विद्वान् श्रीर श्रविद्वानों का मेल करा के परस्पर उन्नति करावें श्रीर परस्पर दुःख का निवारण कर सुखों से संयुक्त करें ॥ २०॥ पुनर्विद्दानत्र दथं तितेत्याह ॥ फिर विद्वान इम जगत् में कैसे वर्ते इस विषय को ०॥

त्वमंग्ने मुह्नवों रुष्वसंहक्सुद्वीती सूनो स-हसो दिद्गीहि। मा त्वे सचा तने ये नित्य आ ध इमा वीरो असमन्तर्यों वि दोसीत्॥ २१॥

रवम् । <u>भग्ने । सु</u>ऽहवंः । रुगवऽसंन्हक् । सुऽद्योती । सु-नो । इति । सहसः । दिद्योहि । मा । ट्वे । इति । सर्था। तनेये । नित्ये । मा । धुक् । मा । बीरः । भ्रुस्मत् । न-थैः । वि । द्यासीत् ॥ २९ ॥

पदार्थः—(त्वम्) (श्राग्ने) पादक इव विद्यया प्रकाश-मान विद्वन् (सुहवः) सुस्तुतिः (रएव, सन्दक्) रमणीयं यः सन्यक् पदयति सः (सुदीती) उत्तमया दीप्त्या (सूनो) तनय (सहसः) बलवतः (दिदीहि) प्रकाशय (मा) (त्वे) त्वायि (सचा) सम्बन्धेन (तनपे) सन्ताने (नित्ये) सदा कर्त्तव्ये कर्मणि (श्रा) (धक्) दहेः (मा) (वीरः) (श्रास्मत्) श्रारमाकं सकाशात् (नर्यः) नृषु साधुः (वि) (दासीन्) वि-गतदानो भवेत्॥ २९॥

त्र्रान्यय:-हे सहसः सूनोऽग्ने ? सुह्वः रण्वः सन्द्रग्यथा न-र्यो वीरोऽस्मान्मा विदासीनित्ये त्वे तनये सचा मा धक् तथा त्वं सुदीती त्र्रास्मान्दिदीहि ॥ २१॥

भावार्थ:-श्रनवाचकलु । हे विद्दन् यथाऽस्माकम् बन्धवो

ऽस्मिहिरोधिनोभवन्ति यथा माति तनयस्तनये माता प्रेम्णा सह वर्तते तथैव भवानस्माभिः सह वर्त्तताम् ॥ २१॥

पद्रिश:—हे (सहसः ) बलवान् के (सूनो ) पुत्र (अग्ने ) अग्नि के तु-लय विद्या से प्रकाशमान विद्वन् (सुहवः ) सुन्दर स्तुति युक्त (रणवसन्दक्) सम्यक् रमणीय देखने वाला जैसे (नर्थः ) मनुष्यों में उत्तम (वीरः ) वीर (अस्मत् ) ह-म से (मा) मत (वि, दासीत् ) दान से रहित हो वा (नित्ये ) सब काल में क-रने योग्य कर्म में (त्वे ) आप (तनये ) सन्तान में (सचा ) संबन्ध से (मा, आ, धक् ) अच्छे प्रकार मत जलाइये वैसे (त्वम् ) आप (सुदीती ) उत्तम दीप्ति सेह-म को (दिदीहि ) प्रकाशित कीजिये ॥ २१ ॥

भावार्थ:-इस मंत्र में वाचकलु० हे विद्वानो ? जैसे हमारे बन्धू लोग हमारे विरोधी नहीं होते जैसे माता में पुत्र, पुत्र के विषय माता, प्रेमके माथ वर्त्ती है वैसे ही आप भी हमारे साथ वर्त्ति । २१॥

पुनर्मनुष्याः सर्वेभ्यः किं गृह्णीयुरित्याह ॥ किर मनुष्य सन से किस को प्रहण करें इस विषय को०॥

मा नो अग्ने दुर्भृतये सचैपु देवेहेष्विग्निषु प्रवी-चः । मा ते अस्मान्दुंर्मृतयो भूमा चिद्वेवस्यं सूनो सहसो नशन्त ॥ २२ ॥

मा। नः। अग्ने। दुःऽभृतये। सर्चा। एपु। देवऽई देषु
अग्निषुं। प्र। वोचः। मा। ते। अस्मान्। दुःऽमृतयः। भमात्। चित्। देवस्यं। सूनो। इतिं। सहसः। नुशन्त ॥२२॥
पदार्थः—(मा) निषेधे (नः) अस्मान (अग्ने) विद्दन (दुर्भृतये) दुष्टा भृतिर्धारणं पोपणं वा यस्य तस्मै (सचा)

सम्बन्धेन ( एषु ) ( देवेद्धेषु ) देवैरिद्धेषु प्रज्वालितेषु ( श्राग्निषु ) ( प्र ) ( वोचः ) ( मा ) ( ते ) तव ( श्रास्मान् ) ( दुर्मतयः ) ( ग्रुमात्) श्रान्तेः । श्रात्त वर्णव्यत्ययेन रस्य स्थान ऋकारे। वा च्छ-न्दसीति सम्प्रसारणं वा (चित् ) श्रापि ( देवस्य ) विदुषः (सूनो) तनय ( सहसः ) बलिष्ठस्य ( नशन्त ) व्याप्रवन्तु । नशदिति व्या-ितकर्मा निवं । २ । १ ८ ॥ २ २ ॥

अन्वयः-हे अग्ने !त्वं सचैषुदेवेद्धेष्वाप्रिषु दुर्भृतवे नो मा प्र बो-चः । हे सहसो देवस्य सूनो ! भृमाचित्ते दुर्भतवोऽस्मान्मा नशन्त॥२२॥

भावार्थ: --सर्वेर्मनुष्येः सर्वेभ्यः शुभगुणाः सुमितिः सुविद्या च गृहीतव्या नैव दोषाः ॥ २२ ॥

पदार्थ:—हे ( श्राने ) विद्वन् आप ( सचा )सम्बन्ध से ( एपु ) इन (दे-वेद्धेपु ) वायु आदि से प्रज्वलित किये हुए ( श्रानिपु ) श्रानियों में ( दुर्नृतये ) दुष्ट दुःख युक्त कठिन धारण वा पाषण जिसका उसके लिये (नः) हमको (मा, प्र, वोचः) मत कठोर कहो । हे ( सहसः ) बलवान् ( देवस्य ) विद्वान् के ( सूनो ) पुत्र (भूमात् ) आन्ति से ( चित् ) भी (ते) श्राप के (दुर्मतयः) दुष्टबुद्धि लोग ( श्रम्मान् ) हम को (मा) मत (नशन्त) प्राप्त होर्वे ॥ २२ ॥

भ्वार्थ:-सन मनुष्यों को योग्य है कि सब से शुभगुण सुन्दरबुद्धि श्रीर उत्त-मविद्या का ग्रहण करें दोषों का कदापि ग्रहण न करें ॥ २२ ॥

> पुनर्भनुष्यैः कः सेवनीय इत्याह ॥ फिर मनुष्यों को किसका सेवन करना चाहिये इस विषयको०॥

स मतौं असे स्वनीक रेवानमंखें य आंजुहो-

तिं हृव्यम्। स देवतां वसुविनं दधाति यंसृरिर्थीं पृच्छमानु एतिं॥ २३॥

तः। मंत्रः। भृग्ने । सुऽभ्रनीकः। रेवान्। भमंत्र्वे। यः। भाऽजुहोति। हृव्यम्। सः। देवतां। वसुऽवानिम्। द्र्धाति । यम्। सूरिः। भर्थो। पृच्छमानः। एति ॥ २३॥

पदार्थ:—(सः) (मर्तः) मनुष्यः ( त्र्यग्ने ) विद्याविनयादिभिः प्रकाशमान ( स्वनीक ) शोभनमनीकं सैन्यं यस्य तत्सम्बुद्धो (रे-वान ) बहुधनवान ( त्र्यमत्यं ) मरणधर्मरहिते बह्नो परमात्मिन वा ( यः ) ( त्र्राजुहोति ) समन्तात्प्राज्ञिपति स्थिरीकरोति ( हव्यम् ) होतुं दातुमईं घृतादिद्रव्यं चित्तं वा ( सः ) ( देवता ) दिव्यगुः णाः ( वसुवनिम् ) धनानां सम्माजनम् ( दधाति ) ( यम् ) ( सू-रिः ) विद्वान् ( त्र्र्थां ) प्रशस्तोऽधीऽस्याऽस्तीति ( एच्छमानः ) ( एति ) प्राप्नोति ॥ २३॥

श्रन्वय:—हे स्वनीकाग्ने! यो रेवान् सनमर्त्ये हन्यमाजुहोति स देवता वसुवनिं दधाति यमर्थी एच्छमानः सूरिरेति स मर्तः सुखयति॥२३॥

भविर्थः -- ये मनुष्या त्रप्रिनिविद्यां विदित्वाऽस्मिन्तुगन्ध्यादिकं जूह्यनेन कार्याणि साध्नुवन्ति ये च पृष्ट्वा सुविचार्य्ये ध्याखा पर-मात्मानं जानन्ति तानिग्निर्धनाढ्यान्परमात्मविज्ञानवतश्च करोति॥२३॥

पदार्थ: -- हे (स्वनीक) सुन्दर सेना वाले (अग्ने) विद्या और विनयादि से प्रकाशमान जन (यः) जो (रेवान्) बहुत धनवाला होता हुआ (अमर्त्ये) मरण- धर्म रहित आनि वा परमात्मा में (हन्यम्) देने योग्य घृदादि द्रव्य वा चित्त को (आ-

जुहोति ) अच्छे प्रकार छोड़ता वा स्थिर करता है (सः, देवता ) दिव्यगुणयुक्त वह (वसुविनम् ) धनों के सेवन को (दधाति ) धारण करता है (यम् ) जिसको (अर्थी ) प्रशस्त प्रयोजन वाला (पृच्छमानः) पूंछता हुआ (सूरिः) विद्वान् (एति ) प्राप्त होता है (सः ) वह (सर्तः ) मनुष्य सुर्खी करता है ॥ २३॥

भावार्थ: नो मनुष्य भग्निविद्या को जान के इस भग्नि में सुगन्ध्यादि का होम करते और इस से कार्यों को सिद्ध करते हैं और जो पूज श्रच्छे प्रकार विचार श्रीर ध्यान कर के परमात्मा को जानते हैं उन को श्रग्नि, धनादच और परमात्मा विज्ञानवान् करता है ॥ २२ ॥

पुनर्मनुष्याविद्द्रयः कि गृह्णीयुरित्याह ॥ फिर मनुष्य विद्वानी से क्या प्रहण करें इस विषय को०॥

महो नो अग्ने सुचितस्यं विद्वानृधिं सूरिभ्य आ वहा बृहन्तंम्। येनं व्यं संहसा वन्मदेमावि-क्षितास् आयुपा सुवीराः॥ २४॥

महः। नः । भुग्ने । सुवितस्यं । विद्यान् । र्यिम् । सूरिभ्यंः । भा। <u>वह । वहन्तंम । येनं । वयम् । सहसाऽव</u>न् । मुदेम्। अविंऽक्षितासः । भाषुषां । सुऽवीराः ॥ २४॥

पदार्थ: (महः) महतः (नः) त्र्यसम्यम् (त्र्र्यमे) दातः (सुवितस्य) प्रेरितस्य। (विहान् ) (रियम्) धनम् (सूरिभ्यः) विह्न्यः (त्र्रा) (वह) समन्तात्प्रापय त्र्रत्र हचोतिस्तिङ इति दीर्घः ( वहन्तम् ) महान्तम् ( येन ) ( वयम् ) ( सहसावन् ) वलेन युक्त ( मदेम ) त्र्यानन्देम ( त्र्र्यविद्यातासः ) त्र्यविद्याणाः चयरहिताः ( त्र्र्यायुषा ) जीवनेन (सुवीराः ) द्योभनेवीरे रुपेताः ॥ २४॥

श्रन्वय:-हं सहसावजग्ने! विहाँ स्तवं महः सुवितस्य कर्ता सन् सूरिभ्यो वृहन्तं रियं न श्रा वह येनाविक्तितासः सुवीराः सन्तो व-यमायुषा मदेम ॥ २४ ॥

भावार्थः — ये मनुष्या विद्द्रयो महतीं विद्यां गृह्णनित ते स-वदा वर्धमानाः सन्तः पुष्कलां श्रियं दीर्घमायुश्च प्राप्नुवन्ति ॥२ ८॥

पदार्थ: —हे ( सहसावन् ) बल से गुक्त ( अग्ने ) दानशीलपुरुष (विद्वान्) विद्वान् आप ( महः ) महान् ( सुवितस्य ) प्रेरणा किये कर्म के कर्ता होते हुए ( सूरिम्यः ) विद्वानों से ( वृहन्तम् ) बड़े (रियम् ) धन को ( नः ) हमारे ालिये ( आ, वह ) अच्छे प्रकार प्राप्त कीनिये ( येन ) जिस से ( अविद्यातासः) चीणतारहित (सुवीराः) सुन्दर वीरों से गुक्त हुए (वयम्) हम लोग (आयुषा) जीवन के साथ (मदेम) आनिन्दत रहें ॥२४॥

भविथि: — जो मनुष्य विद्वानों से बड़ी विद्या को ग्रहण करते हैं वे सब काल में बृद्धि को प्राप्त होते हुए पूर्ण लह्मी और दीर्घ अवस्था को पाते हैं॥ २८ ॥

पुनर्विद्दान् की ह्याः स्यादित्युच्यते ॥ फिर विद्वान् कैसा हो इस विषय को ॥

नू मे ब्रह्मांएयम् उच्छेशाधित्वं देव म्घवंद्रयः सुषूद:। रातो स्यांमोभयांस श्रा ते यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ २७॥ २५॥ १॥

नु । मे । ब्रह्मांणि । मग्ने । उत् । श्राधि । त्वम् । देव । मघवंत्रभ्यः । सुसूदः । रातो । स्याम् । डभयांसः । मा । ते । यूयम् । पात् । स्वस्तिर्शभः । सद्धं । नः ॥२५॥२७॥९॥ पदार्थः-( तू ) सदः । स्त्रत्र ऋषि तुनुषेति दीर्घः ( मे ) महाम् ( बहाणि ) श्रनानि ( श्रग्ने ) विद्यत् ) उत् ) उत्कष्टम् ( शशाधि ) शिक्षय ( त्वम् ) ( देव ) धनं कामयमान ( मघवद्रयः ) बहुधनयुक्तेभ्यः ( सुपूदः ) देहि ( रातौ ) सुपात्रेभ्यो
दाने ( स्थाम ) भवेम ( उभयासः ) दात्रगृहीतारः ( श्रा ) ( ते )
तुभ्यम् ( यूयम् ) ( पात ) रक्तत ( स्वस्तिभिः ) सुखैः ( सदा ) ( नः ) श्रमान् ॥ २५॥

श्रन्वय:-हे देवाऽग्ने! त्वं मघत्रद्वो ब्रह्माणि म उच्छशाधि सुषुदो वयं ये तुभ्यमेवं दधाम येनोभयासो वयं राती स्याम यूपं स्वस्तिभिनों नु सदाऽऽपात ॥ २५॥

भावार्थः-हे राजन् भवान्यायेन सर्वानस्मान् शिक्तामसमनो यथाविधि करं गृहाण पक्षवातं विहाय सर्वेस्सह वर्तस्व येन राजपुरुषाः प्रजाजनाश्च वयं सदा कृत्विनः स्थामिति ॥ २५ ॥
श्रवाग्निविद्दञ्ज्ञोच्युपदेशकेश्वररराजप्रजाकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूकार्थेन सह सङ्गतिर्वेद्या ॥ त्र्राप्तिनस्यायेऽश्विद्यावाष्ट्रधिव्यग्नि
विद्युदुषःसेनायुद्धभिवावरुणेन्द्रावरुणेन्द्रविष्णवद्यावाष्ट्रधिव्यग्नि
साविज्ञिन्द्रासोमयज्ञसोमारुद्रधनुरायग्न्यादिगुणवर्णनादेत
दर्थस्य पूर्वोध्यायेन सह सङ्गातिरस्तीतिवेद्यम् ॥ इति
श्रीमत् परमविदुषां परमहंसपरिवाजकाचार्याणां विरजानन्द सरस्वती स्वामिनां शिष्येण
परमहंस परिवाजकाचार्येण श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते संस्कृताऽऽर्यभाषाभ्यांसमन्वते

सुप्रमाणयुक्त ऋग्वेदभाष्ये पञ्चमाष्टके प्रथमोऽ-ध्यायः सप्तिविद्याय-ग्रंसप्तमेमगड-सप्रथमंसूक्तं चममा-सम्॥

पदार्थ:—हं (देव ) धन वी कामना करने वाले [ अभने ] विद्वन् [ त्व-म् ] आप [ मधवद्भ्यः ] बहुत धन एक पुरुषों से [ ब्रह्मारिंग ] अलों की [ मे ] मेरे लिये [ उत्त, राशाधि ] उत् कृष्टता पृतक शिक्षा की जिये और { मुप्दः ] दी निये-हम लोग [ ते ] तुम्होरे लिये ही देनें जिस से [ उभयासः ] देने लेने वाले दोनों हम लोग [ रातौ ] सुपात्रों को दान देने के । लिये प्रवृत्त [ स्थाम ] हों [ यूथम् ] तुम लोग [ स्वस्तिभिः ] मुखों से [ नः ] हमारी [ नृ ] शीध [ मदा ] तन करल में [ आ, पात ] अच्छे प्रकार रक्षा करो ॥ २५ ॥

भविश्वि:--हे राज पृरुष श्राप न्याय पूर्वक हम सब लोगों को शिला की जिये हम से यथायोग्य कर लिया की निये पद्मपात होड़ के सब के साथ वर्तिये जिस से राज पुरुष और हम प्रजानन सदामुर्ल हों॥ २४ ॥

इस मृक्त में अग्नि, विद्वान, श्रोतः ादशक, ईश्वर और राजप्रजा के कृत्य का वर्णन होने से इस मृक्त के अर्थ की इस से पूर्व मृक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी काहिये॥

इस अध्याय में अश्वि, द्यावाष्ट्रियों, अग्नि, विद्युत्, उपः काल, सेनायुद्ध, मित्रा वरुण, इन्द्रावरुण, इन्द्राविष्णव, द्यावाष्ट्रियों, सविता, इन्द्रासीम, यज्ञ, सीमारुद्ध, धनु-प् आदि और अग्नि आदि के गुर्णों का वर्णने होने से इस अध्याय के अर्थ की पूर्व अध्याय के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥

यह श्रीमत् परमिवद्वान् परमहंस परिवानकाचार्य विरज्ञानन्द सरस्वती स्वामीनी के शिष्य परमहंस परिवानकाचार्य श्रीमद्यानन्द सरस्वती स्वामि से विरचित संस्कृतार्य भाषा से समन्वित सुप्रनाणयुक्त ऋग्वेदभाष्य में पञ्चमाष्टक में प्रथम श्रध्याय श्रीर स-ताईसवां वर्ग तथा सप्तम मण्डल में प्रथम मुक्त भी समाप्त हुआ।

#### श्रो३म्

### त्र्राय पञ्चमाएके द्वितीयाऽध्यायः॥

श्रों विश्वांनि देव सवितर्दुरितानि परा सुव यद्गद्वं नञ्ज श्रा सुव ॥

स्त्रयेकादशर्चस्य हितीयस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः। स्त्राप्नं देवता । १।९ विसाट्तिष्टुप्। २।४ त्रिष्टुप्। ३।६। ७। ८। १०। ११ निचृत्रिष्टुष्छन्दः घेवतः स्वरः।

५ । पंक्ति इछ्न्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

भथ विद्यांसः किं वह नेरिन्नत्याह ॥

धान पम्चमाष्टक के द्वितीयाऽध्याय का भारम्भ है इस के प्रथम मन्त्र में विद्वान् लोग किस के तुल्य वर्तें इस विषय का उपदेश करते हैं।

जुपस्वं न: समिधंमग्ने श्रद्य शोनां वृहद्यं-जतं धूमसृएवन् । उपं स्पृश दिव्यं सानु स्तूपे: संर्िश्मिस्ततनः सूर्थंस्य ॥ १ ॥

जुषस्व । नः । सम्ऽइधंम् । भग्ने । भृद्य । शोर्च । वृः हत् । यज्ञतम् । धूमम् । ऋएवन् । उपं । स्पृश् । दिव्यम् । सानु । स्तूपैः । सम् । रुदिमऽभिः । तृतनः । सूर्यस्य ॥ १॥

पदार्थः—(जुपस्व) सेत्रस्व (नः) श्रम्माकम् (समिधम्) काष्ठ-विशेषम् (श्रग्ने) श्राग्निरिव विद्दन्(श्रय)इदानीम् (शोचा)पवित्रीकुरु श्रत्र ह्यचोऽतिस्तिङ इति दीर्घः (बृहत् ) महत् (यजतम् ) स-ङ्गन्तच्यम् (धूमम् ) (ऋएवन् ) प्रसाध्नुवन् (उप ) (स्पृश् ) (दिव्यम् ) कमनीयं शुद्धं वा (सानु ) सम्भजनीयं धनम् (स्तू-पैः ) सन्तप्तैः (सम् ) रिमाभेः ) किरणैः (ततनः ) व्या-श्विह (सूर्यस्य ) सिवतुः ॥ १ ॥

श्रन्वयः —हे श्रग्ने! त्वमिनः समिधिनिव नः प्रजा जुषस्व पा-वक इवादच वृहचजतं शोचा धूमम्रणवनाग्निरिव सत्यानिकार्याण्यु-परप्रश सूर्यस्थ स्तूपै रिमिनिवीयुवद् दिव्यं सानु संततनः ॥ १॥

भावार्थः-- स्त्रत्र वाचकलु - हे विहांसो यथाग्निः समिद्धिः प्र-दीप्यते तथाऽस्मान् विद्यया प्रदीपयन्तु यथा सूर्यस्य रश्मयस्सर्वानुष-स्पृशन्ति तथा मवतामुपदेशा स्त्रस्मानुषस्पृशन्तु ॥ १ ॥

पद्धिः—हे (अने) अनि के तुल्य तेनस्वी विद्वन् श्राप नैसे आनि (सनिषम्) सिमधा को वैसे (नः) हमारी प्रजा का (जुपस्व) सेवन कीजिये तथा
आनि के तुल्य (श्रद्य) श्राज (बृहत्) बड़े (यजतम्) संग करने योग्य व्यवहार
को (शोचा) पवित्र कीजिये और (धूमम्) धूम को (ऋग्वन्) प्रसिद्ध करते हुए
आनि के तुल्य सत्य कामों का (उप, स्पृश्) समीप से स्पर्श कीजिये तथा (सूर्यस्य) सूर्य के (स्तूपैः) सम्यक् तपे हुए (रिश्मिभः) किरणों से वायु के तुल्य (दिव्यम्) कामना के योग्य वा शुद्ध (सानु) सेवने के योग्य धन को (सम्, ततनः)
सम्बक् प्राप्त कीजिये ॥ १॥

भावार्थ: -- इस मंत्र में वाचकलु० है! विद्वानों ! जैसे आग्न समिधाओं से प्रदीप्त होता वैसे हमको विद्या से प्रदीप्त की निये ! जैसे सूर्य की किरणें सब का स्पर्ध करती हैं वैसे भाप लोगों के उपदेश हम की प्राप्त होवें ॥ १ ॥ पुनर्मनुष्यैः किं सेवनीयमित्याह ॥

किर मनुष्यों को किसका सेवन करना चाहिये इस विषय को ।।
नराशंसंस्य महिमानंमेषामुपं स्तोषाम यज्ञतस्यं युद्धेः । ये सुक्रतंवः शुचंयो धियं धाः स्वंदान्त
देवा उभयांनि हृष्या ॥ २ ॥

नराइंग्लंस्य । महिमानंम् । एषाम् । उपं । स्तेषाम् । यज्ञतस्यं । यज्ञैः । ये । सुप्रक्रतंवः । शुचंयः । ध्रियम्प्रधाः । स्वदंन्ति । देवाः । उभयंनि । हृव्या ॥ २ ॥

पदार्थः -( नराशंसस्य ) नरेराशंसितस्य ( महिमानम् ) ( ए-षाम् ) ( उप ) (स्तोषाम) प्रशंसेम (यजतस्य) सङ्गन्तव्यस्य (य-है:) सङ्गन्तव्यस्माधनैः ( ये ) सुक्रतवः (उत्तमप्रज्ञाः ) (शुचयः) पविताः (धियन्धाः) उत्तमकर्मधराः (स्वदन्ति) सुस्वादमदन्ति (दे-वाः) विद्वांसः (उभयानि) शरीराटमपुष्टिकराणि (हब्या) हब्यान्य-जुमहाणि ॥ २ ॥

श्रन्वयः —हे मनुष्या ये सुकतवः शुचयो धियन्धा देवा उम-यानि हन्या स्वदन्ति यज्ञैर्यजतस्य नराशंसस्य भोगान्भुञ्जत एषा-महिमानं वयसुप स्तोषाम ॥ २॥

भावार्थः – हे मनुष्याः ! सदैव विद्दनुकरणेनशरीरात्मबलव-र्धकान्यनपानानि सेवनीयानि येन युष्माकं महिमा वर्धत॥ २॥

पदार्थ: -हे मनुष्यो (ये) जो (मुकतवः) उत्तम प्रज्ञा वाले (शुचयः ) पवि-

त्र [ धियन्धाः] उत्तम कर्मों के धारण करने वाले [देवाः] विद्वान् लोग [उमयानि] श-रीर श्रीर श्रात्मा के पृष्टिकारक [ हव्या ] भोजन के योग्य पदार्थों को [ स्वद्नित ] श्र-च्छे स्वाद पूर्वक खाते श्रीर [ यज्ञः ] सङ्गति के योग्य साधनों से [ यजतस्य ] सङ्ग करने योग्य ( नराशंसस्य ) मनुष्यों से प्रशंसा किये हुए तथा श्रन्न का भोग करने वाले के [ एषाम् ] इनकी [ महिमानम् ] महिमा की हम लोग [ उप, स्तोषाम ] समीप प्रशंसा करें ॥ २ ॥

भ[व[र्थ: —हे मनुष्यो ! तुम को चाहिय कि सदैव विद्वानों के अनुकरण से शरीर श्रीर आत्मा के बल को बढ़ाने वाले खानपानों का सेवन किया करो जिस से तुम्हारी महिमा बढ़े ॥ २ ॥

### पुनर्मनुष्याः कं सत्कुर्ध्वरिखाह ॥

फिर मनुष्य किस का सत्कार करें इस विषय को॰ ॥

र्ड्छन्यं वो असुरं सुद्रचंमन्तर्दृतं रोदंसी स-त्यवाचम् । मनुष्वद्रिनं मनुना समिद्धं समध्य-राय सद्मिनमंहेम ॥ ३ ॥

ई छेन्यंम् । वः । भर्तुरम् । सुऽदक्षंम् । भन्तः । दूतम् रोदंसी इति । सत्य ऽवाचंम् । मनुष्वत् । भिनम् । म-नुना । सम् ऽइंद्धम् । सम् । भध्वरायं । सदंम् । इत् । महेम् ॥ ३ ॥

पदार्थ:—(ईळेन्यम्) प्रशंसनीयम् (वः) युष्माकम् ( न्त्र-सुरम् ) मेघिनव वर्त्तमानम् (सुदत्तम् ) सुष्ठुबल्चानुर्यम् ( न्त्र-न्तः ) मध्ये ) दूनम् ) यो दुनोति तम् (रोदसी ) द्यावाष्टिं व्यो (सत्यवाचम् ) सत्या वाग्यस्य तम् (मनुष्वत् ) मनुष्येण तुरुयम् ( त्र्राग्निम् ) कार्यसाथकं पावकम् ( मनुना ) मननशीलेन विदुषा (सामिद्धम् ) प्रदीपनीकृतम् (सम् ) सम्यक् ( त्र्रध्वराय ) त्र्राह्मिताय व्यवहाराय ( सदम् ) सीदन्ति यस्मिस्तम् ( इत् ) एव ( महेम ) सत्कुर्याम ॥ ३ ॥

श्रन्वयः - हे विहांसी यथा वर्ष बोऽन्तरसुरिमव सुद्धं रोद-सी दुतमिगनिमव सत्यवाचमीळेऽन्यं मनुष्वन्मनुनाऽध्वराय सिमिद्धं सदमग्निमिव विहांसिमन्महेम तथा यूयमप्येनं सत्कुरुत ॥ ३॥

भावार्थ:-हे मनुष्या ये भेघवदुपकारकानिननतप्रकाशिति। धान् धर्मिष्ठान्त्रिदुषः सत्कुर्वन्ति ते सर्वत्र सत्कता भवन्ति ॥ ३ ॥

पद्रिधः -हे विद्वानों जैसे हम लोग (व ) आप के (अन्तः) बीच में (असुरम्) मेघके तुल्य वर्त्तमान (सुदत्तम्) सुन्दर बल और चतुराई से युक्त (रो-दसी) सूर्य भूमी और (दृतम्) उपताप देनेवाले (अग्निम्) कार्य को सिद्ध करने वाले अग्नि जैसे (सत्यवाचम्) सत्यवोलने वाले (ईळेन्यम्) प्रशंसा योग्य (मनुष्वत्) मनुष्य के तुल्य (मनुना) मननशील विद्वान् के साथ (अध्वराय) हिंसारहित व्यवहार के लिये (सिमद्धम्) प्रदीप्त किये (सदम्) निस के निकठ बैठें उस अग्नि के तुल्य विद्वान् को (सम्, इत, महेम) सम्यक् ही सत्कार करें वेसे तुम लोग भी इस का सत्कार करें। ॥ ३॥

भविश्वि: —हे मनुष्यो ! जो मेघ के तुल्य उपकारक, भग्नि के तुल्य प्रकाशित विद्यावाले, धर्मात्मा, विद्वानों का सत्कार करते हैं वे सर्वत्र सत्कार पाते हैं ॥ ३ ॥

पुनर्मनुष्याः कीहशा भवेयुरित्याह ॥

फिर मनुष्य कैसे हों इस विषय को ।।

सपर्यवो भरमाणा अभिज्ञ प्रदंक्जते नमंसा

बर्हिर्मो । त्राजुव्हांना घृतएंष्ठं एवंह्रदध्वंधेवो ह्विपां मर्जयध्वम् ॥ ४॥

सपर्यवंः। भरंमाणाः। श्रभिऽज्ञु। प्र। वृञ्जते । नर्मता वहिः । श्रग्नौ । श्राऽजुद्धांनाः । घृत्ऽष्टंष्ठम् । एषंत्ऽवत् । श्रध्वंर्यवः । हविषा । मुर्जयुष्वम् ॥ ४ ॥

पदार्थः-(सपर्यवः) सत्यं सेवमानाः (भरमाणाः) विद्यां धरन्तः (श्रभिद्धः) विद्युषां सिनिधौ कते श्रभिमुखे जानुनी यैस्ते (प्र) (च्रज्ञते) त्यज्ञान्त (नमसा) श्रजेन सह (बिहः) उन्तमघृताऽऽदिकम् (श्रप्रौ) पावके (श्राजुह्धानाः) समन्ताद्धोम-स्य कर्तारः (घृतप्रष्ठम्) घृतं प्रष्ठिमव यस्य तम् प्रषद्त् से-चक्रवत् (श्रध्वर्षवः) श्रध्वरमिहंसां कामयमानाः (हिषपा) होनमसामग्रद्या (मर्जयध्वम्) हो।धयत ॥ १॥

श्रन्वय: -हे मनुष्या यथाऽभिज्ञ विद्यार्थिनो विद्दांसो भूत्वा स-पर्ववो भरमाणा नमसा सह बहिंरग्रौ प्रचञ्जते तथा घृतपृष्ठमाजु द्वानाः प्रषद्दध्वर्यवो हविषा जनाऽन्तः करणानि यूपं मर्जयध्वम् ॥॥॥

भविर्थः-श्रतोपमावाचकलु०-येविहांसो यजमानवन्मनुष्या-णामन्तःकरणान्यारमनश्चाऽध्यापनोपदेशाभ्यां शोधयन्ति ते स्वयं शु-द्धा भूत्वा सर्वोपकारका भवन्ति ॥ ४ ॥

पदार्थ: —हे मनुष्यो जैसे (श्राभिज्ञ) विद्वानों के समीप पग पीछे कर के समुख घोंटू जिन के हों वे विद्यार्थी विद्वान् होकर (सपर्यवः) सन्य का सेवन करते
और (मरमाणाः) विद्या को धारण करते हुए (नमसा) अस के साथ (बहिः)

उत्तम वृत आदिको (अग्ना) अग्नि में (प्र,वृञ्जते) छोड़ते हैं वैसे (वृतपृष्ठम्) वृत जिस के पीठ के तुल्य है उस अग्नि को (आजुह्वानाः) अच्छे प्रकार होम युक्त कर ते हुए (पृषद्धत्) सेवनकर्त्ता के तुल्य (अध्वर्यवः) अहिंसाधर्म चाहते हुए (हिंवि-षा) होम सामग्री से मनुष्यों के अन्तः करणों को तुम लोग (मर्जयध्वम्) शुद्ध करो ॥॥॥

भावार्थ: - इस मंत्र में वाचकलु॰ - जो विद्वान् लोग यजमानों के तुल्य मनु-ज्यों के श्रन्तःकरण श्रीरं श्रात्माश्रों को श्रध्यापन श्रीर उपदेश से शुद्ध करते हैं वे श्रा-प शुद्ध होकर सब के उपकारक होते हैं ॥ ४ ॥

> पुनर्विहांसः की हशा भवेयुरित्याह ॥ किर विद्वान् लोग कैसे हों इस विषय को ०॥

स्वाध्यो ३ वि दुरों देव्यन्तो ऽशिश्रयू रथ्युर्हे-वर्ताता । पूर्वी शिशुं न मातरा रिहाणे सम्युवो न समनेष्वञ्जन् ॥ ५॥

सुऽशाध्यः। वि । दुरंः । देवऽयन्तः । श्राहीश्रयुः। रथऽ-युः । देवऽतांता । पूर्वी इति । शिशुंम् । न । मातरां । रि-हाणेइति । सम् । श्रयुवंः। न । समनेषु । श्रञ्जन् ॥ ५ ॥ १ ॥

पदार्थः—(स्वाध्यः) सुष्ठु चिन्तयन्तः (वि) (दुरः)हा-राणि (देवयन्तः) देवान् विदुषः कामयन्तः (स्राधाश्रयुः) श्र-यन्ति (रथयुः) रथं कामयमानः (देवताता) देवैरनुष्ठातन्ये सङ्ग-न्तन्ये न्यवहारे (पूर्वी) पूर्यी (शिशुम्) बालकम् (न) इव (मातरा) मातापितरौ (रिहाणे) स्वादयन्त्यौ (सम्) (स्रग्नुयः) स्रग्नं गच्छन्तः सेनाः (न) इव (समनेषु) सङ्ग्रामेषु (स्र-इजन् ) गच्छन्ति ॥ ५॥ त्रान्वयः - ये स्वाध्यो देवयन्तो जना देवताता स्थयुरिव रिहा-णे पूर्वी मातरा शिशुं न समनेष्ययुवी न दुरो व्यशिश्रयुर्ठ जैस्ते सुखकारकाः स्युः॥ ५॥

भावार्थः - श्रश्रीपमाश्चकलु - - ये मनुष्याः सम्यग्विचारः यन्तो विद्वत्सङ्गप्रियाः यज्ञवत्परोपकारका मातापितृवत्सवानुन्वयः नतः संग्रामाञ्जयन्तो न्यायेन प्रजाः पालयन्ति ते सदा सुविनो जायन्ते ॥ ५ ॥

पदार्थ:—जो (स्वाध्यः) मुन्दर विचार करते (देवयन्तः) विद्वानों को वाहते हुए जन (देवताता) विद्वानों के अनुष्ठान वा सङ्ग करने योग्य व्यवहार में (स्थयुः) रथ को चाहने वाले के तुख्य (रिहाणे) स्वाद लेते हुए (पूर्वी) श्रपने से पूर्व हुए (मातरा) माता पिता (शिशुम्, न) वालक तुख्य (समनेषु) संग्रामों में (श्रग्रुवः) श्रामे चलती हुई सेना (न) जैसे वेमे (दुरः) द्वारों का (वि. श्र-शिश्रयुः) विशेषश्राश्रय करते हैं श्रीर (समञ्जन्) चनते हैं वे मुख करने वाले होवें॥॥॥

भावार्थ: —इस मंत्र में उपमावार क्षा मनुष्य सम्यक् विचार कर ते हुए, विद्वानों के संग में प्रांति रखने वाले, यज्ञ के नुल्य परोपकारी, माता पिता के तुल्य सब की उन्नाति करते श्रीर संग्रामों को जीतते हुए, न्याय से प्रजाश्रों का पालन करते हैं वे सदा मुखी होते हैं ॥ ५ ॥

पुनर्विदुष्यः स्त्रियः की हृइयो भवे युरित्याह ॥ फिर विदुषी स्त्रियां कैसी हों इस विषय को०॥

उत योषणि दिव्ये मही नं उपामानकां सु-दुघेव धेनुः । बर्हिपदां पुरुहूते मघोनी श्रा यज्ञि-ये सुविताय श्रयेताम ॥ ६ ॥ त्रत । योषंणे इति । दिव्ये इति । मही इति । नः। य-पासानक्ता । सुद्योऽइव । धेनुः । बर्हिऽसदो । पुरुहुते इ-ति पुरुऽहुते । म्योनी इति । मा । यहिं ये इति । सुदि-तायं । श्रथेनाम् ॥ ६ ॥

पदार्थः—(उत) श्रिप (योपले) विदुष्यो स्तियाविव (दिको) शुद्ध स्वरूपे (मही) महत्यों (नः) श्रास्मन्यम् (उपासानक्ता) रात्रिप्रातवें लें (सुदृष्येव) सुष्ठु कामप्रपूरिकेव (धेनुः)
गौर्विद्यायुक्ता वाग्वा (बर्हिषदा) ये बर्हिष्यन्तरिने सीदन्ति
(पुरूह्ते) बहुभिव्यीख्याते (मघोनी) बहुधनानिभिन्ते (श्रा)
(यिद्यये) यज्ञसन्विन्यिन कर्मणि (सुविताय) ऐश्वर्याय (श्रयेताम्) सेवेयाताम् ॥ ६॥

अन्वय: — हे विहांसो ये नो पिक्षिये मघोती योषणे इव दि-व्ये मही धेनुः सुदुघेवोत बाईषदा पुरुहूते उपासानका न आश्र-येतां ते सु.विताय यथावरसेवनीये ॥ ६ ॥

भावार्थः-म्प्रत बाचकलु -- हे मनुष्या याः स्तियो दिव्य-विद्यागुणाऽन्त्रिता राज्युपर्वत्सुखप्रदाः तरया वागिव प्रियवचनाः स्युस्ता एव यूपमाश्रयत ॥ ६ ॥

पदार्थ:—हे विद्वानों जो (नः) हमारे लिये (यि वे ) यज्ञसम्बन्धी क-र्म में (मघोनी) बहुत धन मिलने के निमित्त (योषणे) उत्तम स्त्रियों के तुल्य (दिन्ये) शुद्धस्त्ररूप (मही) बड़ी (धेनुः) विद्यायुक्त बाणी वा गी (मुदुधेन) मुन्दर प्रकार कामनाओं को पूर्ण करने वाली के तुल्य (उत) और (वाईषदा) श्चन्ति से रहने वाली (पुरुह्ते ) बहुतों से व्याख्यान की गई ( उपासानका ) दिनरातरूप वेला हम को (श्चा, श्रयेताम् ) श्चाश्रय करें वे दिन रात ( सुविताय ) ऐश्वर्य के लिये यथावत्सेवने योग्य हैं ॥ ६ ॥

भावार्थ: - इस मंत्र में वाचकलु॰ - हे मनुष्यो ! नो स्त्रियां उत्तम विद्या भीर गुणों से युक्त, रात्रि दिन के तुल्य सुख देने वालीं सत्य बाणी के तुल्य प्रिय बोलने बाली हों उन्हीं का तुम लोग आश्रय करें। ॥ ६ ॥

> पुनस्तौ दम्पती की हशौ भवेता भित्याह फिर वे श्री पुरुष कैसे हों इस विषय को ०॥

वित्रां यज्ञेषु मानुंषेषु कारू मन्ये वां जातवे-दसा यजंध्ये। ऊर्ध्व नो ऋष्वरं कृतं हवेषु ता दे-वेषु वनथो वार्याणि॥ ७॥

वित्रां । यहोषुं । मःनुषेषु । कारू इति । मन्ये । वाम् । जातऽवेदसा । यर्जध्ये । ऊर्द्धम् । नः । मध्वरम् । कृतम् । हवेषु । ता । देवेषुं । वन्धः । वार्याणि ॥ ७ ॥

पदार्थः—(विप्रा) विप्रो मेथाविनौ स्त्रीपुरुषी (यहेषु)
सत्सु कर्मसु (मानुषेषु)मनुष्यसम्बन्धिषु (कारू) शिल्पविद्याकुशलौ पुरुषार्थिनौ (मन्ये) (वाम्) युगम् (जातवेदसा)
प्राप्तप्रकटविद्यौ (यज्ध्ये) सङ्गन्तुम् (ज्ञ्ब्यम्) उत्कृष्टम् (नः)
स्त्रस्माकम् (स्त्रध्यम्) स्त्रिलिगेर्यं गृहस्त्रमादिक स्वहारम् (क्रतम्) कुरुतम् (हवेषु) गृह्विग यपु पदार्थेषु (ग्र) तौ (देवेषु) दिव्यगुणेषु विश् सु ना (वनथः) सविभज्ञथः (वार्थाणि)
वर्त्तुमहाणि॥ ७॥

श्रन्वयः —हे स्त्रीपुरुषी! यो मानुषेषु यहोषु काम्ह जातवे-दसा विप्रा युवां नो हवेष्त्रध्वरमूर्ध्व कतं देवेषु वार्याणि वनथस्ता-वां यज्ञध्या ऋहं भन्ये तथा युवां मां मन्येथाम् ॥ ७ ॥

भावार्थः - त्रत्रत्र वाचकलु • -हे मनुष्या यथा कतबहाचर्यवि-चौ कियाकुशलौ विद्यांसी स्त्रीपुरुषी सर्वाणि गृहकत्यान्यलंकर्तुं शक्नुतस्तौ सङ्गन्तुं योग्यौ भवतस्तथा यूयमि भवत ॥ ७॥

पदार्थ:—हे क्या पुरुषो! जो ( मानुषेषु ) मनुष्यसम्बन्धी ( यज्ञेषु ) सत्क-मां में ( कारू ) शिल्पविद्या में कुशल वा पुरुषार्थी ( जातवेदमा ) विद्या को प्रसिद्ध प्राप्त हुए ( विप्रा ) बुद्धिमान तुम दोनों ( नः ) हमारे ( हवेषु ) जिन में प्रहण करते उन घरों में ( अध्वरम् ) रक्षा करने योग्य गृहाश्रमादि के व्यवहार को ( उर्ध्वम् ) उन्नत ( कृतम् ) करो ( देवेषु ) दिव्यगुणों वा विद्वानों में ( वार्योणि ) प्रहण करने योग्य पदार्थों को ( वनथः ) सम्यक् सेवन करो ( ता ) वे ( वाम् ) तुम दोनों ( यज्ञध्ये ) सक्क करने के श्रर्थ में ( मन्ये ) मानता वैसे तुम दोनों मुक्त को मानों ॥ ७ ॥

भविशि: - इस मंत्र में वाचकलु ० - हे मनुष्यो ! जैसे ब्रह्मचर्यसेवन से विद्या को प्राप्त हुए किया में कुशल विद्वान् श्लीपुरुष सब घर के कामों को शोभित करने को समर्थ होते हैं और वे संग करने योग्य होते हैं वैसे तुम लोग भी होत्रो ॥ ७ ॥

पुनः स्त्रीपुरुषाः की ह्या भवेयु रित्याह ॥ किर स्त्री पुरुष कैसे हों इस विषय को ०॥

त्रा भारंती भारंतीभिः सजाषा इळां देवेमं-नुष्येभिर्गिनः। सरंस्वती सारस्वतेभिर्वांक् नि-स्रो देविर्वहिरदं संदन्तु॥ =॥

मा। भारती । भारतीभिः । सुडजीषाः । इळा । देवैः ।

मुनुष्वेभिः । युग्निः । सर्रस्वती । सारुस्वतेभिः । युर्वाक् । तिस्रः । देवीः । बुह्निः । या । इदम् । सुदुन्तु ॥ ८ ॥

पदार्थः—( न्न्रा ) समन्तात् ( भारती ) सद्यः द्वास्ताणि धृत्वा सर्वस्य पालिका वागिव विदु में ( भारतीभिः ) ताह्यीभि- विदु पीभिः ( सजीपाः ) समानप्रीतिभेविका ( इळा ) स्तो-तुमहीं ( देवैः ) सत्यवादिभिविद्वाद्वेः ( मनुष्येभिः ) न्न्रमृतवादि-भिर्जनैः सत्यमेव देवा न्न्रमृतं मनुष्याः द्वातपः ( न्न्न्रिग्नः ) पावक इव ( सरस्वती ) विज्ञानयुक्ता वाक् ( सारस्वतेभिः ) सरस्वत्यां कुशलैः ( न्न्न्रवांक् ) पुनः ( तिस्रः ) त्रिविधाः ( देवीः ) दिन्याः ( वार्हः ) उतमं गृहं शरीरं वा ( इदम् ) प्रत्यन्तम् ( स-दन्तु ) प्राग्नवन्तु ॥ ८ ॥

श्रन्वय: — हे विहांसी यथा मारतीभिर्मारती सजीपा देवैर्म-नुष्ये मितिळा सारस्वते भिस्सरस्वत्यवीगिनिरिव शुद्धास्तिस्रो देवीरिदं बहिरा सदन्तु तथव यूर्थ विहिद्धः सहाऽऽगच्छध्वम् ॥ ८॥

भावार्थः - ह्यत्र वाचकलु॰ - हे मनुष्या यदि यूपं प्रशस्तां वाणीं प्रज्ञां च प्राप्नुयुस्ताई सूर्यवत् सुप्रकाशिता भूत्वाऽस्मिञ्ज-गति कल्याणकरा भवथ ॥ ८॥

पदार्थ:—हे विद्वानों जैसे ( भारतीभिः ) तुल्य विदुषी स्त्रियों के साथ ( भारती ) शीझ शास्त्रों का धारण कर, वाणी के तुल्य सब की रक्तक विदुषी ( सजी-षाः ) नुल्य प्रीति को सेवने वाली ( देवैः ) सत्यवादी विद्वानों ( मनुष्येभिः ) भीर मिथ्यावादी मनुष्यों से ( इळा ) स्तुति के योग्य ( सारस्वतेभिः ) वाणी विद्या में कु-शलों से ( सरस्वती ) विज्ञान युक्तवाणी ( अविक्) पुनः ( अग्निः ) अग्नि के तुल्य

शुद्ध (तिस्रः) तीन प्रकार की (देवीः) उत्तम स्त्रियां (इदम्) इस (वर्हिः) उत्तम घर वा शरीर को (भा, सदन्तु) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त हों वैसे ही तुम लोग विद्वानों के साथ (भ्रा) भाभ्रो ॥ ८॥

भावार्थः -इस मंत्र में वाचकलु०-हे मनुष्यो ! यदि तुम मोगप्रशंसित वा-णी श्रीर बुद्धि के। प्राप्त हो तो सूर्य के तुल्य प्रकाशित हो कर इस नगत् में कल्या-ण करने वाले होश्रो ॥ ८ ॥

पुनर्मनुष्यैः किं प्राप्तव्यमित्याह ॥

फिर मनुष्यों को क्या प्राप्त करना चाहिये इस विषय को ।।

तन्नंस्तुरीपमधं पोषियत्तु देवं त्वष्टविंरंराणः स्थंस्व । यतो वीरः कंर्मण्यंः सुदक्षी युक्तयांवा जायते देवकांमः॥ ९॥

तत् । नः । तुरीर्षम् । भर्ष । पोष्यित्तु । देवे । त्व्रष्टः। वि । रुराणः । स्यस्वेति । स्यस्व । यतः । वीरः । कर्मण्यः । सुऽदर्चः । युक्तऽयोवा । जायंते । देवऽकोमः ॥ ९ ॥

पदार्थः—(तत्) म्राध्यापनासनम् (नः) म्रास्माकम् (तुरीपम्) चिप्रम् (म्राध्य) म्राध्य (पोषियन्तु) पोषकम् (देव) विद्यः (त्वष्टः) विद्यः प्रापक (वि) (रराणः) विद्या ददत् सन् (स्वस्व) विद्यां पारं गमय (यतः) (वीरः) (कर्मगयः) कर्मसु कुशलः (सुदद्यः) सुष्ठु बलोपेतः (युक्तग्रावा) युक्तो योजितो ग्रावा मेघो येन सः (जायते) (देवकामः) देवानां विदुषां काम इच्छा यस्य सः॥ ९॥

त्रान्वयः —हे स्वष्टदेव ! विरराण स्त्वंनस्तत्योषियस्तु तुरीपं स्यस्वाऽध यतः कर्मण्यः सुदद्धो युक्तग्रावा देवकामो वीरो जायते ॥९॥

भावार्थः—सर्वेर्मनुष्येः सर्वेभ्यो लाभेभ्यो विद्यालाममुत्तमं मत्वा तत्त्राप्तव्यं सदैव विद्दत्सङ्गमनं क्रत्वा सदैव कर्मानुष्ठानी जायते सः श्रेष्ठात्मवलो भवति ॥ ९ ॥

पदार्थः—हे (त्वष्टः) विद्या को प्राप्त कराने वाले (देव) विद्वन् (वि-रराग्यः) विशेष विद्या देते हुए (नः) हमारे (तत्) पढ़ाने के आसन को (पो-पियत्नु) पृष्ट करने वाले (तुरीपम्) शीघ (स्यस्व) विद्या को पार कीनिये (अध) अब (यतः) जिस से (कर्मग्यः) कर्मों में कुशल (सुदक्तः) सुन्दर बल से युक्त (युक्तप्रावा) मेव को युक्त करने और (देवकामः) विद्वानों की कामना करने वाला (वीरः) वीर पुरुष (जायते) प्रकट होता है ॥ १॥

भावार्थ:—सब मनुष्यों को उचित है कि सब लागों से विद्यालाभ को उ-तम मान के उस को प्राप्त हों सदैव जो विद्वानों का सङ्ग करके सदा कमों का अनु-ष्ठान करने वाला होता है वह श्रेष्ठ आत्मा के बल वाला होता है ॥ र ॥

पुनर्विद्दांसः किं कुर्ग्युरित्याह ॥

फिर विद्वान् लोग क्या करें इस विषय को ।।

वर्नस्पतेऽवं सृजोपं देवान् भिर्हाविः शंमिता सूद-याति । सेदुहोतां सत्यतंरो यजाति यथां देवानां जिनमा नि वेदं ॥ १० ॥

वर्नस्पते। भवं। सुज्ञ। उपं। देवान्। श्राप्तः। हृविः।

शिमिता । सृद्याति । सः । इत् । कुं इति । होतां । सत्य-ऽतरः । यजाति । यथां । देवानांम् । जिनमानि । वेदः ॥१०॥

पदार्थः— वनस्पते वनानां किरणानां पालक सूर्व इव विद्य श्रव स्टज ( उप ) ( देवान ) ( श्रिप्रिः ) पावकः ( हविः ) हुतं द्रव्यम् ( शिमता ) शान्तियुक्तः ( सूद्याति ) सूद्येत् चरयेत् ( सः ) ( इत् ) एव ( उ ) ( होता ) दाता ( स-त्यतरः ) यः सत्येन दुःखं तरित ( यजाति ) यजेत् ( यथा ) ( दे-वानाम् ) दिव्यानां प्रथिव्यादिपदार्थानां विदुषां या ( जनिमानि) जन्मानि ( वेद ) जानाति ॥ १०॥

अन्वयः —हे वनस्पते शिमता त्वं यथाग्निहिविः मूदयाति तथा देवानुपाऽव सज यथा होता यजानि तथेदु सत्यतरो भव यो देवानां जिनमानि वेद स पदार्थविद्यां अ.सु महिति ॥ १०॥

भविर्धः—श्रत्रोपमावाचकलु • न्हे विहांसी यदि भवन्तःसूय्यो वर्षा इव होता यज्ञानिय विहान विद्या इवाऽध्यापनीपदेशाभ्यां
सर्वोपकारं साधुयुस्ताईं भवादशाः केऽपि न सन्तीति वयं विजानीयामः ॥ ९ • ॥

पदि थि: — हे ( वनस्पते ) किरणों के पालक सूर्य के तुल्य तेजस्वि विद्वन् ( ग्रामिता ) ग्रान्तियुक्त आप ( यथा ) जैसे ( अगिनः ) अगिन ( हविः ) हवन किये द्रव्य को ( सूद्याति ) भिन्न २ करे । वैसे (देवान् ) दिव्यगुणों को (उप, अन, सुज) कैलाइये जैसे ( होता ) दाता ( यजाति ) यज्ञ करे वैसे ( इत् ) ही ( उ ) तो (स-स्यतरः ) सत्य से दुःख के पार होने वाले हूजिये । जो ( देवानाम् ) पृथिव्यादि दिव्य

पदार्थी वा विद्वानों के (जनिमानि) जन्में को (वेद) जानता है (सः) वह पदार्थ-विद्या को प्राप्त होने योग्य है ॥ १०॥

भाविधि: — इस मंत्र में उपमा श्रीर वाचक लु॰ — हे विद्वानों ! यदि आप लोग सूर्य जैसे वर्षा को होता जैसे यज्ञ को श्रीर विद्वान् जैसे विद्या को वैसे पढ़ाने श्रीर उ-पदेश से सवीपकार को सिद्ध करें तो श्राप के तुल्य कोई लोग नहीं हों यह हम जानते हैं ॥ १०॥

पुनिवहांसः किं कुर्ध्युरित्वाह ॥

फिर विद्वान् लोग क्यां करें इस विषय को ।।

श्रा यांह्यग्ने समिधानो श्रवाङिन्द्रेण देवैः स्-रथं तुरेभिः । बहिंने श्रास्तामदितिः सुपुत्रा स्वा-हां देवा श्रमतां मादयन्ताम् ॥ ११ ॥ २ ॥

द्या। याहि । अन्ते । सम्इधानः । अर्वाङ् । इन्द्रेण। देवैः । सद्ध्यम् । तुरेभिः । बहिः । नः । श्रास्ताम् । श्रदि-तिः । सुद्धुत्रा । स्वाहां । देवाः । श्रमृताः । मादयन्ताम्॥११॥२॥

पदार्थः — ( न्न्रा ) ( याहि ) न्नागच्छ ( न्न्रग्ने ) पावक इव ( सिमधानः ) गुभगुणैर्देदीप्यमानः ( न्न्रवीङ् ) योऽवीङघोऽङचिति ( इन्द्रेण ) विद्युता सह सूर्य्येण वा ( देवैः ) विद्युद्धिदिव्यगुणैवी ( सरधम् ) रथेन सह वर्त्तमानम् ( तुरेभिः ) न्न्राग्रुकारिभिः (विहिः) न्न्नारिचम् ( नः ) ( न्न्रसमभ्यम् ) ( न्न्नदितिः ) माता ( सुपु-न्ना) शोभनाः पुत्रा यस्याः सा ( स्वाहा ) सत्यिक्तियया ( देवाः ) विद्यासः (न्न्नस्याः) प्राप्तमोद्धाः ( मादयन्ताम् ) न्न्रानन्दयन्तु ॥ १ १॥ विद्यासः (न्न्नस्याः) प्राप्तमोद्धाः ( मादयन्ताम् ) न्न्नानन्दयन्तु ॥ १ १॥

श्रन्वय: —हे श्रमने ! यथा सिधानोऽग्निस्तूर्यप्रकाश इन्द्रेण सहाऽर्शाङा गच्छिति तथाभूतस्त्वं तुरेभिर्देवैस्सह नस्सर्थं बिर्हिरा याहि यथा स्वाहा मुपुत्राऽदितिरस्ति तथा भवानत्रास्ताम् यथाऽम्ह-तादेवाः सर्वानानन्दयन्ति तथा भवन्तोऽपि सर्वान्मादयन्ताम् ॥ १९॥

भावार्थः-स्त्रत्र वाचकलु • —हे विद्दांसो यथा सूर्यप्रकाशो दिन्येर्गुणैः सहाऽधःस्थानस्मानप्राप्नोति यथा च सत्यविद्यया युक्तो-त्तमसन्ताना सुखमास्ते तथैवाऽविदुषोऽस्मान् भवन्तः प्राप्त सु शिवन्तां सुखयन्ति॥ ११॥

श्रशाग्निमनुष्यविद्याहिह्दध्यापकोपदेशकोत्तमवाक् पुरुषार्थे विह्दुपदेशरूवादिकत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वमूक्तार्थेन सह सङ्ग-तिर्वेद्या ॥

इति हिनीयं सूक्तं हिनीयो वर्गश्च समापः॥

पदार्थः —हे (अगने) अगन के समान विद्वन्! नैसे (सिम्यानः) शुभगुणों से देदीप्यमान अग्नि अर्थात् मूर्य्य का प्रकाश (इन्द्रेग) विज्ञली वा मूर्य्य के साथ
(अर्वाङ्) नीने जाने वाला प्राप्त होता है वैसे होकर आप भी (तुरेभिः) शीध कः
रने वाले (देवैः) विद्वानों वा दिन्य गुणों के साथ (नः) हमारे लिये (सरथम्) रथ के साथ वर्त्तमान (बाईः) अन्तरिक्त को (आ, याहि) आइये और जैसे (खाहा)
सत्य किया से (सुपुत्रा) मुन्दर पुत्रों से युक्त (अदितिः) माना है वैसे आप भी(आस्ताम्) स्थित होवें और जैसे (अमृताः) मोक्त को प्राप्त हुए (देवाः) विद्वान् जन
सब को आनन्दित करते हैं वैसे आप भी सब को (मादयन्ताम्) आनन्दित कीजिये॥ ११॥

भावार्थः-इस मन्त्र में वाचकलु०- हे विद्वानों ! जैसे सूर्य्य का प्रकाश

दिन्य गुणों के साथ नीचे भी स्थित हम सनों को प्राप्त होता है और जैसे सत्यिवद्या से युक्त और उत्तमसन्तान वाली माता सुख पूर्वक स्थित होती है वैसे ही अविद्वान् हम सनों को आप प्राप्त होकर अच्छी शिक्ता दीजिये तथा सुखी कीजिये ॥ ११ ॥ इस मूक्त में अग्नि, मनुष्य, बिजुली, विद्वान्, अध्यापक, उपदेशक, उत्तम वाणी, पुरुषार्थ, विद्वानों का उपदेश तथा स्त्री आदि के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अ- भ की इस से पूर्व मूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जानी चाहिये ॥ यह दूसरा मूक्त और दूसरा वर्ग भी समाप्त हुआ ॥

श्रथ दहार्चस्य तृतीयस्य सूक्तस्य वाहीष्ठ ऋषिः श्रिधिदेवता। १। ९। १० विराट्तिष्टुप्। ४। ६। ७। ८ निचृत्तिष्टुप्। ५। त्रिः ष्टुप्छन्दः । धैवतःस्वरः । २ स्वराट् पंक्तिः। त्रे भुः रिक् पङ्क्तिश्खन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

प्रथ की हुशी विद्युदह्ती त्याह ॥ प्रविष्ठ के तृतीय मूक्त का आरम्म है इस के प्रथम मंत्र में विद्युत् कैसी है इस विषय को कहते हैं॥

ऋशिं वो टेवमंग्निभिः सजोषा यजिष्ठं दूतमं-ध्वरे कंणुध्वम । यो मत्येषु निष्ठं विऋतावा तपुं-मूर्डो घृतान्नेः पावकः ॥ १ ॥

मिनम् । वः । देवम् । मिनिऽभिः । सुऽजोषोः । यः जिंद्यम् । दूतम् । मध्वरे । कृणुध्वम् । यः । मत्वैषु । नि-ऽध्रुविः ऋतऽवां । तपुंःऽमूर्दा । पृतऽमन्नः । पावकः॥ १ ॥

पदार्थः—( श्रिमि ) पावकम् ( वः ) युष्माकम् (देवम्) दिवयगुणकर्मस्वमावम् ( श्रिग्निभः ) सूर्व्यदिभिः ( सजीवाः ) समानसेवी ( यजिष्ठम् ) श्रितिशयेन संगन्तारम् ( दूतम् ) दुन्तवस्तवः समाचारप्रापकम् ( श्रध्वरे ) श्रिहंसनीये शिष्पव्यवहारे ( रुणुष्वम् ) ( यः ) ( मर्त्येषु ) मरणधर्मेषु मनुष्यादिषु ( नि-ध्रुविः नितरां ध्रवः ऋतावा सत्यस्य जलस्य वा विभाजकः तपु-ध्रूवीः तपुस्तापो मूर्द्वेवोत्रुष्टोयस्य घृतानः घृतमाव्यं प्रदीपन-मनमिव प्रदीपकं यस्य पावकः पवित्रकरः ॥ १ ॥

श्रन्यः—हे मनुष्या यो वस्सजोषा मर्खेषु निधुविऋतावा तपुर्मूर्धा घृतानः पावकोऽस्ति तमध्वरेऽग्निभिस्सह यजिष्ठं दूतमार्गेन देवं यूपं रुणुष्वम् ॥ ९ ॥

भावार्थः हे विहांसी या विद्युत्सर्वत्र स्थिता विभाजिका प्र दीप्तगुणा साधनजन्या वर्त्तते तामेत्र यूगं दूनिमव करवा सङ्ग्रा-मादीनि कार्याणि साधुत ॥ १ ॥

पदि थि:—हे मनुष्यो (यः) जो (वः) तुम्हारा (सनोषाः) एक सी
प्रीति को सेवने वाला (मर्त्येषु) मरणधर्म सहित मनुष्यादिकों में (निध्नविः)
निरन्तर स्थित (ऋतावा) सत्य वा जल का विभाग करने वाला (तपुर्मूद्धी) शिर
के तुल्य उत्कृष्ट वा उत्तम निस का ताप है (घृतान्नः) श्रन्न के तुल्य प्रकाशित जिस
का घृत है (पावकः) जो पवित्र करने वाला है उस (अध्वरे) सूर्य आदि के साथ
(यजिष्ठम्) अत्यन्त संगति करने वाले (दूतम्) दूत के तुल्य तार द्वारा शीध समाचार पहुंचाने वाले (श्रानिम् देवम्) उत्तम गुण कर्म श्रीर स्वभाव युक्त श्रानि को
तुम लोग (कृणुध्वम्) प्रकट करो॥

भावार्थः—हे विद्वानों ! जो विद्युत् सर्वत्र स्थित, विभाग करने वाली प्रका-शित गुणों से युक्त साधनों से प्रकट हुई वर्त्तभान है उसी को तुम लोग दूत के तुस्य बना कर युद्धादि काय्यों को सिद्ध करो ॥ १ ॥

> पुनः सा विद्युत्की हशी वर्त्तत इत्याह ॥ फिर वह विद्युत् कैसी है इस विषय को०॥

त्रो<u>थदश्वो</u> न यवंसेऽविष्यन्यदा महः संवरं-णाह्रयस्थाद् । ऋदिस्य वातो ऋतुंवाति शोचिरधं सम ते व्रजनं कृष्णमंस्ति ॥ २ ॥ प्रोधेत्। अर्थः। न। यवंसे। मृविष्यत्। यदा। मृहः।
मृद्वरंणात्। वि। अस्थित्। आत्। मृस्यः। वातः। अनुं। वाति। शोचिः। अर्थः। स्मः। ते। वर्जनम्। कृष्णम्।
मृह्ति॥ २॥

पदार्थः—( प्रोथत् ) अब्दं कुर्वन् ( श्रश्वः ) श्राशुगामी
तुरङ्गः ( न ) इव ( यवसे ) घासे ( श्राविष्यन् ) रचणं करिष्यन्
( यदा ) ( महः ) महतः ( संवरणात् ) सम्यक् स्वीकरणात्
( वि ) विशेषेण ( श्रस्थात् ) तिष्ठति ( श्रात् ) श्रानन्तर्ये
( श्रस्यः ) ( वातः ) वायु ( श्रनुः ) ( वाति ) गच्छति ( शोचिः )
प्रदीपनम् ( श्रथ् ) श्रथ् ( सम ) एव ( ते ) तव ( वजनम् )
गमनम् ( रूष्णम् ) कर्षणीयम् ( श्रास्त ) ॥ २ ॥

त्रान्वय! —हे बिहन ! यत्ते कृष्णं व्रजनमस्ति तन्महः सं-वरणाच्छो।चिरध स्मास्य वातोऽनु वाति । त्र्यात्तदा यवसेऽविष्यन् प्रोथदश्वो न सद्योऽयमग्निरद्धानं व्यस्थात ॥ २ ॥

भावार्थः - अत्रोपमालं ॰ - यदा मनुष्या अगिनयानेन गमनं तिकृता समाचाराश्च गृह्णीयुस्तदेते सदाः कार्याणि सादुं शकनुवः विनत् ॥ २ ॥

पदार्थ: —हे विद्वत् जो (ते) आप का (कृष्णम्) आकर्षण करने योग्य (ज्ञननम्) गमन (अस्ति) है उस के सम्बन्ध में (महः) महान् (संवरणात्) सम्यक् स्वीकार से (शोचिः) प्रदापन (अध, स्म) और इस के अनन्तर ही (अस्य) इस के सम्बन्ध में (वातः) वायु (यदा) जब (अनु, वाति) अनुकूल चलता है (श्रात्) अनन्तर तव (यवसे) मद्मण के अर्थ (अविष्यन्) रद्मा करता (प्रोथत्) भौर शब्द करता हुआ (अश्वः, न) घोड़े के समान शीघ यह अग्निमार्ग को (व्य-स्थात्) व्यास होता है ॥ २ ॥

भावार्थः — इस मंत्र में उपमालंकार है जब मनुष्य लोग श्रानियान से गमन श्रीर विद्युत् से समाचारों को ग्रहण करें तब येशी व्रकाय्यों को सिद्ध कर सके हैं ॥ २॥

> पुनर्विद्यान् विद्युता कि कुर्यादित्याह ॥ फिर विद्वान् विजुली से क्या सिद्ध करें इस विषय को०॥

उद्यस्यं ते नवंजातस्य दृष्णोऽग्ते चरंन्त्युजरां इधानाः। ऋच्छा द्या मंरुपोधूम एति सन्दूतो श्रं-मु ईयंसे हि देवान् ॥ ३ ॥

उत् । यस्यं । ते । नवंऽजातस्य । वृष्णंः । अग्ने । चरं-न्ति । अजराः । इधानाः भच्छं । याम् । अरुपः । धूमः । एति । सम् । दूतः । अग्ने । ईयंसे । हि । देवान् ॥ ३ ॥

पदार्थः—( उत् ) ( यस्य ) ( ते ) तव ( नवजातस्य ) नवीनविदुषः ( दृष्णः ) विद्यया बलिष्ठस्य ( ऋग्ने ) विद्युदिव गुप्तप्रतापिन् ( चरन्ति ) गच्छन्ति ( ऋग्नराः ) व्ययरहिताः ( इन्धानाः ) देदीप्यमानाः ( ऋग्च्छा ) ऋत्र संहितायामिति दीर्घः ( धाम् ) प्रकाशम् (ऋरुषः) गर्भस्थः ( धूमः ) ( एति ) गच्छति ( सम् ) सम्यक् ( दूतः ) दूत इव समाचारप्रदः (ऋग्ने) प्रसिद्धाग्निवस्कार्यसाधक ( ईयसे ) गच्छित ( हि ) यतः ( देश्यान्) विदुषः ॥ ३ ॥

श्रन्वयः - हे श्रग्ने ! यस्य नवजातस्य रुष्णस्ते यथाऽग्न इ-न्धाना त्रप्रजरा श्रग्नय उच्चरन्त्यरुषो द्यां प्राप्य यस्य धूम त्रप्रच्छैति यो दूत इव देवानीयते यदा तं हि त्वं समीयसे तदा कार्य कर्त्तुं शकोषि ॥ ३ ॥

भावार्थः –हे विद्वन् ! यदि भवान् विद्युहिद्यां विजानीयाः त्तिहैं किं किं कार्यं साद्धं न शक्नुयात् ॥ ३ ॥

पदार्थ:—हे (अग्ने) विद्युत् अग्नि के तुल्य गुप्तप्रताप वाले (यस्य) जिस (नवजातस्य) नवीन प्रकट हुए (वृष्णः) विद्या से बलवान् (ते) आप विद्यान् के निकटवर्ती जैसे (अग्ने) प्रसिद्ध आग्नि के तुल्य कार्य साधक (इन्धानाः) प्रकाशमान जलते हुए (अन्सः) व्ययसहित अग्नि (उत्, चरन्ति) उपर को उठते वा चलते हैं (अरुपः) गर्भस्य पुरुष (द्याम्) प्रकाश को प्राप्त होकर जिस का (धूमः) धूआं (अच्छा एति) अच्छा जाता है जो (दूनः) दूत के तुल्य (देवान्) विद्वानों को प्राप्त होता जब उस का (हि) ही आप (समीयसे) प्राप्त होते हो तब करने को समर्थ होते हो ॥ ३॥

भविथि: — हे विद्वत् ! यदि ऋष विद्युत् की विद्या को जानें तो आप किस २ कार्य को सिद्ध न कर सकें ॥ ३॥

पुनः सा विद्युत्की हशी कथं प्रकटनी येत्याह ॥ फिर वह विद्युत् कैसी है और कैसे प्रकट करनी चाहिये इस विषय को ०॥

वि यस्यं ते एथिव्यां पाजो अश्रेतृषु यदन्नां समर्थक जम्भैः। सेनेव मृष्टा प्रसितिष्ठ एति य-वं न दंस्म जुद्दां विवेक्षि ॥ ४॥

वि । यस्यं । ते । पृथिव्याम् । पाजंः । अश्रेत् । तृपु ।

यत् । सन्नां । सम्ऽमर्रकः । जम्भेः । सेनांऽइव । सुष्टा । प्रऽसिंतिः ते । एति । यर्वम् । न । दुस्म । जुर्ह्व । विवेशि ॥ ४ ॥

पद्धिः—(वि) (यस्य) (ते) तस्या विद्युतः। श्रत्र पुरुषध्यत्ययः पृथिव्याम् (पाजः) बलम् पाज इति बलनाम निषं ॰ २ । ९ (श्रश्रे-त्) श्रयति (तृषु) निप्रम् (यत्) (श्रया) श्रमानि (समवक्त) सम्य-ग्टङ्को (जम्मैः) गात्रविनेषैः (सेनेव) (सृष्टा) सम्प्रयुक्ता (प्रसितिः) प्रकर्ष बन्धनम् (ते) तव (एति) (यवम्) श्रयनिकोषम् (न) इव (दस्म) दुखोपन्नापितः (जुह्वा) होमसाधनेन (विवेन्नि) व्याप्नोषि॥ १ ४॥

श्रन्ययः — हे दस्म विद्दन् यां जुह्वा यवं न विद्युद्धियां विवेश्वि सा ते सृष्टा प्रसितिः सती सेनेवैति यद्याजम्भैरना समक्त यस्य ते विद्युद्रुपस्याग्नेः पाजः पृथिव्यां सृषु व्यश्चेत्तां त्वं विजानीहि ॥४॥

भविर्थः-वे विहांसी विद्युहिद्यां जानित त उत्तमा सेनेत्र श-त्रून सद्यो जेतुं शक्कुवन्ति यथा घृतादिनाऽग्निः प्रदीप्यते नथावर्ष-णादिना विद्युत्प्रदीपनीया ॥ ४ ॥

पदार्थ:—हे (दस्म ) र खों के नाश करने हारे विद्वन् जिस ( जुह्व ) हो.
मसाधन से ( यवम् ) यवों को ( न ) जैसे वैसे विद्युद्धिया को ( विवेक्षि ) व्याप्त होते
हो वह ( ते ) तुम्हारी ( सृष्टा ) प्रयुक्त किया ( प्रसितिः ) प्रवल बन्धन (सेनेव )
सेना के तुल्य ( एति ) प्राप्त होती है और ( यत् ) जो ( जम्मैः ) गात्र विद्येषों से (भन्ना ) अनों को ( समवृक्त ) अच्छे प्रकार वर्जित करता अर्थात् शरीर से छुड़ाता है ( यस्य ) जिस ( ते ) उस विद्युत् के (पात्रः) बल को (पृथिन्यां) पृथिवी में (तृषु) शिष्ट ( ध्यश्रेत् ) आश्रय करता है उसको तुम जानो ॥ ४ ॥

भावार्थ: - जो विद्वान् लोग विद्युत्विद्या को जानते हैं वे उत्तम सेना के तुल्य रात्रुओं को शीघ जीत सक्ते हैं, जैसे यी आदि से अग्नि प्रज्वित होता वैसे घर्षण आदि से विद्युत् आग्नि प्रकट करना चाहिये॥ ४॥

पुनस्सा विद्युत्कथमुत्पादनीया सा च किं करोतीत्याह ॥ फिर वह विद्युत् कैसे उत्पन्न करनी चाहिये श्रीर वह क्या करती है इसविषय को ०॥

तिमहोषा तमुपसि यविष्ठ मुग्नि मत्यं न मर्ज यन्त नरंः । निशिशंगना ऋतिथि मस्य योने। दी-दायं शोचिराहुंतस्य रुष्णः ॥ ५ ॥ ३ ॥

तम् । इत् । द्वोषा । तम् । उपितं । यविष्ठम् । अ
गिनम् । भर्यम् । न । मुर्जेयन्त् । नरः । निऽशिशांनाः ।
भातिथिम् । अस्य । योनौं । द्वीदार्यं । ग्रोचिः । भाऽहंतस्य ।
वृष्णंः ॥ ५ ॥ ३ ॥

पदार्थः -- (तम् ) विद्युद्दिग्नम् (इत् ) एव (दोषा ) रा-श्रो (तम् ) (उपित ) प्रभाते (यिवछम् ) ज्ञातिशयेन युवा-निव (ज्ञाग्नम् ) विद्युतम् (ज्ञात्यम् ) वेगवन्तं वाजिनम् (न) इव (मर्जयन्त ) वर्षणादिना शोधयन्तु (नरः ) (निशिशानाः ) तीच्णीकर्त्तारः (ज्ञातिथिम् ) ज्ञातिथिमिव सेवनीयम् (ज्ञास्य) ज्ञान्ते (योनौ ) (दीदाय ) प्रकाशय (शोचिः ) दीतिमन्तम् (ज्ञान्तुतस्य ) सर्वतः क्रतिन्नियस्य (रुषाः ) वर्षकस्य ॥ ५ ॥

श्रन्वयः - हे नरो ये निशिशानास्तन्तो भवन्तस्तं दोषा त-

मुषस्य रगन यविष्ठ मग्निं मर्जयन्तोऽस्याहुतस्य रुणोऽग्नेयीनावाति-थिमिव शोचिदीदायेत्॥ ५ ॥

भावार्थः - त्रात्रोपमालं ० - ये तीत्रैर्घर्षणादिभिरहर्निशं विद्युत-मर्गि प्रकटयन्ति तेऽश्वेनेव सद्यः स्थानान्तरं गन्तुं शक्नुवन्ति ॥५॥

पद्रार्थ:—हे (नरः) नायक मनुष्यो ? जो (निशिशानाः) निरन्तर तीच्या-ता पूर्वक कार्य करते हुए आप (तम्) उम विद्युत् अग्नि को (दोपा) रात्रि में (तम्) उस को (उपित्त) दिन में (अत्यम्) घोड़े को (न) जैसे वैसे (य-विष्ठम्) अत्यन्त ज्वान के तुल्य (अग्निम्) विद्युत् अग्नि को (मर्जयन्त) घर्ष-या आदि से शुद्ध करो (अस्य) इस (आहुतस्य) अमीष्ट विद्धि के लिये संग्रह किये (वृष्णः) वर्षा के हेतु अग्नि के (योनौ) कारण में (अतिथिम्) अति-थि के तुल्य सेवने योग्य (शोचिः) दीतियुक्त विद्युत् को (दीदाय) प्रकाशित (इत्) ही कीनिये॥ ५॥

भावार्थः—इस मंत्र में उपमालं ० - जो तीत्र वर्षणादिकों से दिन रात वि-युत् अग्नि को प्रकट करते हैं वे जैमे घोड़े से, वैसे शीव्र स्थानान्तर के जाने को स-मर्थ होते हैं ॥ ५ ॥

> पुनः सा विद्युत्की ह्यात्याह ॥ फिर वह विद्युत् अग्नि कैसा है इस विषय को०॥

सुसन्हकें स्वनीक प्रतीकं वियद्भुक्मो न रो-चंस उपाके। दिवो न ते तन्यनुरेति शुष्मश्चित्रो न सूरः प्रतिचित्ति भानुम् ॥ ६ ॥

सुऽसन्हक्। ते । सुऽअनीक । प्रतीकम् । वि । यत् । रुक्मः । न । रोचेसे । उपाके । दिवः। न । ते । तुन्युतुः । ए

ति । शुष्मः। चित्रः। न। सूर्रः। प्रति । चुचि । मानुष्॥ ६ ॥

पदार्थः—(सुसन्दक्) सुष्ठु पश्यति यया सा (ते) तव (स्व-नीक ) शोमनमनीकं सैन्यं यस्य तत्संबुद्धौ (प्रतीकम्) विजयप्र-तीतिकरम् (वि) (यत्) (रुक्मः) रोचमानः सूर्यः (न) इ-व (रोचसे) (उपाके) समीपे (दिवः) सूर्यस्य (न) इव (ते) तव (तन्यनः) विद्युत (एति) गच्छति (शुष्मः) वलयुक्तः (चिनः) श्रद्धुतः (नः) (सूरः) सूर्यः (प्रति) (चिन्नः) वदेगम् (भानुम्) प्रकाशयुक्तम् ॥ ६॥

श्रन्वयः नहे स्वनीक यस्य ते यत्प्रतीकं रुक्मो नेवास्ति येनु-पाके वि रोचसे यस्य ते दिवो न सुसन्दक् तन्यतुः प्रतीकमेति त-स्य जुष्मश्चित्रः सूरो नेवाहं भानुं त्वा प्रति चित्त ॥ ६ ॥

भविश्वः - श्रवोपमालं ॰ -हे राजन् यदि भवान्विद्यहिद्यां प्रा-प्रयात्तिहिं सूर्यवत्सुसेनादिभिः प्रकाशितः सन् सर्वत्र विजयकीर्ति राजसु राजेत ॥ ६ ॥

पदार्थ: — हे (स्वनीक ) मुन्दर सेना वाले सेना पते जिस (ते ) आपका (य-त्) जो (प्रतीकम् ) विजय का निश्चय कराने वाले (रुक्मः ) प्रकाशमान सूर्ध्य के (न) तुल्य है जो (उपाके) समीप में (वि,रोचसे) विशेष कर रुचि कारक होते हो । जिस (ते) तुम्हारा (दिवः, न) सूर्ध्य के तुल्य (मुसन्हक्) अच्छे प्रकार देखने का साधन (तन्यतुः) विद्युत्विजय प्रतीति कारक नियम को (एति ) प्राप्त होता है उस का (शुष्मः ) बल्युक्त (चित्रः ) आश्चर्य स्वरूप (सूरः ) सूर्य (न) जैसे वैसे मैं (भानुम्) प्रकाश युक्त आप के (प्रति ) प्रति (चित्रः ) कहूं ॥ ६ ॥

भ[व[थ: - इस मंत्र में उपमालं ०-हे राजन् यदि आप विद्युत् विद्या को जा-ने तो सूर्य्य के तुल्य मुन्दरसेनादिकों से प्रकाशित हुए सर्वत्र विजय, कीर्ति और रा-जाओं में सुशोभित होवें ॥ ६ ॥

> पुनर्मनुष्याः परस्परं कथं वर्तेरिन्नत्याह ॥ किर मनुष्य परस्पर कैसे वर्ते इस विषय को ।।

यथां वः स्वाहाऽमये दाशेम् परीळाभिर्घृतवंद्गिः श्च हृव्यैः।तेभिनों अग्ने अमितैर्महोभिः शतं पूर्भिर रायंसीभिर्ति पाहि ॥ ७॥

्रैं यथा । वः । स्वाहां । भग्नये । दाशीम । परि । इळां मिः घृतवंत्रभिः । च । हृव्यैः । तेभिः । नः । भग्ने । भितेः । म-हं रभिः । ज्ञतम् । पुःरभिः । भार्यसीभिः । नि । पाहि ॥ ७ ॥

पदार्थः—(यथा) (वः) युष्मभ्यम् (स्वाहा) सत्यया किः
यया (त्राग्नये) पावकाय (दाशेम) दद्याम (पिर) सर्वतः (इळाभिः) श्रानैः (घृतविद्धः) घृतादियुक्तः (च) (हव्यैः) होतुमर्हैः
(तेभिः) (नः) श्रम्मान् (त्राग्ने) श्रिप्रित प्रकाशमान राजन् (त्रामिः) त्राप्तिः (महोभिः) महद्भिः कर्मभिः पुरुषेवा (शतम्) (पूर्विः)
नगरीभिः (त्रायसीभिः) श्रयसा निर्मिताभिः (नि) नितराम् (पाहि)
रच्न ॥ ७॥

अन्वय:-हे विद्दांसी यथा वर्ष वः स्वाहा घृतविद्धिह्व्यैरिळा-भिश्वाग्नये दातं परिदादोम तथाऽभितिभहोभिस्तेभिरायसीभिः पू-भिश्व सह वर्त्तमानाचोऽस्मान्हे श्रग्ने! निपाहि॥ ७॥ भावार्थः - त्र्यत वाचकलु ० - हे मनुष्या ययस्विग्यजमाना घृ-तादिनाऽग्निं वर्षयन्ति तथैव राजा प्रजाः प्रजा राजानं च न्यायविन-यादिभिवेर्धयित्वाऽमितानि सुखानि प्राप्नुवन्ति ॥ ७ ॥

पद्रार्थ: — हे विद्वान लोगे (यथा) जैसे हम लोग (वः) तुम्हारे अर्थ (खाहा) सत्यिकया से (वृतवाद्धः) वृतादि से युक्त (हव्यैः) होम के योग्य पदार्थे (च) और (इळाभिः) अनों के साथ (अग्नये) अग्नि के लिये (रातम्) सैकड़ों प्रकार के हविष्यों को (पिर, दाशेम) सब ओर से देवें वैसे (अभितैः) असंख्य (महोभिः) बड़े २ कर्मों वा पुरुषों और (तेभिः) उन (आयसीभिः) लोहे से बनी (पूर्भिः) नगरियों के साथ वर्क्तमान (नः) हमलोगों को है (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वी प्रकाश मान राजन् (नि, पाहि) निरन्तर रक्ता कीजिये॥ ७॥

भविश्विः—इस मंत्र में वाचकलु॰ —हे मनुष्यो नैसे ऋत्विक् और यनमान लो-ग घृतादि से अग्नि को बढ़ाते हैं वैसे ही राजा प्रजाओं को और प्रजा राजा को न्याय विनयादिसे बढ़ाके अपिरिमित सुखों को प्राप्त होते हैं॥ ७॥

> पुनः कैः काभिः काः पालनीया इत्याह ॥ फिर किन२से किनकी रक्ता करनी चाहिये इस विषय को०॥

या वां ते सन्ति <u>टाशुषे</u> अर्धृष्टा गिरों वा या-भिर्नुवतीरुरुष्याः । ताभिर्नः सूनो सहस्रोनि पां-हि स्मत्सूरीञ्जंरितॄञ्जांतवेद: ॥ ८॥

याः । वा । ते । सन्ति । दाशुषे । प्रधृष्टाः । गिरंः । वा । याभिः। नृऽवतीः । <u>उरुष्याः । ताभिः । नः । सूनो इति । सन्सः।</u> नि । पाद्धि । स्मत् । सूरीन् । जारेतृन् । जातऽवेदः ॥ ८॥ पदार्थ:—(याः) (वा) (ते) तव (सान्त) (दागुषे) (दाते) (त्रार्थ:—धृष्टाः) त्र्रधर्षणीयाः (गिरः) सुशिक्षिता वाचः (वा) (याभिः) (नृवतीः) नरो विद्यन्ते यासु प्रजासु ताः (उरुष्याः) (रक्षेः) (ताभिः) (नः) त्र्रारमान् (सूनो) त्र्रपत्य (सहसः)वालष्ठस्य (नि) नितराम् (पाहि) र- च (स्मत्) एव (सूरीन्) विदुषः (जिर्नृन्) स्कलाविद्यास्तावकान् (जातवेदः) जातप्रज्ञः ॥ ८ ॥

त्रन्वयः —हं सहसरसुनो जातवेदो यास्तेऽघृष्टा गिरः सन्ति वा दाशुषे हितकर्यः सन्ति याभिवी त्वं नृवतीरुरुष्यस्ताभिनीऽस्मान् सूरीञ्जारितृत् स्मनिपाहि॥ ८॥

भविर्थः—मनुष्या याविद्यादिक्षाविनयान् गृहीत्वाऽन्यान् न ग्राहयन्ति तावत् प्रजाः पालियतुं न शक्तृवन्ति यावद्धार्भिकाणां वि-दुषां राज्येऽधिकारा न स्युस्तावद्यथावत्प्रजापालनं दुर्घटम् ॥ ८॥

पद्रियः —हं (सहसः ) बलवान् के (सनो ) पुत्र (जाववेदः ) प्रकट बुद्धिमानी को प्राप्त हुए (याः ) जो (ते ) आपकी (अधृष्टाः ) न धमकाने योग्य (गिरः ) सुशिच्चित वाणी (सन्ति ) हैं (वा ) अधवा (दाशुषे) दाता पुरुप के लिये हितकारिणी हैं (वा ) अधवा (याभिः ) जिन वाणियों से आप (नृवतीः ) उत्तम मनुष्यों वाली प्रजाओं की (उरुष्याः ) रक्षा की निये (ताभिः ) उन से (नः) हम (जिरतृन् ) समस्त विद्याओं की स्तुति प्रशंसा करने वाले (सूरीन् ) विद्वानों की (स्मन्त् ) ही (नि, पाहि ) निरन्तर रक्षा की जिये ॥ ८ ॥

भविथि:—मनुष्य लोग जब तक विद्या, शिक्षा, विनयों को ग्रहण कर श्र-न्यों को नहीं ग्रहण कराते तब तक प्रजाश्रों का पालन करने को नहीं समर्थ होते हैं, जब तक भगित्मा विद्वानों के राज्य में अधिकार न हों तब तक यथावत् प्रजा का पालन होना दुर्घट हैं ॥ = ॥ पुनर्मनुष्यैः की हशो राजा मन्तव्य इत्याह ॥ किर मनुष्यों को कैसा राजा मानना चाहिये इस विषयको ।।।

निर्यत्पूतेव स्वधिति:। शुचिर्गात्स्वयो कृपा त-न्वा रे रोचंमानः। त्रा यो मात्रो क्शेन्यो जनिष्ठ देव्यज्याय सुक्रतुंः पाव्कः॥ ९॥

निः। यत्। पूताऽईव । स्वऽधितिः। शुचिः। गात्। स्वयो । कृपा। तुन्वो । रोचंमानः। मा । यः। मात्रोः। डुशे न्यः । जनिष्ट । देवऽयज्याय । सुक्रतुः । पावकः॥ ९॥

पदार्थः—(निः)(नितराम्) (यत्) यः (पूतेव) पविभेव (स्वधितिः) वज्ञः (शुचिः) पवित्रः (गात्) प्राप्तोति (स्वया) स्वकीयया (कृपा) कृपया (तन्वा) शरीरेण (रोचमानः) प्रकाशमानः (ज्ञ्रा) (यः) (मात्रोः) जननिपालिकयोः (उशेन्यः) कमनीयः (जिन्छ) जायते (देवयज्याय) देवानां समागमाय (सुकृतुः) उत्तमप्रज्ञः (पावकः) पावक इव प्रकाशितयशाः॥ ९॥

त्र्रान्वय: हे मनुष्या यदाः पूतेव स्विधितिः शुचिनि गाद्यः स्वया कपा तन्वा रोचमानो मात्रो रुशेन्यः पावक इव सुकतुर्देव-यज्यायाजनिष्ट स एवात्र प्रशंसनीयो भवेत् ॥ ९ ॥

भावार्थः--त्रावापमावाचकलुः --हे मनुष्या यं वजवदृढं वः

न्हिवतपवित्रं क्रपालुं दर्शनीयशरीरं विद्यांसं धर्मीतमानं विजानीयु-स्तमेष्वेषां राजानं मन्यन्ताम् ॥ ९ ॥

पद्रार्थ:—हे मनुष्यो (यत्) जो (पृतेव )पित्रता के तुल्प (स्विधितिः) वज्र (शुचिः) पित्रत्र पृरुष (ति, गात्) निरन्तर प्राप्त होता है (यः) जो (स्व-या) अपनी (कृषा) कृषा से (तन्ता) शरीर कर के (रोजमानः) प्रकाशमान (मात्रोः) जननी और धात्री में (उशेन्यः) कामना के योग्य (पात्रकः) अभिन के तुल्य प्रकाशितयश वाले (सुक्रतुः) उत्तम प्रज्ञा वाले (देवयज्याय) बुद्धिमानों के समागम के लिये (आ, जिन्छ) प्रकट होता है वही इस नगत् में प्रशंसा के योग्य होते॥ र ॥

भावार्थ: इस मंत्र में उपमात्राचकलु० हे मतुः यो ! जिस को वज्र के समान दृद, अग्नि के समान प्रवित्र, कृपालु, दर्शनीयश्रीर, विद्वान्, धर्मात्मा जानो उसी को इन में से राजा मानो ॥ ९ ॥

राजा च कीटशो भवेदित्याह ॥
राजा भी कैसा हो इस विषय की ।।

युता नां अरने सौभंगा दिदीहापि ऋतुं सु-चेतंसं वतेम । विश्वां स्तोत्हभ्यों राणते चं सन्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥ १०॥ ४॥

एता। नः। अग्ने । सीभंगा । दिद्योहि । अपि । कर्तुः म् । सुऽचेर्तसम् । <u>वतेम</u> । विश्वा । स्तोत्रुऽभ्यः । गुण्ते । च । सन्तु । यूयम् । पात् । स्वस्तिऽभिः । सदी । नः । ॥ १०॥ ४॥

पदार्थः—( एता ) एतानि ( नः ) श्रास्माकम् ( श्राप्ते )

पावकविद्दन्राजन् (सीमगा) उत्तमेश्वर्याणां भावान् (दि-दीहि) प्रकाशय (त्र्रापि) (कतुम्) प्रज्ञाम् (प्रचेतसम्) प्रकृष्टिविद्यायुक्ताम् (वनेम) सम्भजेम त्र्रत्र वर्णव्यत्ययेन नस्य स्थाने नः (विश्वा) सर्वाणि (स्तोत्तभ्यः) ऋत्विग्भ्यः (गृण-ते) स्तावकाप (च) (सन्तु) (यूपम्) (पात) रज्ञन (स्वस्तिभिः) स्वास्थ्यकारिभिः सुर्वेः कर्मभिर्वा (सदा) (नः) त्र्रस्मान् ॥१०॥

त्र्यन्वयः हे त्र्यने त्वं न एता सीभगा दिदीहि येनाऽपिव-यं सुचेतसं क्रतुं वतेम स्तोत्रभ्यो विश्वा गृणते चेतानि सन्तु यूयं स्वस्तिभिनीः सदा पात ॥ १०॥

भावार्थ: हे राजन ! भवान सर्वेषां मनुष्याणां सीभाग्यानि वर्धिरवा प्रज्ञां प्रापयनु हे प्रजाजना भवन्तो राजानं राज्यं च स-दैव रज्ञान्तिविति ॥ १०॥

श्रवाऽग्निविह्दाजप्रमाकत्यवर्णनादेगदर्थस्यपूर्वमूकार्थेन सह सङ्गतिवंदा ॥

इति तृतीयं मूक्तं चतुर्था वर्गश्च समापः॥

पद्रार्थ: —हे ( अग्ने ) अग्नि के तुल्य तेमस्वी विद्वन् रामन् आप ( नः ) हमारे ( एता ) इन ( सीमगा ) उत्तम एंश्वयों के भावों को ( दिशिहि ) प्रकाशित कीनिये निस से ( अपि ) भी हम लोग ( सुनेतसम् ) प्रवल विद्या युक्त ( कतुम् ) बुद्धि का ( वतेम ) सेवन करें ( स्तोतृभ्यः ) अद्यत्विमों और ( विश्वा ) सब की ( गृ- याते ) स्तुति करने वाले के लिये ये ( च ) भी सब प्राप्त ( प्रन्तु ) हों ( यूयम् ) तुम लोग ( स्वस्तिभिः ) स्वस्थता करने वाले मुखों वा कर्मों से ( नः ) हमारी ( सदा ) सदा ( पात ) रक्ता करो ॥ १० ॥

भावार्थ: —हे राजन्! आप सब मनुष्यों के सौभाग्यों को बढ़ा के बुद्धि को प्राप्त करों । हे प्रजा पुरुषो! आप लोग राजा और राज्य की सदैव रक्ता करों ॥ १०॥ इस सूक्त में आनि, विद्वान्, राजा और प्रजा के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गाति जाननी चाहिये ॥ ॥ यह तृतीय मृक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ ॥

त्र्रथ दशर्चस्य चतुर्थस्य सूक्तस्य विसष्ठ ऋषिः। श्राग्निर्देवता। १। ३।४।७ भुरिक् पङ्क्तिः। ६ स्वराट् पङ्क्तिः।८।९ पङ्क्ति श्खन्दः। पञ्चमः स्वरः।२।५ निचृश्चिष्टुप्। १० विराट्तिष्टुप्छन्दः। धैवतःस्वरः॥ अथ मनुष्यैः कीदृशैर्भवितव्यमित्याह्॥

श्रव दश ऋचा वाले चतुर्थ मूक्त का श्रारम्भ है इसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को कैसा होना चाहिये इस विषय को कहते हैं।

प्र वं: शुक्रायं भानवे भरध्वं हृव्यं मृतिं चा-ग्नये सुपूतम् । यो दैव्यानि मानुंषा जनूंष्यंतर्वि-श्वानि विद्यना जिगांति ॥ १ ॥

त्र । वः । शुक्रायं । भानवं । भरध्वम् । हव्यम् । मृतिम् च । श्रग्नयं । सुऽपूतम् । यः । दैव्यानि । मानुपा । जनूषि । श्रन्तः । विश्वानि । विद्यनां । जिगाति ॥ १ ॥

पदार्थः - (प्र) (वः) युष्माकम् (ज्ञुकाय) जुद्धाय (भानवे) विद्याप्रकाशाय (भरध्यम्) धरत पालयत वा (हव्यम्) दातुमहिम् (म-तिम्) मननशीलां प्रज्ञाम् (च) (श्रम्रये) पावके होमाय (सुपूतम्) सुष्ठु पवित्रम् (यः) (दैव्यानि) दैवैः रुतानि कर्माणि (मानुषा) मनुष्यैनिभितानि (जनूषि) जन्मानि (त्रम्नतः) मध्ये (विश्वानि) सर्वाणि (विश्वानि) विज्ञातव्यानि (जिगाति) प्रशंसति॥ १॥

श्रन्वयः--हे मनुष्या यो वः शुकाय भानवे ऽग्नये सुपूर्तं हव्य मिव मितं दैव्यानि मानुषा जनूषि चाऽन्तर्विश्वानि विद्यना जिगा-ति तस्मा उत्तमानि सुखानि यूयं प्रभरध्वम् ॥ ९ ॥ भावार्थः -हे विहांसो यो युष्मदर्थं मुत्तमानि द्रव्याणि सर्वेषां हितानि जम्मानि विज्ञानानि चोपदेष्टुं प्रवर्त्तते तं यूर्यं सततं रचता। १॥

पदार्थ: —हे मनुष्यो (यः) जो (वः) तुम्हारे (शुकाय) शुद्ध (भानवे) विद्याप्रकाश के लिये तथा (अग्नये) अग्नि में होन करने के लिये (मुपूतम्) मुन्दर पवित्र (हव्यम्) होनने योग्य पदार्थ के तुल्य (मितम्) विचारशील बुद्धि को वा (वैव्यानि) विद्वानों के किये (मानुषानि) मनुष्यों से सम्पादित (जनूंषि) जन्मों वा कमों को (च) और (विश्वानि) सव (अन्तः) अन्तर्गत (विद्याना) जानने योग्य वस्तुओं को (जिगाति) प्रशंसा करता है उसके लिये तुम लोग उत्तम मुखों का (प्रमरध्वम्) पालन वा धारण करो ॥ १॥

भ.वार्थः —हे विद्वानों ! जो नुम्हारे लिये उत्तम द्रव्यों तथा सब के हितकारी जन्मों और विज्ञानों का उपदेश करने को प्रवृत्त होता है उस की तुम लोग निरन्तर रह्मा करो ॥१॥

मनुष्येर्युवावस्थायामेव विवाहः कार्य्य इत्याह ॥ मनुष्यों को युवावस्था में ही विवाह करना चाहिये इस विवय को०॥

स गृत्सी श्रिग्निस्तरंणि इचदस्तु यतो यविष्ठो अर्जनिष्ठ मातुः। सं यो वनां युवने शुचिटन्भूरि चिदन्ना समिदंति सदाः॥ २॥

सः । गृत्सः । श्रुप्तिः । तरुंणः । चित् । श्रुस्तु । यतेः । यविष्ठः । भर्जनिष्ठ । मातुः । सम् । यः । वनौ । युवते । ज्ञुचिंऽदन् । भूरि । चित् । भन्नां । सम् । इत् । श्रुचि । स्यः ॥ शा

पदार्थः-( सः ) ( गृत्सः ) मेधावी ( श्राग्नः ) पात्रक इव तीत्रबुद्धिः ( तरुणः ) युवा ( चित् ) श्रापि ( श्रास्तु ) ( यतः ) (यिष्ठिः) स्त्रितिश्येन युवा (स्त्रजानिष्ट) जायते (मातुः) जनन्याः सकाशात् (सम्) (यः) (वना) वनानि किरणान् सूर्य इव (युवते) युनिक्त (शुचिदन् ) पवित्रदन्तः (भूरि) बहु (चित्) स्त्रिपे (स्त्रजा) स्त्रजा ) स्त्रजानि (सन्) (इत्) (स्रिक्ते) भन्नयति (सन्।) । २॥

त्रन्वयः -हे मनुष्या यो मातु रजनिष्ट सोऽग्निरिव कुमारः संस्तरुणश्चिदस्तु यतः स गृत्सो यविष्ठः स्यात् सद्यद्दिचदमासमिति द्युचिदनभूरि वना सूर्य इत तेजांसि सं युवते ॥ २ ॥

भावार्थः - अत्र वाचकलु॰ - हे मनुष्या यथा स्वपुत्राः पूर्ण-युवावस्था ब्रह्मचर्ये संस्थाप्य विद्यायुक्तावलिष्ठा अभिद्धपा भोक्तारो धार्मिका दीर्घायुषो धीमन्तो भवेयुस्तथाऽनुतिष्ठत ॥ २ ॥

पद। थी: — हे मनुष्यो (यः) जो (मातुः) अपनी माता से (अजिनष्ट) उत्पन्न होता (सः) वह (अगिनः) पावक के तुल्य तेजवाला बालक (तरुगः) ज्ञान (चित्) ही (अस्तु) हो (यतः) जिस से वह (गृत्सः) बुद्धिमान् (इत्) ही (यविष्ठः) अत्यन्त ज्ञान हो (सद्यक्षित्) शीध ही अञ्चा) अञ्चों का (स-मित्ते) सम्यक् भोजन करता है (शुचिद्न्) पवित्र दांतों वाला (भूरि) बहुत (वना) जैसे सुर्थ किरगों को संयुक्त करता वैसे वनों को (संयुक्ते) संयुक्त करें ॥ २॥

भविश्वः—इस मंत्र में वाचकलु॰—हे मनुष्यो ! जैसे अपने पुत्र पूर्णयुवा-वस्था वाले, ब्रह्मचर्य में सम्यक् स्थापन कर विद्यायुक्त, अति बलवान्, खरूपवान्, सुल भोगने वाले, धार्भिक, दीर्घ अवस्था वाले, बुद्धिमान् होर्वे वैसा अनुष्ठान करो ॥ २ ॥

> पुनर्विद्दांसं की दृशं सभ्यमध्यक्षं च कुर्युरित्याह ॥ किर कैसे विद्वान् को सभासद् और अध्यद्य करें इस विषय को ०॥

श्रुख देवस्यं संसद्यनिके यं मतीस: इयेतं जे-गृश्रे । नि यो गृसं पौरुषियी मुवोचं दुरोकंम्शिरा-यवे शुशोच ॥ ३ ॥

म्रस्य । देवस्यं । सम्इति । भनीके । यम् । मनीतः । इयेतम् । ज्युन्ने । नि । यः । यभम् । पौरुंपेयीम् । दुवीर्च । दुःऽभोकंम् । मुग्निः । मायवे । जुजोच् ॥ ३॥

पदार्थ: -( त्र्रस्य ) ( देवस्य ) विदुषः ( संसाद ) सभायाम् ( त्र्रश्निक ) सैन्ये ( यम् ) ( मर्जासः ) मनुष्याः ( इयेतम् ) श्वेतं शुश्रम् ( जगुश्रे ) गृह्णान्त ( नि ) ( यः ) ( गृश्रम् ) गृह्णातृम् ( पौ-रुषेयीम् ) पौरुषेयस्य शितिम् ( उत्रोच ) वदाति ( दुरोकम् ) शान्त्रिमर्दुःसेवम् ( त्र्राग्ने ) पावक इव ( त्र्रायवे ) जीवनाय ( शुन्शोच ) शोचिति ॥ ३ ॥

त्रान्वय: —हे मनुष्या यः पीरुपेयीं निग्नममुबीचाग्निरिवाऽ-ऽयवे शुशोच यं इयेतं दुरोकमस्य देवस्य संसद्यनीके च मर्चासी जगुन्ने तमेव सम्यं सेनापितं च कुरुत ॥ ३॥

भावार्थः-विद्दाद्धः सुपरीक्ष्य विद्दांस एव सभ्या त्र्राध्यज्ञाश्च कर्त्तव्याः ये वीर्घ्यवन्तो दीर्घायुषो भवन्ति त एव राज्यं सुभूषि-तुमहिन्ति ॥ ३ ॥

पदार्थः —हे मनुष्यो (यः) जो (पौरुषेयीम्) पुरुषसम्बन्धी कार्यों की रीति का (निगृभम्) निरन्तर प्रहण करने को (उवीच) कहता है (अग्नि) अग्नि के तुल्य तेत्रस्वी (श्रायवे) जीवन के लिये (शुरोशि ) शोच करता है (यम्) जिस (श्येतम्) श्वेत (दुरोकम्) शत्रुश्रों से दुःख के साथ सेत्रने योग्य को (श्रस्य) इ-स (देवस्य) विद्वान् की (संसदि) सभा वा (श्रनीके) सेना में (मर्त्तासः) मनुष्य (जगुन्ने) प्रहर्ण करते हैं उसी को सभापति सेनापति करो ॥ ३ ॥

भावार्थः—विद्वानों को चाहिये कि अब्छे प्रकार परीक्षा कर समासदों और अध्यक्तों को नियत करें। जो बज़वान् और अधिक अवस्था वाले हों वही राज्य को अच्छे प्रकार भूषित कर सकते हैं॥ ३॥

को महान्विश्वसनीयो विहान्भवेदित्याह ॥ कौन विहान श्रिविक कर विश्वास के योग्य हो इस विषय को०॥

श्रयं क्विरकंविषु प्रचेता मर्तेष्विप्तरसतो नि धायि । समानो श्रवं जुहुरः सहस्वः सदा त्वे सुमनंसः स्याम ॥ ४॥

भ्यम् । कृविः । अर्कविषु । प्रऽचैताः । मर्त्तेषु । श्रक्षिः । श्र-मृतः । निः ।धायि । सः । मा । नः । मत्रं । जुहुरः । सहस्यः । सदां । त्वे इति । सुऽमनंसः । स्यःम ॥ १ ॥

पदार्थ:—( त्र्रयम् ) ( कविः ) कान्तप्रज्ञो विद्दान् ( त्र्रकिः विद्यु ) त्र्रकान्तप्रज्ञेष्वविद्दस् ( प्रचेताः ) प्रज्ञापियता ( मर्तेषु ) मनुष्येषु ( त्र्राग्नः ) विद्युदिव ( त्र्रम्दतः ) स्वस्वरूपेण नाझारहिन्तः ( नि ) ( धार्यि ) निधीयते (सः) (म।) निषेचे (नः) त्र्रस्मान् ( त्र्रत्र ) त्र्रास्मिन् व्यवहारे ( जुहुरः ) हिंस्यात् ( सहस्वः ) प्रशस्तवल्युक्त ( सदा ) ( त्वे ) त्विप ( सुमनसः ) ( स्याम ) ॥ १॥

श्रन्ययः -हे सहस्वो योऽयं भवताऽकविभैर्तेषु प्रचेता श्राग्न रवाऽम्हतो निधापि स त्यमत्र नो मा जुहुरो यतो वयं त्वे सुमनसः सदा स्याम ॥ २ ॥

भावार्थः-न्नात्र वाचकलु०-हे मनुष्या योऽयं दीर्धन्नह्मचर्येण विद्वन्यो विद्या गृह्णाति स एव विद्वान् प्रशस्तधीर्भनुष्येषु महान्क-ल्याणकारकः स्यात्तं प्रति सर्थे मनुष्याः सुहृद्वादेन यदिवत्तरंस्तर्द्ध-विद्वांसोऽपि धीमन्तो भवेषुः ॥ ४ ॥

पद्धि: —हे ( सहस्वः) प्रशस्त बलवाले जो ( श्रथम् ) प्रत्यक्त आप ( श्र-कावेषु ) न्यून बुद्धि वाले श्रविद्वाने। में ( किटिः ) तील बुद्धि यक्त विद्वान् ( मर्तेषु ) मनुष्यों में ( प्रचेता ) नेत कराने वाले ( श्रिनः ) विद्युन् श्राप्ति के तुल्य ( श्रमृतः ) श्रपने स्वरूप से नाश रहित पुरुप को ( नि, वाधि ) वारण करते हैं ( सः ) सो श्राप ( श्रत्र ) इस व्यवहार में ( नः ) हमको ( मा, जुहुरः ) मत मारिये जिससे हम लोग ( त्वे ) श्राप में ( सुगनसः ) पुन्दर प्रसल्लानित वाले ( सदा ) सदा ( स्थाम ) होंने ॥ ॥

भिविधि; —इस मंत्र वाचकलु॰ —हे मनुष्यो ! मो यह दीवेमसचर्य के सा-थ विद्वानों से विद्या को प्रहण करता है वही विद्वान् प्रशंसित बुद्धिवाला, मनुष्यों में म-हान् कल्याणकारी हो उसके प्रति सब मनुष्य यदि मिलता स वर्ते ते। अविद्वान् भी बु-द्धिमान होवें ॥ ४ ॥

> को विहान किंवत्करोतीलाह ॥ कोंन विहान किम के तुल्य करता है इस निपय को ० ॥

त्रा यो योनि देवकृतं समाद कत्वा ह्य शिर्-मृता त्रतारीत् । तमोपंघीश्य वनिनंदच गर्भे भूमि-श्य वि्दवधायसं विभर्ति ॥ ५॥ ५॥ श्रायः । योनिम् । देवऽकंतम् । स्तादं । कत्वं । हि। ज्याग्नः । श्रमृतंत् । श्रतारीत् । तम् । श्रोपंधीः । च । व-निनंः। च । गर्भम् । भूमिः । च । विश्वऽधं यसम्। विभृति॥५॥५॥

पदार्थः - (न्न्ना) समन्तात् (यः) (योनिम्) गृहम् देवकृतम् विद्विद्विद्विध्ययनाय निर्मितम् (ससाद) निवसेत (कत्वा) प्रन्त्रया (हि) यतः (न्न्निनः) पावक इव (न्न्रमृतान्) नाद्यरहिताञ्जी-वान्पदार्थान् वा (न्न्नितः) तारपति (नम्) (न्न्नोपधीः) सोमायाः (च) (विननः) वनःनि बहवो किरणा विद्यन्ते येपु तान् (च) (गर्भम्) (भूमिः) प्रथिवी च (विश्वधायसम्) यो विश्वाः समग्रा विद्या दधाति तम् (विभनि )॥ ५॥

त्रान्वय: —हे मनुष्या योऽग्निः देवकतं गोनिमा ससाद स हि कत्वाऽमृतानतारी दश्च भूमिरिव नं विश्वधायसं समीपधीश्च व-निनश्च विभित्तं स एव पूज्यतमो भवाने ॥ ५ ॥

भावार्थ: - त्रत्रत्र नाचकलु ० - हेमनुष्या यथाग्निः सामिद्रिहिनि-भिश्व वर्धते तथेव ये विद्यालयं गत्वाऽऽचार्य्य प्रसाद्य ब्रह्मचर्येण वि-द्यामभ्यस्पन्ति त त्र्रेष्ट्रापिवदिवद्यारोगनिवारकाः सूर्यवद्धर्मप्रकाद्यका भूमिवहिश्वस्मरा भवन्ति ॥ ५ ॥

पदार्थ:—हे मनुष्यो (यः ) जो ( अग्निः ) अग्नि के तुल्य तेजम्बी (दे-वक्तम् ) विद्वानों ने विद्या पट्ने के अर्थ बनाये ( योनिम् ) पर में ( आ, ससाद ) अच्छे प्रकार निवास कर वह (हि ) ही ( कत्वा ) बुद्धि से ( अग्नुतान् ) नाश र-हित जीवों वा पदार्थों को ( अतारीत् ) तारता है ( च ) और जो ( सूभिः ) पृथि- वी के तुरुय सहनशील पुरुष (तम्) उस (विश्वधायसम्) समस्त विद्यात्रों के घा रण करने वाले (गर्भम्) उपदेशक (च) श्रीर (श्रोषधिः) सोमादि श्रोषधियं (च) श्रीर (विननः) बहुत किरणों वाले श्रीनयों को (च) भी (विभार्ते) घारण करता है वही श्रितिपृज्य होता है ॥ ॥

भावार्थ: — इस मंत्र में वाचकलु० - जैसे श्रीन सिमधा और होम में योग्य पदार्थों से बढ़ता है वैसे ही जो पाठशाला में जा श्राचार्य को प्रसन्न कर ब्रह्मचर्य से विद्या का अभ्यास करते हैं वे ओषधियों के तुल्य अविद्यारूप रोग के निवारक, सूर्य के तुल्य धर्म के प्रकाशक और पृथिवी के समान सब के धारण वा पोषणकर्ता होते हैं ॥ ५ ॥

मनुष्येः कदाचित्रहतक्तेनीभित्वव्यमित्यः ह ॥

मनुष्यों को कभी क्रवन्त नहीं होना चाहिये इस विषय को • ॥
ईशोह्य शंगितरमृतंस्य भूरेरी हो रायः सुवीर्यस्य
दातोः । मा त्वां व्यं सहसावत्र वीरा माण्संबः
परि पदाम मादुवः ॥ ६ ॥

ईशें । हि । अग्निः । महत्तंस्य । भूरेः । ईशें । रायः । सु-ऽवीर्यस्य । दातोः । मा । त्वा । वयम् । सहसाऽवन् । म-वीराः । मा । अप्तंवः । परिं । सदाम् । मा । अदुवः॥६॥

पदार्थ:--( ईशे ) ईष्टे ज्ञातुमिच्छति ( हि ) खलु ( ऋ-गिनः ) पावक इव ( ऋमृतस्य ) परमात्मनः । ऋधीगर्थदयेशां कर्मणीति कर्मणि पष्टी ( सूरेः ) बहुविधस्य ( ईशे ) ( रायः ) धनस्य (सुवीर्षस्य ) सुष्ठु वीर्य पराक्रमो यस्तात्तस्य (दातोः )दा-तुम् ( मा ) ( त्वा ) त्वाम् ( वयम् ) ( सहसावन् ) ( बहुब- लपुक्त ) ( त्र्यवीराः ) वीरताराहित ( मा ) ( त्र्यप्तवः ) कुरूपाः ( परि ) ( सदाम ) प्राप्नुयाम ( मा ) ( त्र्यदुवः ) त्र्यपरिचाः रकाः ॥ ६ ॥

श्रन्वयः —हे सहसावन् विहन् योऽग्निरिव भवानमृतस्येशे भूरे: सुवीर्यस्य रायो दातोरीशे तं हि त्वाऽवीराः सन्तो वयं मा प-रि पदामाऽप्तवो भूत्वा त्वां मा परि पदामाऽदुवो भूत्वा मा परि-पदाम ॥ ६ ॥

भावार्थ: —हे मनुष्या योऽम्हतिवज्ञानं पुष्कलां विविधमुख-प्रियां श्रियं युष्मभ्यं प्रयच्छति तत्सिचिचै वीरतां मुद्धपतां सेवां च त्यक्ता निष्ठुराः रुतमा मा भवत ॥ ६ ॥

पदार्थ:—हे (सहसावन्) बहुतवलयुक्त विद्वन् पुरुष जो (श्राग्नः) श्राग्न के समान तेनस्वा श्राप (श्रम्वस्य) नाश रहित नित्य परमात्मा को जानने को (ईशे) समर्थ वा इच्छा करते हो (भृरेः) बहुत प्रकार के (सुवीर्ध्यस्य) सुन्दर पराक्रम के निमित्त (रायः) धन के (दातोः) देने को (ईशे) समर्थ हो (तं)उन (हि) ही (त्वा) श्रापको (श्रवीराः) वीरता रहित हुए (वयम्) हम लोग (पार, सदाम) सब श्रोर से प्राप्त हों (श्रप्तवः) कुरूप होकर श्रापको (मा) मत प्राप्त हों (श्रदुवः) न सेव-क होकर (मा) नहीं प्राप्त हों ॥ ६॥

भावार्थ:—हे मनुष्यों जो अमृत रूप ईश्वर का विज्ञान,विविधसुखों से तृप्त करने वाली परिपूर्ण लदमी को तुम्होर लिये देता है उसके समीप वीरता, सुन्दरपन आर सेवा को छोड़ के निदुर कृतन मत होत्रों ॥ ६ ॥

> किं धनं स्वकीयं परकीयञ्चास्तीत्याह ॥ अपना कीन श्रीर पराया धन कीन है इस विषय को ०॥

प्रिषद्यं ह्यरंणस्य रेक्णो नित्यंस्य रायःपतंयः स्याम । नशेषी अग्ने श्रुन्यजीतमुस्त्यचेतानस्य मा प्रयो वि दुंज्ञः ॥ ७॥

प्रित्यंम् । हि । अरंणस्य । रेक्णंः । नित्यंस्य । रायः । पतंयः । स्याम् । न । रोषंः । ऋग्ने । अन्यऽजांतम् । आस्ति । अवैतानस्य । मा । प्रथः । वि । दुक्षः ॥ ७ ॥

पदार्थः - (परिषयम् ) परिषदि सभायां भवम् (हि )
( श्ररणस्य ) श्रविद्यमानो रणः सङ्ग्रामो यस्मिस्तस्य ( रेक्णः )
धनम् रेक्ण इति धननाम निषं० २ । १० । (नित्पस्य ) स्थिरस्य ( रायः ) धनस्य ( पतयः ) स्वामिनः ( स्याम ) ( न )
( शेषः ) ( श्रयने ) विद्वन् ( श्रयन्यज्ञातम् ) श्रव्येनाऽन्यस्माद्दाः
समुत्पनम् ( श्रास्त ) ( श्रव्येतानस्य ) चेतनतारहितस्य पूर्वस्य ( मा ) ( पथः ) मार्गान् ( वि ) ( दुन्नः ) दूषयेः ॥ ७ ॥

त्र्यन्य: हे त्र्यनं! त्वमचेतानस्य पथो मा विदुत्तः परिष-चमन्यजातं हि रेक्णो शेषो वा स्वकीयो नास्तीति विजानीहि त्व-त्सङ्गेन सहायेन वयमरणस्य नित्यस्य रायःपतयः स्याम ॥ ७ ॥

भावार्थः —हे मनुष्या यद्धर्मयुक्तेन पुरुषार्थेन धनं प्राप्नुयात्तदेव स्वकीयं मन्यध्वं नाऽन्यायेनोपार्जितं ज्ञानिनां मार्गे पाखण्डोपदेदोनमा विदूषयत यथा धन्येणपुरुषार्थेनधनं लभ्येतत्तर्थेव प्रयतध्वम् ॥७॥

पदार्थ:-हे (अग्ने) विद्वन् आप (अनेतानस्य) चेतनता रहित मूर्व के

(पथः ) मार्गों को (मा) मत (विदुक्तः ) दृषित कर (परिषद्यम् ) सभा में होनें वाले (अन्यजातम् ) अन्य से उत्पन्न (हि) ही (रेक्णः) घन को इस प्रकार जानो कि इस की (रोषः) विरोपता वा अपने आत्मा की आरे से शुद्धविचार कुल्ड (न, श्रस्ति) नहीं है आप के सङ्ग वा सहाय से हम लोग (अरणस्य) संशामरहित (नित्यस्य) स्थिर (रायः) घन के (पतयः) स्वामी (स्थाम) होवें ॥ ७॥

भावार्थ: —हे मनुष्यो ! धर्मयुक्त पुरुषार्थ से जिस धन को प्राप्त हो उसी को अपना धन मानों किन्तु अन्याय से उपार्जित धन को अपना मत मानो । ज्ञानियों के मार्ग को पाखगढ़ के उपदेश से मन दृषित करो जैसे धर्मयुक्त पुरुषार्थ से धन प्राप्त हो वैसे ही प्रयक्ष करो ॥ ७॥

कः पुत्रो मन्तुं योग्योऽस्तीत्याह ॥ कै।न पुत्र मानने के योग्य है इस विषय को०॥

नुहि युमाया रंणः सुशेवोऽन्योदंयों मनंसा मन्त्वा उं। अधां चिदोकः पुन्रित्स प्त्या नी-वाज्यंभीपाळेतु नव्यंः॥ ८॥

न्हि। यभाय। मर्गणः। सुऽशेवंः। मन्यऽत्रदर्यः। मनंसा। मन्त्वे । ऊं। इति । अधं। चित् । भोकंः। पुनंः। इत्। सः। एति । आ। नः। वाजी। अभीपाट्। एतु। नव्यंः॥८॥

पदार्थः -( निह ) निषेधे ( ग्रभाय ) ग्रहणाय ( त्र्ररणः ) त्र्ररममाणः ( सुद्दोवः ) सुसुखः ( त्र्रन्योदर्धः ) त्र्रन्योदराः जातः ( मनसा ) त्र्रन्तः करणेन ( मन्तवे ) मन्तुं योग्यः ( उ ) ( त्र्राध ) त्र्रथ । त्र्राव निपातस्य चेति दीर्घः ( चित् ) त्र्राप ( त्र्रोकः) गृहम् ( पुनः ) ( इत् ) एव ( सः ) ( एति ) (त्र्रा)

(नः) त्र्यस्मान् (वाजी) विज्ञानत्रान् (अभीषाट्) योऽभि-सहते सः ( एतु ) प्राप्नोतु ( नव्यः ) नवेषु भवः॥ ८॥

त्रान्वयः हे मनुष्य योऽरणः सुशेवोऽन्योदय्यो भवेत्स मन् नसा ग्रभाय नहि मन्तवे चिदु पुनिरत् स त्र्योको न ह्येत्यथ यो नव्योऽभिपाड् वाजी नोऽस्माना एनु ॥ ८ ॥

भावार्थः —हे मनुष्याः ! पुत्रत्वायाऽन्यगोतजोऽन्यस्माज्ञातो न गृहीतव्यः स च गृहादिदायभागी न भवेत्किन्तुय त्र्रीरसोस्व-गोत्राद्गृहीतो या भवेत्स एव पुत्रः पुत्रप्रतिनिधिर्वा भवेत्॥ ८॥

पदार्थ:—हे मनुष्य जो ( श्ररणः ) रमण न करता हुआ ( सुशेवः ) सुन्दर सुल से युक्त ( श्रन्थोदर्थः ) दृमरे के उदर से उत्पन्न हुआ हो ( सः ) वह ( मनसा ) श्रन्तः करण से ( प्रभाय ) प्रहण के लिये ( निह ) नहीं ( मन्तवे ) मानने योग्य है ( चित्, उ, पुनः, इत् ) श्रोर भी फिर ही वह ( श्रोकः ) वर को (निह) नहीं (एति) प्राप्त होता (श्रधः इस के श्रनन्तर जो ( नव्यः ) नवीन (श्रभीषाड्) श्रच्छा सहनशील ( वाजी ) विज्ञानवाला ( नः ) हम को ( श्रा, एतु ) प्राप्त हो ॥ ८॥

भावार्थ:—हे मनुष्यो ! अन्यगोत्र में अन्यपुरुष से उत्पन्न हुए बालक को पुत्र करने के लिये नहीं ग्रहण करना चाहिये क्योंकि वह घर आदि का दायभागी नहीं हो सक्ता किन्तु जो अपने शरीर से उत्पन्न वा अपने गोत्र से लिया हुआ हो वही पुत्र वा पुत्र का प्रतिनिधि होवे ॥ = ॥

पुना राजा किं कुर्घादित्याह ॥ किर राना क्या करे इस विषय को०॥

त्वमंग्ने वनुष्यतो नि पाहि त्वमुं नः सहसाव-त्रवद्यात् । सन्त्वांध्वरम्नवद्यभ्येतु पाथः सं रायेः रुष्टंहयाय्यंः सहस्त्री ॥ ९ ॥ स्वम् । भग्ने । वृतुष्यतः । नि । पाहि । स्वम् । कं । इति । नः । सहसाःवन् । अवद्यात् । सम् । त्वा । । ध्व-समन् ऽवत्। भाभे। एतु । पार्थः । सम् । र्यिः । स्पृह्यार्थः । सहस्री ॥ ९ ॥

पदार्थः -(त्वम्) ( श्राग्ने ) श्राग्निरिव विद्वन्राजन् सज्जन (वनुष्यंतः ) याचमानान् ( नि ) नित्यम् ( पाहि ) ( स्वम् ) (उ) (नः ) श्रास्मान् ( सहसावन् ) बहुवलेन युक्त ( श्रव-धात्) श्राधमीचरणाजिन्धात् ( सम् ) (त्वा ) त्वाम् (ध्वस्मन्वत्) ध्वस्तदोषविकारम् ( श्रामे ) ( एतु ) सर्वतः प्राप्नोतु ( पाथः ) श्राचम् (रिधः) धनम् (स्ष्टह्याघ्यः) स्ष्टह्णीयः (सहस्री) श्रासंख्यः ॥९॥

त्रन्वयः -हे सहसावनग्ने ! त्वं वनुष्यतो निपाहि त्वमु ध-वद्याचो नि पाहि यतस्त्वा ध्वस्मन्वन्पायः समभ्येतु सहस्री स्प्रह-याच्यो रियश्व समभ्येतु ॥ ९ ॥

भावार्थः हे राजन् ! यदि त्वं त्वतो रत्तणिम्ब्द्धतः प्रजाज-नान् सत्तं रत्तेस्त्वं च निन्दादधर्माचरणात्ष्ट्यम्वतेतं तत्त्रीतुले धन-धान्ये त्वां प्राप्नुयाताम् ॥ ९ ॥

पदार्थः नहें (सहसावन् ) बहुत बल से युक्त (अग्ने ) अग्नि के तुल्य तेगित्व विद्वन् (त्वम् ) आप (वमुष्यतः ) मांगने वालों की (नि, पाहि ) निरन्तर रक्ता की निये (उ) और (त्वम् ) आप (अवद्यात् ) निन्दित अधमाचरण से (नः ) हमारी निरन्तर रक्ता की निये जिससे (त्वा )आप को (ध्वस्मन्वत् ) दोष और विकार जिस के नष्ट होगये उस (पाथः ) अन्न को (समस्येतु ) सब अगेर से

प्राप्त हुनिये ( सहस्री) असंस्थ ( स्पृह्याय्यः ) चाहने योग्य ( रियः ) धन भी ( सम् ) सम्यक् प्राप्त होते ॥ ९ ॥

भावार्थ: —हे राजन ! यदि आप आप से रक्षा चाहते हुए प्रजाजनों की निरन्तर रक्षा करें और आप स्वयं अधर्माचरण से एथक वर्षे तो आप को अनुस्वयं धान्य प्राप्त होनें ॥ ९ ॥

पुना राज्ञा किं कर्त्तव्यमित्युच्यते ॥ किर राजा को क्या करना चाहिय इस विषय को ०॥ •

गुता नी अशे सीमंगा दिदीह्यपि कर्तुं सुचे-तंसं वतेम । विश्वां स्तोत्तभ्यों गृणते चं सन्तु यूयं पांत स्वस्तिभिः सद्दों नः ॥ १०॥

एता । नः । अग्ने । सीर्मगा । दिदीहि । अपि । कर्तुम् । सुऽचेत्रंसम् । त्रतेम । विद्यां । स्त्रोतुऽभ्यः । युणते । च । सन्तु । यूयम् । पान् । स्वस्तिऽभिः।सदां । नः ॥ १० ॥ ६ ॥

पदार्थ: -( एता ) एतानि ( नः ) ऋसमन्यम् ( ऋग्ने ) पान् वक इव विद्याविनयाभ्यां प्रकाशमान ( सीभगा ) मुभगस्योत्त मैदवर्यस्य भावो येषु तानि ( दिदीहि ) सर्वतः प्रकाश्य ( ऋनि पि ) ( ऋतुम् ) प्रज्ञाम् ) ( सुवेतसम् ) सृष्टु विज्ञानयुक्ताम् ( वनेम ) सम्भजेम ( विश्वा ) सर्वाणि ( स्तोत्तभ्यः ) ऋावि-ग्भ्यः ( गुणते ) यजमानाय ( च ) ( सन्तु ) ( यूयम् ) राज-मृत्याः ( पात ) (स्विस्तिभिः) स्वास्थ्यकरणाभिः क्रियाभिः (सदा) ( नः ) ऋस्मान् ॥ १०॥

अन्यय! — हे अग्ने ! त्वनेता सौभगो नो दिदीह्यपि त मचे-

तसं कतुं दिदीहि स्तोत्रभ्यो गृणते च सीभगा सन्त यतो यूर्यं स्वस्तिभिर्नः सदा पात तस्माह्यं पूर्वीक्तां प्रज्ञां विश्वा वदानि च वतेम ॥ ९०॥

मावार्थ: —हे राजन यदि भवान सर्वेभ्यो ब्रह्मचर्येण विद्या दानं दापयेद्यत्वजो यजमानं च सर्वदा रत्तेस्तर्हि स्वास्थ्येन पूर्ण राज्येद्दवर्य प्राप्तुयादिति ॥ १०॥

श्रत्राऽग्निविद्दाजवीरप्रजारकण।दिकत्यवर्णन।देतदर्थस्य पूर्वस्कार्थेन सह सङ्गितिवैद्या ॥ इति चतुर्थ सूक्तं पष्ठो वर्गश्च समाप्तः॥

पदार्थ:—ह (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेनिस्व राजन् आप (एता) इन (सोभगा) उत्तम ऐश्वर्ध वाले पदार्थों को (नः) हमारे लिये (दिदीहि) प्रकाशित कीनिये (अप) और तो (सुनेतसम्) मुन्दर ज्ञान युक्त (कतुम्) बुद्धि को प्रकाशित कीनिये (स्तोतुम्यः) ऋतिनों के लिये (च) तथा (गृणते) यनमान के लिये उत्तम ऐश्वर्ध वाले (सन्तु) हों जिस से (यूयम्) तुम लोग (स्विनिमः) स्वस्थता करने वाली कियाओं से (नः) हमारी (सदा) सदा (पात) स्वा करो इस लिये हम लोग पूर्वोक्त बुद्धि और (विश्वा) धनों का (वितमः) से-यन करें ॥ १०॥

भिविधिः—हे राजन् । यदि आप सब मनुष्यों को ब्रह्मचर्य के साथ विद्या दान दिलानें, ऋक्षिजों और यजमानों की सबदा रक्षा करें तो स्वस्थता से पूर्ण राज्य के ऐश्वर्य को प्राप्त हों ॥ १०॥

इस सूक्त में श्राग्नि, विद्वान्,राजा, वीर श्रीर प्रजा की रक्ता श्रादि कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के श्रर्थ की इस से पूर्व सूक्त के श्रर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ यह चौथा सूक्त और छुठा वर्ग समाप्त हुआ ॥ न्त्रथ नवर्चस्य पठचमस्य सूक्तस्य वसिष्ठऋषिः। वैश्वानरो देवता । १।४। विराट् त्रिष्टुप्।२।३।८।९ निचृत्रिष्टुप्छन्दः धैवतः स्वरः। ५।७ स्वराट्पङ्क्तिः।६ पङ्क्तिश्वरः

न्दः । प्रचमस्स्वरः॥

भ्रथ कस्य प्रशांसोपासने कर्त्तव्ये इत्याह ॥

श्रव नौऋचावाले पांचवे मृक्त का श्रारम्भ है इसके प्रथम मंत्र में किस की प्रशंसा श्री-

र उपासना करनी चाहिये इस विषय को ।।

प्राग्नचे त्वसे भरध्वं गिरं दिवो श्रंर्तवे ए थिट्याः । यो विश्वेपाम्मतानामुपस्थे वेश्वान्रो बोट्यो जंगृविद्धिः ॥ १ ॥

प्र। मग्नये । तवसे । भरुष्वम् । गिरंम् । दिवः । <u>मरु</u> तये । प्रशिष्याः । यः । विद्वेषाम् । ममृतानाम् । उपऽस्ये । वैद्वानुरः । वाव्ये । जाग्यवत्ऽभिः ॥ १ ॥

पदार्थः—(प्र) (त्र्यग्नये) परमात्मने (तत्रसे) बलिष्ठाय (मरध्वम्) (गिरम्) योगसंस्कारयुक्तां वाचम् (दिवः) सू-र्थस्य (त्र्यरत्ये) प्राप्ताय (प्रथिव्याः) भूमेभध्ये (यः) (विश्वे-पाम्) सर्वेपाम् (त्रमृतानाम्) नाइारहितानां जीवानां प्रकृत्या-दीनां वा (उपस्थे) समीपे (वैश्वानरः) विश्वेषु नरेषु राजमानः (वाख्ये) वर्षयति (जागृविद्यः) त्राविद्यानिद्रात उत्थात्रभिः॥ १॥

त्रन्यय: —हे मनुष्या यो वैश्वानरो जगदीश्वरे दिव: एथिन्या:

विश्वेषामसृतानामुपस्थे वाद्ये जागृवद्भिरेव गम्यते तस्मै तवसेऽर-तयेऽग्नये गिरं प्र भरध्वम् ॥ ९ ॥

भावार्थ:—यदि सर्वे मनुष्याः सर्वेषां धर्तारं योगिभिर्मन्यं प-रयत्मानमुपासीरंस्तिहं ते सर्वतो वर्धन्ते ॥ १ ॥

पद्रार्थः — हे मनुष्यो (यः) जो (वेश्वानरः) सम्पूर्ण मनुष्यों में प्रकाशः मान जगदीश्वर (दिवः) मूर्य वा (पृथिव्याः) पृथिवी के बीच (विश्वेपाम्) सब (श्रम्तानाम्) नाश रहित जीवात्माश्रों वा प्रकृति श्रादि के (उपस्थे) समीप में (वावृषे) बदाता है (जागृविद्धः) श्रविद्या निद्रा से उठने वाले ही उस्को प्राप्त होते उस्स (तवसे) बिलिष्ठ (श्ररत्ये) व्याप्त (श्रान्ये) परमात्मा के लिये (गिरम्) योगसंस्कार से युक्त वाणी को (प्र, भरध्वम्) धारण करो श्रर्थात् स्तुति प्रार्थना करो॥ १॥

भविधि:—यदि सब मनुष्य सब के धत्ती योगियों की प्राप्त होने योग्य प-रमेश्वर की उपासना करें तो वे सब और से वृद्धि को प्राप्त हों ॥ १ ॥

> पुनः स की ह्या इत्याह ॥ फिर वह कैसा है इस विषय को ०॥

पृष्ठो दिवि धाय्याग्नः एंथिव्यां नेता सिन्धं-नां रुष्मः स्तियांनाम् । स मानुंपीर्भि विशो वि भौति वैद्वान्रो वार्ष्यानो वरेष ॥ २ ॥

ष्टुष्टः । द्विति । धार्यि । मानिः । ष्टुष्टिव्याम् । नेता । सिन्धूनाम् । वृष्यः । स्तियानाम् । सः । मानुषीः । मानि । विद्याः । वि । भाति । वैश्वानुरः । वावृष्टानः । वरेण ॥ २ ॥ पदार्थः -( पृष्टः ) प्रष्टव्यः ( दिवि ) सूर्ये ( घापि ) भ्रियं ते ( श्रिग्नः ) पावक इव स्वप्रकाश ईद्रवरः ( ष्टिथव्याम् ) श्रत्नि सूमी वा ( नेता ) मर्यादायाः स्थापकः ( क्षिन्धूनाम् ) नदीनां समुद्राणां वा ( द्रयभः ) श्र्यन्तवलः ( स्तियानाम ) श्र्यमं जलानाम् । स्तिया श्रापो भवन्ति स्त्यायनादिति । निरु ६ । ५७ ( सः ) ( मान्पोः ) मनुष्यसम्बन्ध्वनीरिमाः ( श्रामि ) ( विशः ) प्रजाः (वि ) ( माति ) प्रकाशते (वैद्रयानरः ) सर्वेषां नायकः (वान्द्रयानः ) सद्

श्रन्वयः — हं विद्वांसी योगिभिषीऽग्निदिवि प्रथिव्यां धापिसि-न्धूनां स्नियानां त्रपभः सनेता वरण वादधानी यो वैश्वानरी मानु-पीविशोऽभि वि भाति स प्रष्टोस्ति॥ २॥

भावार्थः हे मनुष्या यः सर्वस्याः प्रजाया नियमव्यवस्थायां स्थापकस्सूर्यादिप्रजाप्रकाशकः सर्वेपामुपास्यदेवो स प्रष्टव्यः श्रोत-व्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो ज्ञातव्योऽस्ति ॥ २ ॥

पदार्थ:—हे विद्वानी शिगियों से जो (श्राग्नः) श्राग्न के तुल्य खयं प्रका-राखरूप ईश्वर (दिवि) सूर्य (प्राथिन्याम्) भूमि वा अन्तरिक्त में (धायि) धारण कि-या जाता है (सिन्धूनाम्) नदी वा समुद्रों श्रीर (स्तियानाम्) जलों के बीच ( वृष-भः ) श्रनन्तवलयुक्त हुआ (नेता) मर्यादा का स्थापक (वरेण) उत्तम खभाव के साथ (वावृधानः) सदा बढ़ाने वाला (वैश्वानरः) सब को श्रपने २ कामों में नि-योजक (मानुषीः) मनुष्यसम्बन्धी (विशः) प्रनाओं को (अभि, वि, भाति) प्रका-रित करता है (सः) वह (पृष्टः) पूछने योग्य है।। २।।

भावार्थः -हे मनुत्यो ! जो सब प्रजा को नियम व्यवस्था में स्थापक, सू-

र्यादि प्रजा का प्रकाशक, सब का उपास्य देव, वह पूझेन मुनने, जानने, विचारने,

पुनः स परमञ्जरः की हुआ Sस्तीत्याह ॥ किर वह परमेश्वर कैसा है इस विषय को ॥

त्वद्भिया विशं श्रायन्नसिक्कीरसम्ना जहंतीभी-जनानि । वैश्वांनर पूर्वे शोश्चानः पुरो यदंग्ने-द्रयन्नदीदेः ॥ ३ ॥

त्वत्। भिया । विशंः । श्रायन् । असिक्रीः । श्रायमानाः । जहंतीः । भोजनानि । वेश्वानर । पूरवे । शोधुं शनः । पुरेः । यत् । श्रुग्ने । दुर्यन् । अद्दिः ॥ ३ ॥

पदार्थः—(त्वत्) तव सकाशात् (भिया) भगेन (विदाः) प्रजाः ( श्रायन् ) मर्यादामायान्तु ( श्रासिक्तीः ) गतीः । श्रासिक्तिः तिनाम निषं १ । ७ । (श्रासमनाः ) प्रथक् प्रथ्यवर्त्तमानाः ( जहतीः ) पूर्वामवस्थां त्यज्ञन्तीः (भोजनानि) भोक्तव्यानि पाल् नानि वा ( वैव्वानर् ) सर्वत्र विराजमान ( पूर्वे ) मनुष्याय ( शोज्ञानः ) पवित्रं विज्ञानम् ( ददत् ) ( पुरः ) पुरस्तात् (यत्) यः ( श्राप्ते ) सूर्वे इव स्वप्रकाश (दरयन् ) दुःखानि विदारयन् (श्राद्वीदेः प्रकाशयेः ॥ ३ ॥

श्रन्वयः - हे बै वानसम्ते ! यद्यस्त्वं दु खानि दरयनपूरवे शो-शुचानः पुरोऽदीदेस्तस्मास्विद्धशाऽसिक्कीरसमना मोजनानि जहती-विंश श्रायन् ॥ ३ ॥ भावार्थः —हे मनुष्या (भीषास्माहातः पवते भीषोदेति सू-र्यः ॥ भीषास्मादिन्द्रश्च वायुश्च म्हरयुर्धावति पञ्चमइतिकठवल्दयु-पनिषदि ) परभेद्रवरस्य सत्यन्यायभयात्सर्वे जीवा त्र्राधमीद्भीत्वा ध-में रुचिं कुर्वन्ति यस्य प्रभावात्त्र्थिवी सूर्योदयो लोकाः स्वस्वपरिधी नियमेन भ्रमन्ति स्वस्वह्मपं घृत्वा जगदुपकुर्वन्ति स एव परमात्मा सर्वेमनुष्येष्येयः ॥ ३ ॥

पद्रिधः—हे (वैश्वानर) सर्वत्र विराजमान ( भग्ने ) सूर्य के तुल्य प्रकाश-स्वरूप ( यत् ) जो आप दुःखों को ( दरयन् ) विदीर्ण करते हुए ( पूरवे ) मनुष्य के लिये ( शोशुचानः ) पवित्रविज्ञान को ( पुरः ) पहिले ( अदीदेः ) प्रकाशित करें इससे ( त्वत् ) आपके ( भिया ) मय से ( असिकीः ) रात्रियों के प्रति ( असमनाः ) पृथक् २ वर्त्तमान ( भोजनानि ) मोगने योग्य वा पालन और ( जहतीः ) अपनी पूर्वावस्था को स्यागती हुई ( विशः ) प्रजा ( आयन् ) मर्यादा को प्राप्त हों ॥ ३ ॥

भविश्वि:—हे मनुष्यो ! जिस परमेश्वर के मय से वायु आदि पदार्थ अपने ने २ काम में नियुक्त होते हैं उस के सत्यन्याय के भय से सब जीव अधर्म से भय कर धर्म में रुचि करते हैं। जिस के प्रभाव से पृथिबी सूर्य्य आदि लोक अपनी २ परिधि में नियम से अमते हैं अपने स्वरूप का धारण कर जगत् का उपकार करते हैं वहीं परमात्मा सब की ध्यान करने योग्य है ॥ ३ ॥

पुनः स जगदीदवरःकीह्योऽस्तीत्याह ॥ फिर वह जगदीश्वर कैसा है इस विषय को•॥

तंव विधातुं छिथवी उत चौर्विश्वांनर व्रतमंग्ने सचन्त । त्वं भासा रोदंसी त्रातंतुन्थाऽजंस्रेण शो-चिषा शोशुंचानः ॥ ४॥ श्रुत्यं रियं वाजं नि युवस्व । हे त्र्याने रुद्रेभिर्वसुभिः सज्जोषास्त्वं नो मिह शर्म यच्छ ॥ ९ ॥

भविधि:-हे मनुष्यायोधनैश्वर्षप्रशंसनीयविज्ञानं राज्यं च पुः
रुपाधिभ्यः प्रयच्छति तमेव प्रीत्या सततमुपाध्विमिति ॥ ९ ॥
श्रित्रेश्वरकत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गतिर्वेद्या॥
इति पञ्चमं सुक्तमष्टमो वर्गश्च समाप्तः॥

पदार्थ:—हे (वैश्वानर) सब को अपने २ कार्य में लगाने वाले (अगने) अगिन के तुल्य प्रकाशित जगदीश्वर आप ( मववद्भ्यः ) बहुत धन युक्त हमारे लि ये (पुरुक्तुम् ) बहुत श्रन्नादि (तम् ) उस (श्रुत्यम् (मुनने योग्य (रियम्) धन् न को और (वानम् ) विज्ञान को (नि, युवस्व ) नित्य संयुक्त करो । हे (अगने ) प्राण के प्राण (वसुभिः ) पृथिवी आदि तथा (रुद्रेभिः ) प्राणों के साथ (सने।षाः) व्याप्त और प्रसन्न हुए आप (नः ) हमारे लिये (महि) बड़े (रार्म) सुल वा घर को (यच्छ) दीनिये ॥ र ॥

भविधि: —हे मनुष्यो ! जो परमात्मा धन ऐश्वर्य श्रीर प्रशंसा के याग्य विज्ञान श्रीर राज्य को पुरुषार्थिय के उसी की प्रीतिपूर्वक निरन्तर उपासना किया करो ॥ ९ ॥

इस मूक्त में ईश

श्रथ सप्तर्चस्य षष्ठस्य सूत्तस्य विश्वष्ठ ऋषिः । वैश्वा-नरो देवता । १ । ४ । ५ निचृ चिष्ठपू । ६ विराट्ट् त्रिष्टुप्छन्दः । पैवतः स्वरः । २ निचृत्पङ्क्तिः । ३ । ७ भुरिक्पङ्क्तिश्खन्दः पञ्चमः स्वरः॥

अथ को राजा वरः स्यादित्याह ॥ अब सःतऋचावाले छुठे मूक्त का आरम्भ है इस के पहिले मंत्र में कान राजा श्रेष्ठ हो इस विषय को०॥

त्र समाजो त्रसंरस्य त्रशंस्ति पुंसः कंष्टीना-मंनु मार्चस्य । इन्द्रंस्येव त्र नुवसंस्कृतानि वन्दे टारुं वन्दंमानो विवक्ति ॥ १ ॥

प्र । सम्इराजः । असुरस्य । प्रःशस्तिम् । पुंसः । कुट्टी-नाम् । अनु इमार्यःय । इन्द्रस्य इव । प्र । त्वसंः । कुता-नि । वन्दे । दःरुम् । वन्देमानः । विवक्षिम् ॥ १ ॥

o=ार्थः-( प्र ) ′

कवर्तिनः ( त्र्रासुरस्य ) मे-

पंसः ) पुरुषम्य

वसः कतानि प्रवन्दे तथैतस्य प्रशंसां कत्वैतं सदा वन्दध्वम् ॥१॥

भावार्थः-श्रत्रोपमात्राचकलुः-हे मनुष्या यः शुभगुणक-भेरवभावेर्युक्तो वन्दनीयः प्रशंसनीयः स्यात् तस्य चक्रवर्तिनः शुभ-कर्भजनितां प्रशंसां कुरुत ॥ १॥

पदार्थ: —हे मनुष्यो ! जैसे (दारुम् ) दुःल के दूर करने वाले ईश्वर की (वन्द्मानः ) स्तृति करता हुआ मैं (कृष्टीनाम् ) मनुष्यों के बीच (अमुरस्य ) मेच के तुल्य वर्त्तमान (इन्द्रस्य ) मूर्य के समान (अनुमायस्य ) अनुकृत हर्ष करने योग्य (सम्राजः ) चक्रवर्त्ता (पुंसः) पुरुष की (प्रशस्तिम् ) प्रशंसा (प्रविवित्ति ) विशेष कहता हूं (तवसः ) बलसे (कृतानि ) किये हुओं को (प्र, वन्दे ) नमस्कार करता हूं वसे इस की प्रशंसा कर के इस की सदा वन्दना करो ॥ १ ॥

भावार्थ: -- इम मंत्र में उपमा और वालकलु० - हे मनुष्यों ! जो शुभगुण कर्म और स्वभावों से युक्त वेन्द्रनीय और प्रशंसा के योग्य हो उस चक्रवर्ती राजा की शुभकर्मी से हुई प्रशंसा करो ॥ १ ॥

पुनः स राजा कीहरा। भवे विकास ।

फिर वह तः तः कैसा हो इस वि साहिसिका श्रीरान (
क्रिकिट अपने के तुल्यं असके किंदि कर कर्रा है।

तस् ) उसका ह । पर करें ॥ ४ ॥

'भावार्थः

ना प्रमा

आहें

प्राज्ञम् (धासिम्) श्रमिनव पोषकम् (भानुम्) विद्याविनयदी-तिमन्तम् (श्रद्रेः) मेघस्य (हिन्बन्ति) प्राप्नुवन्ति वर्धयन्ति वा (ज्ञाम्) सुरक्षपम् (राज्यम्) (रोदस्योः) प्रकाशप्टिथिव्योः सम्बन्धि (पुरन्दरस्य) शत्रूणां पुरां विदारकस्य (गीर्मिः) वा-गिमः (श्रा) समन्तात् (विवासे) सेवे (श्रग्नेः) पावकस्ये व वर्त्तमानस्य (वृतानि) कर्माणि (पूर्व्या) पूर्वे राज्ञिः क्र-तानि (महानि) महान्ति॥ २॥

त्र्यन्वयः —हे राजनग्नेरिव यस्य ते गीर्भिरद्रेरिव वर्त्तमानस्य पुरंदरस्य राज्ञो महानि पूर्व्या वृतानि कविं केतुं धार्सि मानुं रोदस्योः इं राज्यं हिन्वन्ति तमहं विवासे ॥ २ ॥

भावार्थ: न्छत्र वाचकलु - हे मनुष्या यस्योत्तमानि कर्मा-णि राज्यं विदुषो वर्धयन्ति राज्यं सुखयुक्तं कुर्वन्ति तस्यव सत्कारः सर्वैः कर्त्तन्यः ॥

प्तेः ) अगिन<sup>्</sup>

क्ती (गीर्भिः)

वाशि<sup>न</sup> कर

**ेदीर्ग** 

**रमें** 

पुनर्विद्द्रिः के निरोद्धव्या इत्याह ॥ फिर विद्वानों को कौन रोकने योग्य हैं इस विषय को०॥

न्यंक्रतूरग्रिथेनी मुध्रवांचः पुणीरंश्रद्धाँ श्रंत्रधाँ श्रंयज्ञान् । प्रप्रतान्दर्स्यूर्गिनविंवाय पूर्वश्रकारा पंराँ श्रयंज्यून् ॥ ३॥

नि । <u>भक्रतून् । य</u>िथनंः । मृधऽवांचः । प्रणीन् । <u>भश्रः</u> द्वान् । <u>भवृ</u>धान् । <u>भयक्वान् । प्रऽप्रं । तान् । दस्यून् ।</u> भ्राग्नः । <u>विवाय । पूर्वः । चकार् । भर्परान् । भयज्यून् ॥३॥</u>

पदार्थः—(नि) (त्रक्रत्न) निर्वृद्धीन् (ग्राधिनः) त्र्रः ह्यानेन बद्धान् (मध्रवाचः) मध्रा हिंस्रा त्रम्हता वाग्येषान्ते (पण्णीन्) व्यवहारिणः (त्रश्रद्धान्) श्रद्धारहितान् (त्रप्रद्धान्) श्रद्धारहितान् (त्रप्रद्धान्) श्रद्धारहितान् (त्रप्रद्धान्) श्रद्धारहितान् (त्रप्रद्धान् (त्रप्रद्धान् ) सङ्गाद्धानिहोत्राद्यनुष्ठानरिहे तान् (त्रप्र) (त्रप्ति वित्रक्षान् वित्रक्ष

पद्रार्थ: —हे रामन् (अग्निः) अग्नि के तुल्य तेनोमय आप (अक्रतृन् ) निर्नुद्धि (अग्निः) अज्ञान से वंवे (मृत्याचः) हिंसक वाणी वालं (अयज्ञान्) सर् आदि वा अग्निहोत्रादि के अनुष्ठान से रहित (अश्रद्धान्) श्रद्धारहित (अश्रद्धान्) हानि करने हारे (तान्) उन (दस्यून्) दृष्ट साहसी चोरों को (प्रप्र,विवाय) अच्छे प्रकार दूर पहुंचाइये (पूर्वः) प्रथम से प्रवृत्त हुए आप (अपरान्) अन्य (अयज्यून्) विद्वानों के सत्कार के विरोधियों को (पणीन्) ज्यवहार व.ले (निश्चकार)निरन्तर करते हैं ॥३॥

भावार्थः — इस मंत्र में वाचकलु० - हे विद्वानों! तुम लोग सत्य के उपदेश श्रीर शिक्ता से सब श्रविद्वानों को बेवित करो निससे ये श्रन्थों को भी विद्वान करें ॥३॥

पुनः स राजा की हशो भवेदित्याह ॥

किर वह राना कैसा हो इस विषय को० ॥

यो श्रंपाचीने तमंसि मदंन्तीः शाचीइचकार् नः तंमः शचीभः। तमीशांतं वस्ती श्राप्ते गंणीपेऽ-नं।नतं दमयंन्तं एत्न्यून्॥ ४॥

यः। <u>अपाचीने । तर्मास । ग्रेचीः। च</u>कारं। नुप्रतंस्र व्यापि गृजीपे न्तिम् ) ( गृणीषे ) स्तीषि ( त्र्यनानतम् ) नम्नीर्मूतम् ( दमय-न्तम्) निवारयन्तम् (पृतन्यून् ) त्र्यात्मनः पृतनां सेनाभिच्छून् ॥ ४॥

श्रन्वयः - हे मनुष्या यो नृतमः शचीभिरपाचीने तमिस मद-न्तीः प्राचीश्रकार । हे विहन् यो वस्तः ईशानमनानतं पृतन्यून्दमः यन्तमि गृणीपे तं वयं सत्कुर्याम ॥ १॥

भावार्थः चो नरोत्तमो राजा प्रजाभिस्तहं पितृतहर्त्तते यथा निद्रायां सुखी भवति तथा सर्वाः प्रजा त्र्यानन्दयञ्ख्यू निवारयति यो युद्धे भयाच्छत्रुभयो रुखां न भवति धनस्य वर्धको वर्त्तते तमेव राजानं वर्षं सदा सत्कुर्यान ॥ ४ ॥

पद्रिथ: -हे मनुष्यो (य) जो (नृतमः ) मनुष्यों में उत्तम (शनीभिः) उत्तम वाणियों से (अपानीने ) बुरा चलना जिस में हो उस (तमिस) अन्धकार में (मदन्तीः ) आनन्द करती हुई (प्रानीः ) पूर्व को चलने वाली सेनाओं को (चकार) करता है । ने विद्वान जिस (वस्तः ) धन के (ईशानम् ) स्वामी (अनानतम् ) न अन्वरूप (पृतन्त् ) अपने को सेना की इच्छा करने वालों को (दमयन्तम् ) निवृत्त करते हुए (अग्निम् ) अग्नि के तुल्य प्रकाश स्वरूप ईश्वर की (गृगीपे) स्वित् करता है (तम् ) उसका ह

भावार्थः

ना प्रवर

机管

षसंश्वकारं । स निरुध्या नहुंषो युव्हो श्रुग्निर्वि-शंश्वके बलिहतुः सहैं।भिः ॥ ५॥

यः । देहाः । अनंभयत् । वधुऽस्तैः । यः । शुर्ध्यऽपं-त्नीः । उपसंः । चकारं । सः । निरुष्यं । नहुपः। यहः। भु-ग्निः । विशेः । चक्रे । बुल्जिऽहर्तः। सर्हःऽभिः॥ ५॥

पदार्थः -( यः ) ( देहाः ) उपचेतुं वर्धियतुं योग्यः ( ऋ-नम्यत् ) दुष्टानम्रान्कारयेत् ( वपस्तैः ) वधेन शोधकैर्मृत्यैन्यी-याधीशैः ( यः ) ( ऋर्थपत्नीः ) स्वामिनी मार्या ( उपसः ) प्रान्तविता इव सुशोभिनाः ( चकार ) करोति ( सः ) ( निरुध्या ) ऋत्र संहितायामिति दीर्घः ( नहुषः ) सत्येवद्धः ( यहः ) महा न् ( ऋशिः ) ऋशिरिव तेजस्वी ( विशः ) प्रजाः ( चके ) किं र्यात् ( बालिह्तः ) या वार्ति हरन्ति ताः (सहाभिः) सहनक्ष्णैर्व-विष्टेः ॥ ५॥

न्द्रतंस् भूत्रन्वयः —हे मनुष्या यो दह्यो वधस्तेर्द्र निमयद्यः सूर्य न्द्रतंस् भूति सहोभिष्कात् यो न्यारिव सहोभिष्कात्त्व रणीपे जो सूर्य जैसे (उपसः) प्रातः काल की वेलाओं को मुशोभित करता है वैसे (अ-र्यपत्नीः) स्वामी की ख़ियों को शोभित (चकार) करता है और जो (नहुषः) सत्य में वद्ध (यव्हः) महान् (अग्निः) श्राग्न के तुल्य तेनस्वी (सहोभिः) स-हन शील बालिष्टों के साथ शत्रुओं को (निरुध्या) रोक के (विशः) प्रनाओं को (बलिहनः) कर पहुंचाने वाला (चक्रे) करें (सः) वह सब को पिता के तुल्य पृत्य है ॥ ५॥

भावार्थ: —इस मन्त्र में वाचकलु॰ —हं प्रजाजनो ! जो अत्यन्त विद्वाम् दुष्टाचारियों और अन्याय के वर्त्ताव को रोक जितेन्द्रिय हो के न्याय पूर्वक प्रजा से करलेता है वह सब की बढ़ाने योग्य होता है ॥ ५॥

> पुनः को राजा नित्यं वर्धत इत्याह ॥ फिर कौन राजा नित्य बद्दा है इस विषय को०॥

यस्य शमृत्रुप विश्वे जनांस एवेंस्त्रस्थः सुमितिं भिक्षंमाणाः । वैश्वान्रो वर्मा रोदंस्योराग्निः सं-साद पित्रोरुपस्थंम ॥ ६ ॥

यस्यं । शर्मन् । उपं । विश्वे । जनांतः । एवंः । तस्युः।
सुऽमतिम् । भित्तंमाणाः । वैश्वानुरः । वर्रम् । श्रा । रोदंस्योः
श्रा । श्रुग्निः । सुसाद् । प्रित्राः । उपऽस्थंम् ॥ ६ ॥

पदार्थः—(यस्य)(शर्मन्) गृहे (उप) (विश्वे) सर्वे (जनासः) उत्तमा धार्मिका विद्दांसः ( एवैः ) विज्ञानादिप्राध्तैः सद्गुणैस्सह (तस्थुः) तिष्ठान्त (सुमतिम्) शोभनां प्रज्ञाम् ( भिज्ञमाणाः ) नित्यं याचमाना उत्तिशीला ( वैश्वानरः ) विश्वेषां नराणां मध्ये राजमानः ( वरम् ) उत्तमं जनम् ( आ ) ( रोदस्योः ) धावापृथि-

व्योर्मध्ये ( त्र्या ) (त्र्यग्निः) सूर्य इव (ससाद) ( सीदित ) (पि-त्रोः ) सुशिक्षाकत्रोंरध्यापकोपदेशकयोः (उपस्थम्) समीपम् ॥ ६॥

अन्वयः – हे मनुष्या यस्य दार्मन् सुमितं भिन्नमाणा एवैः सह वर्तमाना विश्वे जनास उपतस्थुर्गा वैश्वानरो रोदस्योरिन-रास्थित इव पित्रोरुपस्थं वरमा ससाद स एव साम्राज्यं कर्तुम-हिति॥ ६॥

भावार्थः - त्रत्रत्र वाचकलु • -स एव राजा नित्यं वर्धते यस्य समीपे नित्यं विद्यावर्धका विद्यांसो मन्त्रिणस्स्युर्थो ह्याप्तोपदेशं नि-त्यं गृह्णाति स सूर्य इय भूगोले प्रकाशमानो भूत्वा प्रशस्तं राज्यं प्राप्तोति ॥ ६ ॥

पदार्थ: — हे मनुष्यो (यम्य ) जिसके (रामन् ) घर में (सुमितम् ) उत्तम बुद्धि की (भित्तमाणाः) नित्य याचना करते हुए उन्नित शील (एवैः) विज्ञानादि से प्राप्त हुए श्रेष्ठ गुणों के साथ वर्तमान (विश्वे) सब (जनासः) धर्मात्मा, उत्तम विद्वान् जन (उप,तस्थुः) उपस्थित होते हैं जो (वैश्वानरः) समस्त मनुष्यों के बीच राजमान (रेादस्योः) सूर्य पृथिवी के बीच (श्राग्नः)मूर्य के तुल्य स्थित हुए के समान (पित्रोः) उत्तम शिद्धा करने वाले अध्यापक उपदेशक के (उपस्थम् ) समीप (वरम् ) उत्तम जन को (आ,ससाद ) अच्छे प्रकार स्थित करो वहीं चक्रवर्ती राज्य कर सक्ता है॥ ६॥

भावार्थ: — इस मंत्र में वाचकलु॰ —वही राजा नित्य बढ़ता है जिस के स-मीप विद्यावर्धक, विद्वान् मंत्री सदा रहें जो सत्य वक्ता के उपदेश को नित्य स्वीकार करता है वह सूर्य के तुल्य भूगोल में प्रकाशमान होकर प्रशस्त राज्य को प्राप्त होता है॥६॥

को राजा प्रशास्तयशा भवतीत्याह ॥ कौन राजा प्रशंसित यश वाला होता है इस वि०॥

श्रा देवो ददें बुध्न्या र्वे वस्ति वैश्वानर उदिता-

सूर्वस्य । त्रा संमुद्रादवंरादा पर्स्मादाग्निदंदे दिव त्रा प्रंथिटयाः॥ ७॥

था। देवः । द्दे । बुध्न्यां । वर्त्तानि । वैश्वानुरः । उत्रह-ता । सूर्यस्य । या । समुद्रात् । अवंरात् । या । परंस्मात् । या । युग्निः । दुदे । दिवः । या । प्रथिव्याः ॥ ७॥

पदार्थः — (त्र्रा) समन्तात (देवः) पूर्णविद्यः सुखप्रदः (द-दे) ददाति (वुध्न्या ) वुष्न्यान्यन्तिरिक्तस्थानि (वसूनि ) द्रव्याणि (वैश्वानरः ) विश्वेषां नराणामयनायकः (उदिता) उदितावुदये (सूर्वस्य) (त्र्रा) (समुद्रात्) त्र्रान्तिरिक्तात् (त्र्रावरात्) त्र्रात्चीनात् (त्र्रा) (परस्मात्) (त्र्रा) (त्र्रानः) पावक इव वर्त्तमानः (ददे ) ददाति (दिवः ) प्रकाशस्य (त्र्रा) (पृथिव्याः) भूमेर्मध्ये ॥ ७ ॥

श्रन्वय: —हे मनुष्या यो वेश्वानरोऽग्निरिव देवो राजा यथा
- सूर्यस्योदिता वुध्न्या वसून्या समन्तात्प्रकाशितानि जायन्ते तथा यो
न्यायविद्याप्रकाशं सर्वेग्य स्त्राददे यथा परस्मादादवरादासमुद्राद्दिवः पृथिव्याश्व मध्ये सूर्यः प्रकाशं प्रयच्छति तथा सद्गुणानादाय प्रजाम्यो
हितमाददे स स्त्रा समन्तात्सुखेन वर्षते॥ ७॥

भावार्थः - यदि विद्दांसः सत्यभावेन न्यांग सङ्ग्रह्म प्रजाः पुत्रवत्पालयेयुस्ति ते प्रजामध्ये सूर्य इव प्रशस्तयशासो भूत्वा स-वेन्यः सुर्वं दातुं शक्नुवन्तीति ॥ ७ ॥

त्रत्रत्र वैश्वानरदृष्टान्तेन राजकर्भवर्णना देतदर्थस्य पूर्वसूक्ता-र्थेन सह सङ्गतिर्वेद्या॥

## इति पष्ठं मूक्तं नवमो वर्गश्च समाप्तः॥

पदार्थ:—हे मनुष्यो (वैधानरः) सन मनुष्यों का नायक (धानः) अभि के तुल्य तेनस्वी (देवः) पूर्णिवद्वान् मुखदाता राजा नैसे (सूर्यस्य) सूर्य के (उदि-ता) उदय में (बुध्न्या) अन्तरिक्तस्थ (वसूनि) द्रव्य (आ) अच्छे प्रकार प्रकाशित होते हैं वैसे जो न्याय और विद्या के प्रकाश को सन से (आददे) लेतीं है वा नैसे (परस्मात्) पर (अवरात्) तथा इथर हुए (आ, समुद्रात्) अन्तरिक्त के जल पर्यन्त (दिवः) प्रकाश और (पृथिव्याः) पृथिवी के बीच मूर्य्य प्रकाश को देता है वैसे श्रेष्ठ गुणों का महण कर प्रजा के लिये हित (आददे ) जहण करता है वह (आ) अच्छे मुख से बदना है ॥ ७॥

भविथि: - यदि विद्वान् लोग सत्य भाव से न्याय का संग्रह कर प्रजाओं का पुत्र के नुल्य पालन करें तो वे प्रजा में सूर्य के नुल्य प्रकाशित कीर्त वाले होकर सब के लिये मुख देने को समर्थ होते हैं ॥ ७॥

इस सूक्त में वैश्वानर के दृष्टाना से राजा के कमी का वर्शन होते में इस मुक्त के अर्थ की इस से पूर्व सुक्त के अर्थ के माथ संगति जाननी चाहिये।

यह छटा मृक्त और नवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ ७ ॥

श्रथ सप्तर्चस्य सप्तमस्य सूक्तस्य विशिष्ठ ऋषिः। श्रिग्निवेता । ९ । ३ तिष्ठुप् । १ । ५ । ६ निचृत्रिष्ठुप् छन्दः । धैवतः । २ भुरिक् पङ्क्तिः । ७ स्वराट् पङ्क्तिश्छन्दः ।

पञ्चमः स्वरः ॥

## भथ की हशं राजानं कुर्युरित्याह ॥

श्रव सात ऋचा वाले सातवें मूक्त का श्रारम्भ है उस के प्रथम मंत्र में कैसे पुरुष को राजा करें इस विषय को कहते हैं il

त्र वे दिवं चित्सहसानम् श्रिमइवं न वाजिनं हि-पे नमोभि:। भवां नो दूतो श्रंध्वरस्यं विद्यान्तमनां देवेषुं विविदे मितदुः॥ १॥

प्र। वः। देवम्। चित्। सहसानम्। अग्निम्। अर्थ-म्। न। वाजिनम्। हिषे। नमंःऽभिः। भवं। नः। दूतः। अध्वरस्यं। विहान्। तमनं। देवेषुं। विविदे। सितऽद्वंः॥ १॥

पदार्थः -(प्र)(वः) युष्मान् (देवम्) दातारम् (चि-त्) श्रापि (सहसानम्) श्राप्रम् ) विद्यया प्रकाशमानम् (श्र-श्वम् ) श्राशुगामिनामिव (न) इव (वाजिनम् ) प्रशस्तवेगवन्तम् (हिषे) प्रहिणोमि (नमोभिः) श्रमादिभिः (भवौ )श्रत्र ह्यः चोऽतिस्तिङ इति दीर्घः (नः) श्रस्माकम् (दूतः) सुशिक्तितो दूत इव (श्रध्वरस्य) श्राहिंसामयस्य न्याय्यव्यवहारस्य (विद्यान्य) (रमना) श्रात्मना (देवेषु) विद्यतः (विविवेदे) विद्याः यते (मितदुः) यो मितं शास्त्रसंमितं द्रवित प्राप्नोति सः॥ १ ॥

त्रन्यः —हे मनुष्या यथाऽहं वः सहसानं देवमाग्निमश्वं न वाजिनं नमोभिः प्रहिषे तथैतं यूयमपि वर्षयत हे राजँस्तमना यो देवेषु मितदुर्विद्यान् विविदे तं प्राप्य नोऽध्वरस्य दूतो भव॥ ९॥

भ विर्थि: - ह्यत्रोपमालं ० - यो हि प्रजान्ने पं सहते ऽश्व इव स-र्वकार्याणि सद्यो व्याप्नोति विद्वत्सु विद्वान्दूत इव प्राप्तसमाचारो भवेत्तमेव राजानं कुरुत ॥ १ ॥

पदार्थ:—हे मनुष्यों जैसे मैं (वः) तुम को (सहसानम्) यज्ञ के साधक (देवम्) दानशील (श्राग्नम्) विद्या से प्रकाशमान (श्रश्वम्, न) शीव्र चलने वाले घोड़ों के तुरुष (वाजिनम्) उत्तम वेग वाले (नमोभिः) श्रत्नादि करके (प्र,हिषे) श्रन्छी वृद्धि करता हूं वैसे इस को तुम लोग भी बढाओ । हे राजन् (स्पना) श्रात्मा से जो (देवेषु) विद्वानों में (मितदुः) शास्त्रानुकृत पदार्थों को प्राप्त होने वाला (विद्वान्) विद्वान् (विविदे) जाना जाता है उत को प्राप्त होके (नः) हमारे (श्रष्वरस्य) श्रिहिसा श्रीर न्याययुक्तस्यवहार के (दृतः) सुशिचित दृत के तृल्य (भव) हृजिये॥१॥

भावार्थः—इस मंत्र में उपमालं ० — जो मजा के किये श्राद्येप को सहता, घोड़े के तुल्य सब कार्यों को शीघ व्याप्त होता, विद्वानों में विद्वान् ,दृत के तुल्य समाचार पहुंचाने वाला हो उसी को राजा करे। ॥ १॥

> पुनः की हुनो राजा श्रेयान्भवतीत्याह ॥ किर कैसा राजा श्रेष्ठ होता है इस विषय को०॥

श्रायां ह्या ने श्रा मन्द्रो ट्वानां स्वयं जुंपाणः । श्रा सानु शुष्मेर्नदर्यन्ष्टिया जन्मोभाविश्वं मुशध्यनां ॥ २॥

भा। याहि । मृग्ते । पृथ्याः । भनुं । स्वाः । मृन्द्रः । देवानाम् । स्वत्यम् । जुषाणः । भा । सानुं । शुष्मेः । नद-यन् । पृथिव्याः । जम्भेभिः । विश्वम् । उश्यक् । वनां-नि ॥ २ ॥

पदार्थः—( न्नाः ) ( याहि ) न्नागच्छ ( न्नाग्ने ) विद्युदिव राज्ञविद्याव्याप्त ( पथ्याः ) या धर्मपन्थान महीन्त ( न्नानु ) न्नान्दप्रदः ( देवानाम् ) विदुषाम् ( सक्यम् ) भित्रभावम् ( जुषाणः ) से-वमानः ( न्नानः ) ( सानु ) शिखरामेव विज्ञानम् ( जुषाणः ) ते-वमानः ( न्नानं कुर्वन् ( प्रियव्याः ) भूमेः ( जन्मोमः ) गान्नविनामः ( विश्वम् ) सर्वं जगत् ( उद्याधक् ) कामयमानः ( वनानि ) सूर्यिकरणानीव धनानि ॥ २ ॥

त्रन्वय: —हे त्रप्रे ! देवानां सख्यं जुपाणो मन्द्रः शुष्मैः प्र-थिटयाः सान्वा नदयन्विद्यदिव जम्मेमि विश्वं वनान्युश्यक्सन् पथ्या स्वा ऋन्वा याहि॥ २॥

भ वार्थः — त्र्यत वाचकलु • – यो विद्युदिव पराक्रमी सूर्य इव प्रतापी स्वानुकूलाः प्रजा न्यायेनानन्दिताः करोति सएवोत्तमो राजा भवति ॥ २ ॥

पदार्थ: —हे (अग्ने) निजुली के तुल्य राजविद्या में व्याप्त (देवानाम्) विद्वानों के (सख्यम्) मित्रपन को (जुषागाः) सेवते हुए (मन्द्रः) श्रानन्ददाता (शुप्तैः) क्लों के साथ (पृथिव्याः) पृथिवी के (सानु) शिखर के तुल्य विज्ञान को (श्रा,नदयन्) अच्छे प्रकार नाद करते हुए विद्युत् के तुल्य (जम्मेभिः) गात्रनमाने से (विश्वम्) वनानि

सूर्य की किरणों के तुल्य धनों की (उरायक्) कामना करते हुए (पथ्याः) धर्म मार्ग को प्राप्त होने वाली (स्वाः) श्रपनी प्रनात्रों को (अनु, श्रा, याहि) श्रनुकूल आइये॥२॥

भविश्वः—इस मन्त्र मं वाचकलु ० - जो बिजुली के तुल्य पराक्रमी, सूर्य के तुल्य प्रतापी, अपनी श्रनुकूल प्रजाशों को न्याय से श्रानन्दित करता है वही उत्तम राजा होता है। २॥

श्रत्र के मनुष्या उत्तमाः सन्तीत्याह ॥ इस जगत् में कौन मनुष्य उत्तम हैं इस विषयं को०॥

प्राचीनों युज्ञः सुधितं हि बहिंः प्रीणिते श्र-भिरीळितो न होतां। श्रा मातरां विश्ववारे हु-वानो यतो यविष्ठ जिज्ञवे सुरोवेः॥ ३॥

श्राचीनेः ।युज्ञः। सुऽधितम् । हि। बहिः। श्रीणिते। श्राग्नः। र्हेळितः । न । होतां । श्रा । मातरां । विश्ववारे इतिं विश्व-ऽवारे । हुवानः । यतः । यविष्ठ । जिक्किषे । सुऽशेवंः ॥ ३ ॥

पदार्थः -( प्राचीनः ) यः प्रागठचित (यज्ञः ) सङ्गन्तव्यः ( सुधिनम् ) सुष्ठु हितम् ( हि ) निश्वपे ( विहः) उत्तमं प्रदर्छं हिनः ( प्रीणीते ) कामयते ( श्राग्नः ) पावक इव ( ईळितः ) प्रशंसितगुणः ( न ) इव ( होता ) हवनकर्ता ( श्रा ) (मातरा) जनकी ( विश्ववारे ) सर्वसुखवरितारौ ( हुवानः ) स्तुवन् ( यन्तः) यान्याम् ( यिष्ठ ) श्रातिशयेन यौवनं प्राप्तः ( जिज्ञषे ) जान्यसे ( सुशेवः ) सुसुखः ॥ ३ ॥

त्र्यन्वय:-हे पविष्ठ ! यतस्त्वं सुरोवो जिहापे तौ विश्ववारे

मातरा हुवान ईळितो होतानाग्निरिव प्राचीनो यज्ञः सुधितं बार्हिः प्राप्तुं य त्र्या प्रणीते स हि योग्यो जायते ॥ ३॥

भावार्थः—ऋत्रोपमालं • हे मनुष्या यथा होता वेदविहितं यहां हवींपि च कामयते तथैव थे पितृन्प्रशंसमानाः सेवन्ते न ए-वाऽत्र कतज्ञा जायन्ते ॥ ३ ॥

पदिश्वः—हे ( यविष्ठ ) अतिशय कर युवावम्था को प्राप्त ( यतः ) जिनसे आप ( सुरोवः ) मुन्दर सुखयुक्त ( जाज्ञिपे ) होते हो उन ( विश्ववारे ) सब सुखों के स्वीकार करने वाले दोनों ( मातरा ) माता पिता की (हुवानः ) स्तुति करता
हुआ ( ईड़ितः ) प्रशंसित गुणोंवाला ( होता ) होमकर्ता ( न ) जैसे वैसे (अग्निः)
अगिन के तुल्य ( प्राचीनः ) पूर्वकाल सम्बन्धा ( यज्ञः ) मंग करने योग्य पुरुष ( सुवितम् ) सुन्दर हितकारी ( वहिं: ) उत्तम अधिक हविष्य को प्राप्त करने के अर्थ जो
( आ, प्रणीते ) अच्छे प्रकार कामना करता है ( हि ) वही योग्य होता है ॥ ३॥

भावार्थ: इस मंत्र में उपमालं ॰ हे मनुष्यो ! जैसे होम कर्ता वेदविहित यज्ञ और उस की सामग्री की कामना करता है वैसे ही जो पितृजनों की प्रशंसा करते हुए सेवन करते हैं वे ही इस जगत् में कृतज्ञ होते हैं ॥ ३ ॥

पुनः को मनुष्यो योग्यो राजा भवतीत्याह ॥
फिर कीन मनुष्य योग्य राजा होता है इस विषय को०॥

स्यो श्रंध्वरे रिथिरं जनन्त मानुपासो विचेतसो य एपाम्। विशामधायि विश्पतिर्दुरोणे श्रेग्निर्मन्द्रो मधुवचा ऋतावां ॥ ४॥

सद्यः । श्रध्वरे । र्धिरम् । जन्त । मानुषासः । निऽ-

चैतसः । यः । एषाम् । विशाम् । अधायि । विश्पतिः । दु-रोणे । अग्निः । मन्द्रः । मधुंऽवचाः । ऋतऽवं ॥ ४ ॥

पदार्थः—(सद्यः) ( श्रध्वरे ) श्राहंसामये व्यवहारे ( रथि-रम्) यो रथिषु रमते तम् ( जनन्त ) जनयन्ति ( मानुषासः) म-नुष्याः ( विचेतसः ) विविधप्रज्ञायुक्ताः (यः) (एपाम् ) विदुषाम् ( विशाम् ) प्रजानाम् ( श्रिधाये ) धीयते ( विश्पितः ) प्रजापा-लकः ( दुरेशो ) गृहे ( श्रिप्तिः ) पावक इव ( मन्द्रः ) श्रान-न्दप्रदः ( मधुवचाः ) मधूनि मधुराशि वचांसि यस्य सः (श्रतावा) य श्रवतं सत्यमेव वनति सम्भजति सः ॥ ४ ॥

त्र्यन्वय:—विचेतसो मः तुपासोऽध्वरे यं रथिरं सद्यो जनन्त य एषां मध्ये दुरोषोऽग्निरिव मन्द्रो मधुवचा ऋतावा विद्यां विश्पतिः विद्दद्विरधायि स एव राजा भवितुमहीति ॥ ४ ॥

भावार्थः—ऋत्र वाचकलु • — यं सुशिक्षया विद्यां ग्राहियत्वा विपश्चितं विद्यांसो जनयन्ति स योग्यो भूत्वा गृहे दीप इव प्रजासु न्यायप्रकाशको जायते ॥ ४ ॥

पद्रियः—(विचेतसः) विविधमकार की बुद्धि से युक्त (मानुपासः) मनुष्य (अध्वरे) अहिंसारूप व्यवहार में जिस (रिथरम्) रथवालों में रमण करने वाले को (सद्यः) शीघ (जनन्त) प्रकट करते हैं (यः) जो (एपाम्) विद्वानों के बीच (दुरोणे) घर में (अग्निः (अग्नि के तुल्य (मन्द्रः) आनन्द दाता (मधुवचाः) कोमल वचनों (ऋतावा) और सत्य का सेवन करने वाला (विशाम्) प्रनाम्भों का (विश्पितः) रद्धक विद्वानों से (अधायि) धारण किया जाता वही राजा होने को योग्य होता है ॥ ४॥

भावार्थ:-- जिस को उत्तम शिक्षा से विद्या ग्रहण कराके विद्वान् लोग

परिडत करते हैं वह योग्य होकर घर में दीप के तुल्य प्रनाओं में न्याय का प्रकाशक होता है ॥ ४ ॥

पुनर्ग्निः कीह्योऽस्तीत्याह ॥ किर अग्नि कैसा है इस निषय को०॥

श्रमंदि छुतो विद्विराजगुन्वान प्रिक्रह्मा नृ-पदंने विधुर्ता । द्यौश्च यं एथिवी वांत्रुधाते श्रायं होता यजंति विश्ववंरम् ॥ ५ ॥

सतादि । तृतः । वन्हिः । आऽजग्नान् । अग्निः । ब्रह्मा । नृऽतदंने । विऽधर्ता । द्याः । च । यम् । पृथिवी । वावृधां-ते इति । आ । यम् । होतां । यजीते । विद्वऽवीरम् ॥ ५ ॥

पदार्थ:—( त्रप्रसादि ) त्राप्तचते ( दतः ) स्वीकृतः ( व-द्वि ) वोढा ( त्र्याजगन्वान् ) समन्तादुन्ता ( त्र्राग्नः ) पावक इव ( त्रहा। ) चतुंबेदिवित् ( नृपदने ) नृणां स्थाने ( विधर्ता ) विद्रोपेण धारकः ( द्यौः ) सूर्यः ( च ) ( यम् ) ( प्रथिवी ) भूमी ( वाद्याने ) वर्धयतः ( त्र्रा ) ( यम् ) ( होता ) ( य-जति ) सङ्गञ्जते ( विश्ववारम् ) विद्वैः सर्वेवरणीयम् ॥ ५ ॥

श्रन्वयः—हे मनुष्या यथा नृपदने ब्रह्मा गवाति तथा यो हत श्राजगन्वान्विह्नरिग्निविंधती ऽसादि ये घौः पृथिवी च वाहधा-ते यं विश्ववारं होता स्त्रा यजति तं सर्वे विजानन्तु ॥ ५ ॥

भावार्थः - ग्रत्रत्र वाचकलु • - यथाग्निर्धयावत्सम्प्रयुक्तः सन्स-

र्वाणि कार्याणि साम्नोति तथैव सत्क्रत्य स्वीकृतवेदविद्वांसो धर्मा-र्थकाममोचान्यदार्थान्सर्वोन्प्रापयन्ति ॥ ५ ॥

पदार्थ:—हे मनुष्यो जैसे ( नृषदने ) मनुष्यों के स्थान में ( ब्रह्मा ) चार वेद का जानने वाला होता है वैसे जो ( छुतः ) स्वीकार किया ( श्राजगन्वान् ) अच्छे प्रकार प्राप्त होने वाला ( विहः ) पहुंचाने वाले ( अग्निः ) अग्नि के तुल्य ( विध्वती ) विशेष कर धारण कर्ना (असादि ) अच्छे प्रकार स्थित होता है ( यम् ) जिस को ( द्योः ) सूर्य ( च ) श्रीर (पृथिवी) भूमी (वाब्धाते ) बढ़ाते हैं ( यम् ) जिस ( विश्ववारम् ) सब को स्वीकार करने योग्य को ( होता ) होम कर्ता ( श्रा, यजित ) अच्छे प्रकार सङ्ग करता है उस को सब लोग जानें ॥ ५ ॥

भविश्वः इस मंत्र में वाचकलु० जैसे श्राग्नि यथावत् सम्प्रयोग किया हुआ सब कार्यों को सिद्ध करता है वैसे ही सत्कार कर स्वीकार किये वेद के विद्धान लोग धर्मार्थ काम मोक्स पदार्थों को सब को प्राप्त कराते हैं।। प्र ॥

पुनः के वरा विद्यांसो भवन्तीत्याह ॥ फिर कान श्रेष्ठ विद्वान् होते हैं इस विषय का ।।

यते द्युम्नेभिर्विश्वमातिरंन्तमन्त्रं ये वार् न-याँ त्रतंत्रन्त । त्र ये विशंस्तिरन्त श्रेषंमाणा त्रा-ये में त्रुस्य दीर्धयन्नृतस्यं ॥ ६ ॥

एते । युन्नेभिः । विश्वेष । भा। अतिरन्त । मन्त्रंष । ये । वा । भरंष । नर्याः । भतंत्तन् । प्र । ये । विशंः । तिरन्तं । श्रोपंमाणाः । भा । ये । मे । भस्य । विशंयन् । ऋतस्यं॥६॥ पदार्थः—( एते ) ( युन्नेभिः ) धनैर्पशोभिर्वा ( विश्वम् ) समग्रम् ( त्र्प्रा ) ( त्र्प्रतिरन्त ) तर्रान्त ( मन्त्रम् ) विचारम् (ये) ( वा ) (त्र्प्ररम् ) त्र्रालम् ( नर्याः ) नृपु साधवः ( त्र्प्रतद्मन् ) कुः विन्ति ( प्र ) ( ये ) ( विद्याः ) प्रजाः ( तिरन्त ) प्रतरन्ति ( श्रो प्रमाणाः ) श्रृणवन्तः ( त्र्प्रा ) ( ये ) ( मे ) मम ( त्र्प्रस्य ) (दी-धयन् ) प्रदीपयन्ति ( त्र्र्टतस्य ) सत्यस्य विज्ञानस्य ॥ ६ ॥

त्र्यन्वयः —हे मनुष्या य एते नयी युन्नेभिविद्वं मन्त्रमा ति-रन्त वारमतद्यन्ये श्रोषमाणा विद्याः प्रतिरन्त ये मेऽस्पर्त्तस्याऽऽदी-धयस्तेऽभीष्टं प्राप्नुवन्ति ॥ ६ ॥

भविषि:-ये मनुष्याः सुविचारेण स्वीकर्त्तव्यान् पदार्थान् प्राप्तुवन्ति नित्यं विद्यद्यसां श्रोतारो भूत्वा सत्याऽनते विविच्य सत्यं पृत्वाऽसत्यं विद्याय यशस्विनो धनाढ्या जायन्ते तएवाऽत सत्कर्तव्या भवन्ति ॥ ६ ॥

पदिश्वि:—हे मनुष्यो (ये) जो (एते) ये (नर्थाः) मनुष्यों में श्रेष्ठ ( द्युम्नेभिः) धन वा कीर्ति से (विश्वम्) समस्त (मन्त्रम्) विचार को (आ, तिरन्त) अच्छे प्रकार पार होते (वा, अरम्) अथवा पूर्ण कार्य्य को (अतद्यन्) तीच्यता से करते (ये) जो (श्रोपमाणाः) सुनते हुए (विशः) प्रजाजनों को (प्र, तिरन्त) अच्छे तरते और (ये) जो (मे) मेरे (अस्य) इस (अरतस्य) सत्य विज्ञान को (आ, दीधयन्) अच्छे प्रकार प्रकाशित करते हैं वे अभीष्ट को प्राप्त होते हैं ॥ ६॥

भविश्वि:—जो मनुष्य मुदनर विचार के साथ स्वीकार करने योग्य पदार्थों को प्राप्त होते और निस्य विद्वानों के वचनों के श्रोता होकर सस्य सूठ का विवेक कर भीर श्रासत्य छोड़ सत्य का प्रहण कर यशस्वी धनाढच होते हैं वही इस जगत् में स-त्कार के योग्य होते हैं ॥ ६ ॥

पुनः कः सुरक्षो बलिष्ठः प्रशंसितो जायत इत्याह ॥ फिर कौन श्रच्छा, चतुर, श्रतिबलवान् तथा प्रशंसित होता है इस विषय को०॥

नू त्वामंग्न ईमहे विसिष्ठा ईशानं सूनो सह-सो वसूनाम्। इषं स्तोत्तभ्यो मुघवंद्भ्य आनड्यू-यं पात स्वृह्तिभि: सदो नः॥ ७॥ १०॥

नु । त्वाम् । अग्ने । ईमहे । वार्तिष्ठाः । ईग्रानम् । सूनो इति । सहसः । वसूनाम् । इषेम् । स्तोतुऽभ्येः । मधवत्ऽ-भ्यः । आन्द्र । यूयम् । पातु । स्वतिऽभिः । सदां । नः ॥७॥३०॥

पदार्थः—(नु) चित्रम् श्रत्र ऋचि तुनुघेति दीर्घः (त्वाम् ) (श्रग्ने )विज्ञानस्वरूप (ईमहे) याचामहे (विसिष्ठाः) श्रितिदायेन वसवः (ईशानम्) ईपणशीलम् (सूनो) सत्पुत्र (सहसः) बालिष्ठ-स्य(वसूनाम्) पृथिव्यादितत्त्वानां घनानां वा (इपम्) श्रन्मादिकम् (स्तोतुभ्यः) सर्विवधाप्रशंसकेभ्य मघवत्र्य वहुधनयुक्तेभ्यः (श्रान्ट्) व्याप्नोति (यूथम्)(पात) रक्षत (स्वितिभिः) स्वास्थ्यकारिणी-मिः कियाभिः (सदा ) (नः ) श्रस्मान् ॥ ७ ॥

श्रन्वयः —हे सहसः सूनोऽग्ने! वसूनां मध्य ईशानं खां वयं वासिष्ठा ईमहे यूपं स्तोत्रम्यो मघव द्यो नोऽस्मान् सदा पात यो युष्मान्निवषं चानट् तं यूपं स्वस्तिभिः सदा पात ॥ ७॥

भावार्थः -यो विद्यो धनं प्रयच्छति विद्यां च याचते यस्य

रवामाप्ता विद्वधित सर्वेदा रिवतो वर्धमानः सन् सर्वेश्वयी जायत इति ॥ ७ ॥

त्रत्राग्निद्धान्तेन राजादिगुणवर्षानादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गतिर्वेद्या ॥

इति सप्तमं सूक्तं दशमो वर्गश्र समाप्तः॥

पदार्थ:—हे (सहसः) श्रित्वलवान् के (सूनो ) सत्पृत्र (अग्ने) विज्ञान्सरूप (वसूनाम्) पृथिव्यादि तत्व साधनों के बीच (ईशानम्) समर्थ बलवान् (त्वान्म् ) आप को (वसिष्ठाः) त्रत्यन्त वसने वाले हम लोग (ईमहे) याचना करते हैं (यूयम्) तुम लोग (स्तोतृभ्यः) सब विद्याओं की प्रशंसा करने वालें (मधवद्भ्यः) बहुत धन युक्त होने के लिये (नः)हमारी (सदा) सदा (पात) रत्ना करो । नो तुम को और (इषम्) श्रन्नादि को (नु) शीघ (श्रानट्) व्याप्त हो उस्की तुम (स्वनिभिः) स्वस्थता कराने वाली कियाओं से सदा रत्ना करो ॥ ७॥

भावार्थ:-जो विद्वानों के लिये धन देता है और विद्या की याचना करता है, जिस की रक्षा आप्त करते हैं वह सदा रक्षा को प्राप्त, बदता हुआ सब ऐश्वर्ध्य से युक्त होता है ॥ ७ ॥

इस सूक्त में अग्नि के हच्टान्त से राजादि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व मूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये।। यहां सातवां सूक्त और दशवां वर्ग समाप्त हुआ।। स्त्रथ सप्तर्चस्याष्टमस्य सूक्तस्य विसेष्ठ ऋषिः । त्राग्निर्वेवता । १ । ७ स्वराट् पङ्क्तिइछ-न्दः।पञ्चमः स्वरः । १ । ५ निचृत्रि-ण्टुप्। ३ । ४ । ६ त्रिष्टुप्छन्दः धैवतः स्वरः ॥

> अथ स राजा की ह्याः स्यादित्याह ॥ अव वह राना कैसा हो इस विषय को ०॥

इन्धे राजा समर्थो नमोभिर्यस्य प्रतीक्षमाहुतं चृतेनं ।नरें।हृच्येभिरीळतेस्वाध्त्राग्निरयंड्यसाम-शोचि ॥ १ ॥

हुन्धे। राजां। सम्। भर्यः। नमंःऽभिः। यस्यं। प्रती-कम्। माऽहुतम्। घृतेनं। नर्रः। हृब्येभिः। ईळ्ते। लुऽवा-धंः। मा। भृग्निः। भर्ये। उपसाम्। श्रुशोचि॥ १॥

पदार्थ:—(इन्घे)प्रदीपयामि (राजा) प्रकाशमानः (समर्थः)
युद्धकुशलः (नमोभिः ) स्रानिभिस्सत्करिर्वा (यस्य ) (प्रतीकम् ) प्रत्येति येन तत्सैन्यम् (स्प्राहुतम् ) स्पर्धितम् (घृतेन )
प्रदीपनेनोदकेनाज्येन वा (नरः ) नेतारो मनुष्याः (हन्येभिः )
होतुं दातुमहैं: (ईळते ) स्तुवन्ति (सवाधः ) बाधेन सह वर्त्तमाः
नः (स्प्रा ) (स्प्रिगः ) पावक इव (स्प्रये) पुरस्तात् (उपसाम् ) प्रभातानाम् (स्प्रशोचि ) प्रकाइयते ॥ १ ॥

श्रम्वयः - ये नरो हब्वेभिर्नमोभिस्सह घृतेन यस्याहुतं प्रतीकः मीळतेस समयों राजाऽहं तानिन्धे । यथोपसामग्रे सबाधोऽग्निराझो-चि तथाऽहं इाबूणां समुखे स्वसेनाप्रकाझक उत्साहकश्च भवेपम् ॥ ॥

भावार्यः - अत्रवाचकलु ० - हे मनुष्या ये यस्य भृत्या उपकारकाः स्युस्त उपकृतेन सदा सत्करणीयाः ॥ १ ॥

पदार्थ:—नो (नरः) नायक मनुष्य (हन्येभिः) देने योग्य जनों वा (न-मोभिः) अन्नादि से होने वाले सत्कारों के साथ (घृतेन) प्रदीप्त कारक जल वा घी से (यस्य) जिसकी (आहुतम्) स्पद्धी ईर्षा को प्राप्त (प्रतीकम्) सेना की निश्चय कराने वाली (ईड़ते स्तुति करते हैं वह (समर्थः) युद्ध में कुलश् (राजा) प्रकाश-मान तेजस्वी मैं उनको (इन्वे ) प्रदीप्त करता हूं जेसे (उपसाम्) प्रभात समय होने से (अग्रे) पहिले (सवाधः) बाध अर्थात् संयोग से बने सब संसार के साथ वर्त-मान (अग्निः) अग्नि के तुल्य तेजस्वी जन (आ, अश्नीच) प्रकाशित किया जाता है वसे में रात्रुओं के संमुख अपनी सेना का प्रकाशक और उत्साह देने वाला हो दं ॥१॥

भावार्थ: -- इस मंत्र में वाचकलु० - हे मनुष्यो ! नो निस के भृत्य उपकार करने वाले हों, वे उपकार को प्राप्त हुए से सदा सरकार पाने योग्य हैं ॥ १ ॥

पुनः स राजा की हशः स्वादित्याह ॥

फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को ।।

श्रयमु ष्य सुनहाँ श्रवेदि होतां मुन्द्रो मनुं-षो यहो श्रिप्तिः । विभा श्रंकः ससृजानः एथि-व्यां कृष्णपिविरोषधीभिर्ववक्षे ॥ २॥

भ्यम् । ऊं इति । स्यः । सुऽमंहान् । अवेदि । होता ।

मन्द्रः । मनुषः । युक्तः । मन्तिः । वि । भाः । मक्तित्यंकः । स्मृज्ञानः । पृथिव्याम् । कृष्णऽपंविः । भोषंधीभिः । वृव्खे ॥ २ ॥

पदार्थः - ( श्रयम् ) ( उ ) ( स्यः ) सः ( सुनहान् ) शुभैगुणकर्मभिः पूजनीयः ( श्रवेदि ) विद्यते ( होता ) दाता ( मनदः ) श्रानन्दियता ( मनुषः ) मनुष्यः ( यहः ) महान् ( श्रगिनः ) पावक इव ( वि ) ( भाः ) यो भाति ( श्रकः ) करोति ( सस्जानः ) स्रष्टा सन् ( पृथिव्याम् ) भृमौ ( कृष्णपिनः )
कृष्णो विलेखः पविः शस्त्रास्त्रसमूहो यस्य ( श्रोषधीभिः ) सोमलतादिभिः ( वनक्षे ) वहति ॥ २ ॥

त्रन्वय!—हे विद्यांसी यथा विमा यहोऽग्निरोषधीभिर्व-वत्ते तथा रूष्णपविहीता मन्द्रः सुमहान मनुषो विद्यद्भिरवेदि स्थो-ऽयमु ष्टिथिच्यां सर्वान् सुखेन सस्जानः सन् सर्वेषा मुन्नतिमकः ॥२॥

भावार्थः-न्रप्रत वाचकलु ०-वे सूर्यवदुपकारका भवन्ति त एव सुष्ठु पूज्या जायन्ते ॥ २ ॥

पदार्थ:—हे विद्वानो जैसे (विभाः) प्रकाश करने वाला (यहः) वड़ा (अगिनः) अगिन के तुल्य तेजस्वी (अगेपधीभिः) सोमलतादि अगेपधियों से (वव- हो ) प्राप्त करता है वैसे (कृष्णपविः) तील्ण काट करने वाले शस्त्र अस्त्रों से युक्त (होता) दानशील (मन्दः) आनन्द कराने वाला (सुमहान्) शुमगुणकर्मों से सत्कार करने योग्य (मनुषः) मनुष्य विद्वानों से (अवेदि) जाना जाताहै (स्यः) वह (अयम्) यह (उ) ही (पृथिव्याम्) पृथिवी पर सब को सुल से (सस्मानः) संयुक्त करता हुआ सब की उन्नति (अकः) करता है ॥ २॥

भावार्थ: - इस मंत्र में वाचकलु॰ - जो मूर्य के तुल्य उपकारक होते हैं वे ही अच्छे प्रकार सत्कार पाने योग्य होते हैं ॥ २॥

पुनस्ते राजप्रजाजनाः कथं वर्तेरन्नित्याह् ॥

फिर वे राजा और प्रजा के जन कैसे वर्ते इस विषय को० ॥

कर्यां नो अग्ने वि वसः सुद्धिकं कार्मु स्वधा-मृंणवः श्रुस्यमानेः। कुदा भवेम पतंयः सुदत्र राः यो वुन्तारौ दुष्टरस्य साधोः॥ ३॥

कर्या । नः । श्रग्ने । वि । वृतः । सुऽब्रुक्तिम् । काम् । कुं इतिं । स्वधाम् । ऋणवः । श्रस्यमानः । कृदा । भु-वेम । पतंयः । सुऽद्ञ्र । रायः । वन्तारः । दुस्तरंस्य । साः धोः ॥ ३ ॥

पदार्थः—(कवा) शित्या (नः) त्र्यस्मान् (त्र्यमे ) विधुहदेश्यर्थप्रद (वि) (वसः) निवासय (सुदक्तिम् ) सुष्ठु
वजन्ति यस्यां नीतो ताम् (काम्) (उ) (स्वधाम्) त्र्रजम्
(ऋणवः) प्रसाधुयाः (द्रास्यमानः) स्तूयमानः (कदा) (भवेम) (पत्रयः) (सुदत्र) सुष्ठु दातः (रायः) धनस्य (वनतारः) सन्भाजकाः (दुष्टरस्य) दुःखेन तरितुं योग्यस्य (साधोः)
सत्पुरुषस्य ॥ ३ ॥

न्त्रन्वय: हे सुदशाराने शस्यमानस्त्वं कपा नो वि वसः

कामु सुरुक्ति स्वधाम्हणवः कदा दुष्टरस्य साधोर्वन्तारो रायः पतयो वयं भवेम ॥ ३ ॥

भविर्थः —हे राजन ! यदि भवानस्मान् यथावत्पालियत्वा धनाढ्यान्कुर्यास्तर्हि वयमपि तव सज्जनस्य सततमुन्ति कुट्यीम॥३॥

पदार्थः — हे ( सुदत्र ) मृन्दर दाता ( अग्ते ) विद्युत् के समान ऐश्वर्य देने वाले राजपुरुष ( शस्यमानः ) प्रशंमा को प्राप्त हुए आप (कथा) किस रीति से ( नः ) हम को ( ति, वसः ) प्रवास कराते हैं ( काम्, उ ) किसी ( सुवृक्तिम् ) सुन्दर प्रकार जिस में प्राप्त हों उस नीति और ( स्वधाम् ) अन्न को ( अरुग्वः ) प्रसिद्ध करो ( कदा ) कब ( दुष्टरस्य ) दुःख से तरने योग्य ( सायोः ) सत्पुरुष के ( वन्तारः ) सेवक ( रायः ) धन के ( पतयः ) स्वामी हम लोग ( भवेम ) होवें ॥ ३ ॥

भविर्थः —हे राजन ! यदि आप हमारा यथावत् पालन कर यनाट्य करें तो हम भी आप सज्जन की निरन्तर उछित करें ॥ ३॥

पुनः की हशो राजा सत्कर्त्तव्योऽयं की हशान् सत्कुर्यादित्याह ॥

फिर कैसा राजा सत्कार के योग्य होता और यह राजा कैसों का सत्कार करें इस विषय को ।।

त्रत्रायम् गिनभैरतस्यं शृर्षे वियत्सूर्यो न रो-चेते बृहद्भाः । ऋभि यः पूरुं एतंनासु तस्यौ द्यु-तानो दैव्यो ऋतियः शुशोच ॥ ४॥

प्रदर्भ । अयम् । अग्निः मुरतस्य । शृग्वे । वि । यत् । सूर्यः । न । रोचेते । बृहत् । माः । अभि । यः । पूरुप् । पृत्तेनासु । तस्थी । युतानः । दैट्यः । अतिथिः । शुक्रोच ॥४॥ पदार्थः—(प्रप्र) श्रातिप्रकर्ष (श्रायम्) (श्राग्तः)
पात्रक इव (भरतस्य) धारकस्य पोषकस्य (ग्रुएवे) (वि)
(यत्) यः (सूर्यः) (न) इव (रोचते) प्रकाशते (वृहत्)
महज्जगद्राज्यं वा (भाः) प्रकाशयति (श्रामि) (यः) (पूरुप्)
पालकं सेनापतिम् (प्रतनासु) सेनासु (तस्थौ) तिष्ठेत् (युतानः) देदीप्यमानः (देव्यः) देवैः कृतो विद्वान् (श्रातिथिः) श्राविद्यमाना तिथिर्गमनागमनयोर्यस्य (ग्रुशोच) शोचते प्रकाशते ॥४॥

श्रन्वयः हे राजन्! यद्योऽयं भरतस्याऽभिरिव सूर्यो न वि-रोचते यमहम्प्रप्र शृग्वे यो सृहत्पूरुमिभ मा ऋतिथिरिव देव्यो यु-तानः प्रतामु तस्यो स शुशोच तं त्वं संदव सत्कुर्याः॥ ४ ॥

भावार्थः — अत्रोपमावाचकलु • - ये राजानः सस्कर्मकर्वृनेव सस्कुर्युर्द्धाचारान्दण्डयेयुस्त एवसूर्यवत्प्रकाद्यमाना अतिथिवस्सस्क-र्तव्याः सन्तः सर्वदा विजयिनो भूत्वा प्रसिद्धकीर्तयो भवन्ति ॥ ४ ॥

पद्रिधः —हे राजपुरुष (यत्) जो (श्रयम्) यह ( भरतस्य ) धारण वा पोषण करने वाले के (श्रिगः) श्राग्न के समान वा (सूर्यः, न) सूर्य के समान (वि, रोसते) विशेष प्रकाशित होता है वा जिस को मैं (प्रप्र, शृग्वे) श्रव्छे प्रकार सुनता हूं (यः) जो (शृहत्) बड़े जगत्वा राज्य को तथा (पूरुम्) पालक सेनापित को (श्र-भि,भाः) सब और से प्रकाशित करता है तथा (श्रातिथः) जाने श्राने की तिथि जिस की नियत न हो उस के तुल्य (देव्यः) विद्वानों ने किया विद्वान् (द्युतानः) प्रकाशमान (श्रातासु) सेनाश्रों में (तस्थी) स्थित हो वह (श्रशोच) प्रकाशित होता है उस का श्राप सदा सत्कार की जिये ॥ ४॥

भविधिः--इस मंत्र में उपमा श्रीर वाचकलु ०-ना राजा लोग सत्कर्म करने-

वालों का ही सत्कार करें श्रीर दुष्टाचारियों को द्रग्ड देवें वे ही सूर्य के तुल्य प्रका-रामान श्रातिथियों के समान सत्कार करने योग्य होते हुए सर्वदा विजयी होकर प्रसिद्ध कीर्ति वाले होते हैं ॥ ४ ॥

पुनः स राजा किं कुर्यादित्याह ॥
फिर वह राजा क्या करै इस विषय को ।।

श्रम्तित्वे श्राहवंनाति भूरि भुवो विश्वेभिःसु-मना श्रनीकैः।स्तुतिश्चेदग्ने शृि एवषे गृणानः स्वयं वर्धस्व तुन्यं सुजात ॥ ५॥

मसन्। इत्। त्वे इति । आऽहवंनानि । भूरि । भुवंः। विश्वोभिः । सुऽमनीः । अनिकैः । स्तुतः । चित् । अग्ने । गृणिव्ये । गृणानः । स्वयम् । वर्धस्व । तन्वम् । सुऽजात् ॥५॥

पदार्थः — ( त्रप्तत ) भवन्त ( इत् ) एव ( त्वे ) त्विष ( त्र्या-हवनानि ) सत्कारपूर्वकिनमन्त्रणानि ( भूरि ) ( भुवः ) प्रधिष्याः ( विश्वेभिः ) समग्रैः ( सुमनाः ) शोभनमनाः ( त्र्यनिकैः ) सु-शिक्तितेस्सैन्षैः ( स्तुतः ) ( चित् ) त्र्यपि ( त्र्यने ) विद्दन्राज-न ( शृिषवषे ) ( गृणानः ) स्तुवन् ( स्वयम् ) (वर्धस्व) ( त-न्वम्) शरीरम् (सुजात) सुष्ठु प्रसिद्ध ॥ ५॥

श्रन्वयः —हे सुजाताग्ने ! त्वे भुवो भूर्या हवनान्यसन् विन् श्वेभिरनीकैः सुमनाः स्तुतो गृणानः सर्वेषां वाक्यानि ।चित् जृ-णिवषे स त्वं स्वयभित्तन्वं वर्धस्व ॥ ५ ॥ भाविथि: — हे राजन् ! यदि भवान् प्रशंसितानि घर्माणि कार्योग्यकरिष्यत्तिं सर्वत्र विजयमानः सन् स्वयं विद्वत्वा सर्वाः प्रजा श्रवर्धियष्यत् ॥ ५ ॥

पदार्थ: — हे ( सुनात ) सुन्दर प्रकार प्रसिद्ध ( अग्ने ) विद्वन् राजन् (त्वे ) आप के निमित्त ( भुवः ) पृथिवी के सम्बन्ध में ( भूरि ) बहुत ( आहवनानि ) सरकार पूर्वक निमन्त्रण ( असन् ) होते हैं ( विश्वेभिः ) सन ( अनीकैः ) अच्छी शिक्षित सेनाओं के साथ ( सुमनाः ) प्रसन्न चित्त ( स्नुतः ) स्तुति को प्राप्त ( गृणानः ) स्तुति करने वालों के वाक्यों को ( चित् ) भी ( शृशिवषे ) सुनते हैं सो आप ( स्वयमित् ) स्वयमेव ( तन्वम् ) शरीर को ( वर्षस्व ) बढ़ाइये ॥ ५ ॥

भावार्थः — हे राजन् ! यदि आप प्रशंसिन धर्मयुक्त कर्मों को करें तो सर्व-त्र विजय को प्राप्त होते हुए आप वृद्धि को प्राप्त होके सब प्रजाओं की बढ़ावें॥ ५॥

पुनः स राजा किं कुर्यादित्याह ॥

फिर वह राजा क्या करै इस विषय को०॥

ड्दं वर्षः शत्साः सं संहस्त्रमुद्गये जिनवीष्ठ हिबहीः।शंयत्स्तोत्तभ्यं ऋ।पये भवांति द्युमद्मीव-चातनं रक्षोहा ॥६॥

ड्रम् । वर्षः । शत्राताः । सम्ऽसंहस्तम् । उत् । म
ग्रये । जिनिषिष्ट । ड्रिडवर्हाः । शम् । यत् । स्तोऽतभ्यः ।

गापये । भवाति । युऽमत्। ममीवऽचातंनप्। रचःऽहा॥६॥

पदार्थः—( इदम् ) ( वचः ) वचनम् ( शतसाः ) यः

इति। नि सनित विभजति ( सं, सहस्रम् ) सम्यक्सहस्रम् ( उत् ) ( श्रग्नये ) पानकायेव ( जनिषीष्ठ ) जनयतु ( हिवहीः ) हाभ्यां विद्यानिनयाभ्यां वहः वर्धनं यस्य सः ( द्राप् ) सुखम् (यत्)
( स्तोत्तभ्यः ) स्तावकेभ्यो विह्रद्धाः ( श्रापये ) प्रापकायाऽऽप्ताय
( भवाति ) भवेत् ( द्रुमत् ) द्यौः कामना विद्यते यस्य ( श्राप्ये ) सीवचातनम् ) रोगनाद्यानम् ( रक्षोहा ) रक्षसां दुष्टानां हन्ता॥६॥

श्रन्वयः—हे राजञ्छतसा हिबही रक्तोहा भवानग्नय इदं सं सहस्रं वची जनिषीष्ट यद् युमदमीवचातनं द्यां स्तोतृभ्यः श्रापय उद्भवाति तदेव सततं साययतु ॥ ६ ॥

भावार्थ:—हे प्रजाजना यथा राजा सभेदाः सर्वेग्यो मधुरं वच उत्तमं सुखं दत्वा दुखं दूरीकरोति तयैव यूयमपि राज्ञेऽसंख्या नपदार्थान्दत्वा प्रमादरोगरहितं संपादयत ॥ ६ ॥

पदार्थ: — हं राजन् (शतताः) सौ का विभाग करने (द्विक्षः) विद्या और विनय से बढ़ने और (रल्लोहा) दुष्ट राल्लसों के हिंसाकरने वालं आप (अग्नये) अनिन के लिये जैसे वैसे (इदम्) इस (मं, सहस्रम्) सम्यक् सहस्र (वचः) वचन को (जनिषीष्ट) प्रकट कीजिये (यत्) जिस (द्युपत्) कामना वाले (अमीवचातनम्) रोगनाशरूप (शम्) मुख को (स्तेतिस्यः) स्तुतिकर्ता विद्वानों के लिये वा (आपपे ) प्राप्त कराने वाले के लिये (उद्भवाति) प्रसिद्ध करते हैं उसी को निरन्तर सिद्ध करें ॥ ६॥

भविश्वि:—है प्रजाननो जैसे समापित राजा सब के लिये मधुर कोमल वचन और उत्तम सुख देकर दुःख दूर करता है वैसे ही तुम लोग भी राजा के लिये असंख्य पदार्थी को देकर प्रमाद और रोग रहित करके अधिकतर धन देखी ॥ ६॥

# कोद्धशं राजानं प्रजा मन्येरिनत्याह ॥

कैसे पुरुष को प्रजा लोग राजा माने इस विषय को ।।

नू त्वामंग्न ईमहे विसिष्ठा ईग्रानं सूनो सहसो वसूनाम । इपं रनोत्रभ्यो मुघवंद्रच त्रानड्यूयं पांत स्व्हितिभिः सदां नः ॥ ७॥

नु । त्वाम् । भग्ने । ईमहे । विसंष्ठाः । ईग्रानम् । सुनो इति । सहसः । वसूनाम् । इपम् । स्तोत्वऽभ्यः । म्यवेत्रभ्यः । भान्द । युयम् । पात् । स्वस्तिऽभिः । सदां ।
नः ॥ ७ ॥

पदार्थ:—(नु) सद्यः (त्वाम्) ( त्र्यंने ) सन्मार्गप्रका-शक (ईमहे ) याचामहे (विसिष्ठाः ) ह्यतिशयेन वसुनन्तः (ई-शानम्) समर्थम् (मूनो) त्र्यत्य (सहसः) बलवतः (व-सृनाम्) बासियतृणाम् (इपम्) विज्ञानं धनं वा (स्तोतुभ्यः) ऋतिग्भ्यः (मधवद्र्यः) बहुधनयुक्तेभ्यः (त्र्यानट्) द्याप्नोपि (यूगम्) (पान) (स्वस्तिभिः) (सदा) (नः) त्र्यस्मान् ॥७॥

श्रन्वयः —हे सहसरसूनोऽग्ने ! यतस्त्वं स्तोत्रभ्य इषं मधत्रद्र्य इषमानट् तस्माहसिष्ठा वयं वसूनामीझानं त्वां न्वीमहे वयं याश्र यु-ष्मान् रत्नेम ते यूयं स्वस्तिमिर्नः सदा पात ॥ ७ ॥

भाव। थः -हे राजन् भवान् विहद्भयो वरं वस्तु मघवद्भयः

प्रतिष्ठां ददाति त्वं भृत्वाश्चास्मान्सततं रच्चन्ति तस्माद्भवतां वयं से-वकाः स्म इति ॥ ७ ॥

श्रशिद्धान्तेन राजकत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूकार्धेन सह सङ्गतिर्वेद्या॥

इत्यष्टमं मूक्तमेकादशो वर्गश्च समाप्तः॥

पदार्थ: —हे (सहसः) बलवान् के (सूनो) पुत्र (अग्ने) सत्यमार्ग के प्रकाश-क राजन् पुरुष जिस से आप (स्तोतृम्यः) ऋ त्विमों के लिये (इषम्) विज्ञान वा धन को (भववद्भ्यः) बहुत धन वाले के लिये घनवा विज्ञान को (आनट्) व्याप्त होते हो इस कारण (विसिष्ठाः) अत्यन्त धन वाले हम लोग वम्नाम्। वास के हेतु पृथिव्यादि के (ईशानम्) अध्यक्त (त्वाम्) आप को (नु. ईमहे) शीध चाहते हैं और हम जिन तुम लोगों की रक्ता करें वे (यूयम्) तुम (स्विस्तिभिः) कल्याणों से (नः) हमारी सदा (पात) रक्ता करो ॥ ७॥

भविधि: — हे राजन्! आप विद्वानों के लिये श्रेष्ठ वस्तु, धनवानों के लि-ये प्रतिष्ठा देते हो आप और राजपुरुष हमारी निरन्तर रक्षा करें इस लिये आप के हम सेवक होवें।। ७ ॥

इस सूक्त में अग्नि के दृष्टान्त से राजा के कर्त्तव्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व मूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥

यह श्राठवां मूक्त और ग्यारहवां वर्ग समाप्त हुआ।।

श्रथ पड्डचस्य नवमस्य मूक्तस्य विश्व ऋषिः। श्रिग्निर्देवता।

श तिष्दुप् १। ५ निचृ चिष्टुप्छन्दः। धेवतः स्वरः।

श र १ ३ भूरिक् पङ्किः। ६ स्वराट् पङ्किरछ
दः। पञ्चमः स्वरः॥

पुनः के विहासः सेवनीया इत्याह ॥

अब छः ऋचा वाले नवमें सूक्त का आरम्भ है इस के प्रथम मंत्र में फिर कीन वि-द्वान् सेवने योग्य है इस विषय को कहते हैं॥

श्रबें। धि जार उपसांमुपस्था होतां मन्द्रः कृविः तंमः पावक: । दधांति केतुमुभयंस्य जन्तोर्ह्वव्या टेवेपु द्रविणं सुकृत्सुं॥ १॥

श्रवीधि। जारः। उपसाप्। उपरस्थांत्। होतां। मुन्दः। कविऽतंमः। पावकः। दथांति। केनुम्। उभयंस्य। जन्तोः। हव्या। देवेर्षुं। द्रविणम्। सुरुत्ऽसुं॥ १॥

पदार्थ:— (ऋतोषि) वोधयति (जारः ) रात्रेजरियता सूर्यः (उपसाम् ) प्रातर्वेलानाम् (उपस्थात् ) समीपात् (होता )दाना (मन्द्रः ) ऋानन्दियता (कितमः ) विहत्तमः (पावकः ) पित्रिशिकरः (दधाति ) (केतुम् ) प्रज्ञाम् (उभयस्य ) इहाऽमुन्त भवस्य (जन्तोः ) जीवस्य (हब्या ) होतुमहीणि वस्तूनि (देवेषु ) प्रिथव्यादिषु विहत्सु वा (दिवणम् ) धनं वलं वा (सुक्तन्तु ) पुण्याऽऽत्मसु॥ ।॥

श्रन्वयः हे मनुष्या यथाराते जीरः सूर्व उषसामुपस्थादुभयस्य जन्तोईव्या केतुं देवेषु द्रविणञ्च दधाति तथा होता मन्द्रः कवितमः पावको विद्वान् जन्तोईव्या सुक्रत्मु देवेषु द्रविणं केतुञ्च दधाति स्वयमबोध्य हान्त्रोधयति तमवाध्यापकं विद्वासं सततं सेवध्वम्॥१॥

भावार्थः—ग्रत्र वाचकलु • —ये विहांसो यथा सूर्यो रात्रिं निवार्थ्य प्रकाशं जनयति तथाऽविद्यां निवार्य्य विद्यां जनयन्ति ते-यथा धार्मिको न्यायाधीशो राजा पुण्यात्ममु प्रेम दधाति तथा श-मदमादियुक्तेषु श्रोतृषु प्रीतिं विद्य्यः॥ १॥

पद्रार्थ: —हे मनुष्यो ! नेते ( नारः ) रात्रि का नाश करने वाला सूर्य (उपमाम्) प्रातः काल की वेलाओं के ( उपस्थात् ) समीप से (उभयस्य) इस लोक पर लोक में जाने आने वाले ( जन्तोः ) जीवात्मा के ( हव्या ) होमने योग्य वम्नुओं को (केतुम् ) बुद्धि को और ( द्रविणम् ) धन वा बल को ( देवेपु ) पृथिव्यादि वा विद्रानों में ( द्याति ) धारण करना है तथा ( होता ) दानशील ( मन्द्रः ) आनन्ददाः ता ( कवितमः ) अति प्रवीण ( पात्रकः ) पवित्र कर्ता विद्वान् जीव के प्राह्म वम्तुओं को ( सुकृत्सु ) पुण्यात्मा विद्वानों में धन और बुद्धि का धारण करना स्वयं अज्ञानियों को ( अवोधि ) वंधि कराना उसी अध्यापक विद्वान् की निरन्तर सेवा करो॥ १॥

भावार्थः — इस मंत्र में वाचकलु॰ — जो विद्वान् जैसे रात्रि को सूर्य निवा-वारण कर प्रकाश को उत्पन्न करते वैसे अविद्या का निवारण करके विद्या को प्रकट कर-ते हैं, वे जैसे धर्मात्मा न्यायाधीश राजा पुगयात्माओं में प्रेम धारण करता है वैसे शमदः माद् युक्त श्रोताओं में प्रीति को विधान करें ॥ १ ॥

पुनः क राजकर्मसु वरा भवन्तीत्याह ॥

फिर राज काय्यों में कौन लोग श्रेष्ठ होते हैं इस विषय को०॥

स सुक्रतुयों विदुरंः पणीनां पुनानो अर्क पुन

रुभोर्जसं नः। होतां मुन्द्रो विशां दमूनास्तिरस्त-मी दहशे राम्याणीम् ॥ २ ॥

सः । सुक्रतुः । यः । वि । दुरेः । पुणीनाम् । पुनानः । अ-र्कम् । पुरुऽभोजंतम् । नः । होतां । मन्द्रः । विशाम् । दर्मू-नाः । तिरः । तमः । दह्यो । रुम्याणां स् ॥ २ ॥

पदार्थः --(सः)(सृक्रतुः) सुष्ठप्रज्ञः (यः) (वि) (दुरः) हाराणि (पणीनाम्) स्तुत्यव्यवहारकर्वृणाम् (पुनानः) पवितयन् ( श्रक्रम्) श्रमं सत्कर्तव्यं जनं वा (पुरुभोजसम्) बहूनां रिक्ततारम् (नः) श्रम्भाकम् (होता) दाता (भन्द्रः) श्रानन्दियता (विशाम् प्रजानां मध्ये (दमूनाः) दमनशीलः (तिरः) तिरस्करणे (तमः) श्रम्थकारम् (ददशे ) दश्यते (राम्याणाम् ) राश्रीणाम्रान्धेतिराशिनाम् निर्यं ० १ । ९ ॥ २ ॥

श्रन्वयः —हे मनुष्या यः पणीनां दुरः पुनानो राम्याणां तम-स्तिरस्कृत्य सूर्यो दहशे तथा सुकतुरकं पुरुभोजसं वि पुनानो नो विशां मन्द्रो होता दमूना श्रविद्यां तिरस्करोति सोऽस्माकं राजा भवतु॥ २॥

भावार्थः - ग्रत्रत्र वाचकलु॰ - ये सभ्या राजानः सूर्यवन्न्याय-प्रकाइाका त्र्राविद्यान्थकारानिवारका दुष्टानां दमनद्गीला धार्मिकाः णां सत्कत्तीरः सन्तो धर्ममार्ग पुनन्ति त एव सर्वेस्सत्कर्त्वया भ-वन्ति ॥ २ ॥ पद्रश्यः - हे मनुष्यो ( यः ) जो (षणीनाम् ) प्रशस्त व्यवहार करने हारों के ( दुरः ) द्वारों को (पुनानः) पीवत्र करता हुआ ( राम्याणाम् ) रात्रियों के ( तमः ) अन्धकार का (तिरः) तिरस्कार करके सूर्य (दृहरो) दीखता है तथा (सुक्रतुः) सुन्दर बुद्धि वाला (अर्कम्) अन्न वा सत्कार योग्य (पुरुभोजसम्) बहुतों के रक्षक मनुष्य को (वि)वि-रोष कर पिबत्न कर्ता (नः) हमारी (विशाम्)प्रजाओं में (मन्दः) आनन्द दाता (होता) दानशील (दम्नाः) दमनशील अविद्या का तिरस्कार करता है (सः) वह हमारा राजा हो।।२॥

भावार्थ: - इस मंत्र में वाचकलु० - जो सम्य राजा लोग सूर्य के तुल्य न्याय के प्रकाशक, श्रविद्या काप श्रम्थकार के निवारक, दुष्टीं का दमन और श्रेष्ठ धार्मिकों का सत्कार करने वाले होते हुए धर्म सम्बन्धी मार्ग को पवित्र करते हैं वेही सब को सत्कार करने योग्य होते हैं ॥ २ ॥

> पुनः की हशो विद्वानपूजनीयोऽस्तीत्याह ॥ किर कैसा विद्वान पूजनीय होता है इस विषय को ।॥

श्रभूरः क्विरिद्वितिर्विवस्विन्त्सुसंसन् मित्रो श्र-तिथिः शिवो नेः । चित्रभानुरुषसी भात्ययेऽपां ग-भैः प्रस्वर् श्रा विवेश ॥ ३ ॥

ममूरः। कृविः। मदितिः। विवस्वीत्। सुऽनंसत्। मित्रः। मतिथिः। शिवः। नः। चित्रऽभीनः। उपसीत्। भाति। मग्रे। मपाम्। गभैः। प्रऽस्वैः। मा। धिवेशा। ३॥

पदार्थ: ( श्रमूरः ) श्रमूढः श्रत्र वर्षव्यत्ययेन ढस्य स्थान ने रः ( कविः ) कान्तदर्शनः प्राज्ञः ( श्रादितिः ) पितेव वर्त्तमानः (विवश्वान्) सूर्य इव (सुसंसत्) शोभना संसत्सभा यस्य सः (भित्रः) मुद्धत् ( श्रातिथिः ) श्राप्तो विद्यानिव ( शिवः ) मङ्-गलकारी ( नः ) श्रास्माकम् (चित्रभानुः ) श्राद्धतप्रकाशः ( उ-पसाम् ) प्रभातवेलानाम् ( भाति ) प्रकाशते ( श्राप्ते ) पुरस्तात् ( श्रापाम् ) श्रान्तरिक्षस्य मध्ये ( गर्भः ) गर्भ इव वर्त्तते (प्रस्वः) प्रकृष्टाः स्वे स्वकीयजना यस्य सः ( श्रा ) ( विवेश ) श्राविशेत ॥३॥

श्रन्वयः –हे मनुष्या य उषसामग्रे चित्रभानुर्विवस्वानिवापां-गर्भ इव प्रस्वः सन्भाति सुसंसन्मित्रोऽमूरः कविरादितिरतिथिरिव नः शिवः सनस्मा त्र्या विवेश स एव विद्यान सर्वैःसत्कर्तव्योऽस्ति ॥३॥

भविषि: - त्रात्र वाचकतु • - हे मनुष्या यो विदुषामग्रगरायः सूर्य इव सत्यन्यायप्रकाशकोऽविद्यादिदोषरहितो धर्मात्मा विद्दान्पु-त्रवत्प्रजाः पालयति स एवाऽतिथिवत्सत्कर्त्तव्यो भवति ॥ ३ ॥

पदार्थ:—हे मनुष्यो नो (उपसाम्) प्रभात वेलाओं के (अग्रे) पहिले (वित्रभानुः) श्रद्धत प्रकाश युक्त (विवस्त्रान्) सूर्य के समान (श्रपाम्) श्रन्तरित्त के बीच
(गर्भः) गर्भ के तुल्य वर्त्तमान (प्रस्तः) श्रपने सम्बन्धी उत्तम ननों बाला हुआ (भाति) प्रकाशित होता है (सु,संसत्) सुन्दर सभा वाला (मित्रः) मित्र(श्रम्रः) मूढता
रहित (किनः) प्रवृत्त बुद्धि वाला परिडत (श्रदितः) पिता के तुल्य वर्त्तमान (श्रितथिः) प्राप्त हुए विद्वान् के तुल्य (नः) हमारा (शिवः) मङ्गल कारी हुआ (आ,विवेश्र) प्रवेश करता है वही विद्वान् सब को सत्कार करने योग्य होता है॥ ३॥

भविधि:—इस मंत्र में वाचकलु०-हे मनुष्यो! जो विद्वानों में मुखिया, स्-र्थ के तुल्य सत्य न्याय का प्रकाशक, अविद्यादि दोषों से रहित, अमीतमा, विद्वान, पु-त्र के तुल्य प्रजाओं का पालन करता है वही अतिथि के तुल्य सत्कार करने योग्य होता है ॥ ३ ॥

# पुनः कः प्रशंतनीयो भवतीत्यह ॥

फिर कीन प्रशंसा योग्य होता है इस विषय की ।।

र्डें छेन्यों वो मनुपो युगेषुं समन्गा श्रंशुचन्जा-तवेदा: । सुसंहशां भानुना यो विभाति प्रित् गा-वंः समिधानं बुंधन्त ॥ ४॥

र्ड्छेन्यः । वः । मर्नुपः । युगेषुं । मस्तऽगः । श्रुश्चत् । जातऽवैदाः । सुऽसंहर्शा । भानुनां । यः । विऽभातिं । प्रतिं । गार्वः । सम्ऽड्यानम् । बुधन्त ॥ ४ ॥

पदार्थः—(ईळेन्यः) स्तोतुमहैः (वः) गुष्मान् (मनुपः) मननशीलान् (युगेपु) बहुषु वर्षेषु (समनगाः) यः समनं स- ङ्ग्रामं गच्छति सः ( त्र्प्रशुचत् ) शोधयति ( जातवेदाः) जातिथिः ( मुसन्दशा ) सुष्टु सम्यग् दर्शकेन (भानुना) किरणेन (यः) (विभाति) (प्रति) (गावः) किरणाः (स- मिधानम्) देदीष्पमानम् (वुधन्त) वोधयन्ति ॥ ४ ॥

श्रन्वय: - हे मनुष्या य ईळेन्यस्समनगा जातवेदा युगेषु वो मनुषः सुसन्दशा भानुना सूर्य इव विभाति यथासिमधानं प्रति गावो बुधन्त तथाऽशुचत्स एव नरोत्तमो भवति ॥ ४ ॥

भविष्धः—ग्रत्र वाचकतु०-ये मनुष्याः सूर्यवच्छुमानगुणा-न्त्राहिष्त्वा मनुष्यान् प्रकाशयन्ति ते प्रशंक्षितुं योग्या जायन्ते ॥॥

पदार्थ:-हे मनुष्यो (यः ) जो (ईळेन्यः) स्तुति के योग्य (समनगाः) संग्राम

को प्राप्त होने वाला ( जातवेदाः ) विद्या को प्राप्त हुआ ( युगेषु ) बहुत वर्षों में (वः) तुम ( मनुषः ) मनुष्यों को ( मुनन्दशा ) अच्छे प्रकार दिखाने वाले ( भानुना ) किरण से सूर्य के समान ( विभाति ) प्रकाशित करता है और जैसे ( समिधानम् ) देदीप्य-मान के ( प्रति ) प्रति (गावः) किरण ( बुधन्त ) बोच के हेतु होते हैं वैसे ( अशुचत् ) शुद्ध प्रतीति कराता है वही मनुष्यों में उत्तव होता हैं ॥ ४॥

भादार्थ: -इस मंत्र में वाचकलु ०-मा मनुष्य मुख्ये के सदश शुभगुर्शों का प्रहरण कराके मनुष्यों को प्रकाशित करते हैं वे प्रशंसा करने योग्य होते हैं ॥ ४ ॥

पुनः के विद्दांतः सङ्गन्तद्याः सन्तिः स्थाह ॥

किर कीन विद्वाद संगति करने योग्य होते हैं इस विषय को० ॥

त्रुपने याहि दृन्यंत्रं मा रिपएयो देवाँ त्रुच्छां

ब्रह्मकृतः गुणिनं । सर्प्यतीं मुफतीं त्रुद्धिनाऽपी

यक्षि देवान्द्विधेयांय विद्दांन् ॥ ५॥

श्रमें । याहि । दुर्यम् । सा । रिप्ण्यः । देवान् । अ-क्ष्रे । ब्रह्मऽकतां । गुर्वेनं । सर्रस्वतीम् । स्टर्नः । अधिनां । ध्यः । यक्षि । देवान् । रह्मऽधेयांय । विश्वान् ॥ ५ ॥

पदार्थ:—( श्रम्ने ) बन्हिस्य कार्यसाधक (याहि) ( दूत्यम् ) दूतस्य कर्म (मा) निषेधे (स्पिएपः) हिंस्पाः (देवान् )
विदुषद्शुमानगुणान् वा ( श्रच्छ ) राष्यक् । श्रव संहितायामिति
दीधेः ( बह्मकृता ) धेन ब्रह्म धनमनं वा करोति तेन ( गणेन )
समूहेन ( सरस्वतीम् ) विद्यासुशिद्धायुक्तां वाचम् ( मरुनः ) मनुण्यान् ( श्राविना ) श्रध्यापकोपदेशकौ ( श्रपः ) कर्माणि (यद्धि)

सङ्गच्छसे ( देवान् ) विदुषः ( रत्मधेयाय ) रत्नानि धीयन्ते य-स्मिरतस्मै ( विश्वान् ) समग्रान् ॥ ५ ॥

श्रन्वय: —हे श्रमने ! त्वं दूखं याहि देवान्मा रिषएयो मझ-कता गणेन रत्नधेयाय सरस्वतीं मरुतोऽन्विनः ऽपो विश्वान्देवान्य-तोऽच्छा यद्गि तस्मात्सत्कर्त्तव्योऽसि ॥ ५ ॥

भावार्थः —हे मनुष्या यथाऽग्निना दूतेन विद्वांसो बहूनि का-र्याणि सान्धुवन्ति तथा कार्यसिद्धिं कत्वा कठचन मा हिंसत पदा-र्धाविद्यया धनेन धान्येन वा कोशान्त्रपूष्ट्ये सर्वान् सुखयत ॥ ५ ॥

पद्धि:—हे (अगने) वहि के तृत्य कार्य मिद्ध करने हारे विद्वत आप (द्र्यम्) द्रुत के कर्म को (याहि) प्राप्त हृत्यि (देवान ) विद्वानों वा शुप गुणों को (मा) मत (रिषण्यः) नष्ट की जिये (ब्रह्मकृता) जिस से घन वा अज को उत्पन्न करते (गणेन) उस सामग्री के समुदाय से (रब्बियाय) रब्नों का जिस्में घारण हो उस के लिये (सरस्वतीम्) विद्याशिद्धायुक्त वाणी का (मरुतः) मनुष्यों का (आरिवना) अध्यापक और उपदेशकों (अपः) कर्मी का और (विश्वान्) सब (देवान्) विद्वानों का जिस कारण (अच्छा, यद्धि) अच्छे प्रकार संग करते हैं इस से सरकार करने योग्य हैं ॥ ५॥

भविश्वः—हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान् लोग अग्निस्तप द्व से बहुत काय्यों को सिद्ध करते हैं वैसे कार्य की सिद्धि करके किसी को मत मारो, पदार्थ विद्या, धन वा धान्य से कोश को पूर्ण कर सब को मुखी करो ॥ ५॥

पुनस्ते विद्यांतः किं कुर्ध्युरित्याह ॥ किर वे विद्वान् क्या करें इस विषय को ॥

त्वामंत्रे समिधानो विसंष्ठो जरूथं हुन्यक्षि राये

पुरंन्धिम् । पुरुणिया जातवेदो जरस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥ ६ ॥ १२ ॥

स्वाम् । मृग्ने । सम्इड्यानः । विसिष्ठः । जर्रूथम् । ह-न् । यक्षि । राये । पुरेम्डिम् । पुरुद्वीथा । जातुऽवेदः । जरस्व । यूयम् । पात् । स्वस्तिऽभिः । सर्वः । नः ॥६॥९ २॥

पदार्थः—(त्वाम्) विद्यांसम् ( श्राग्ते ) विद्वविद्यादिगुणप्र-काशित ( सिमधानः ) सम्यक् प्रकाशमानः ( विसष्ठः ) श्रातिश-येन धनाढ्यः (जरूथम्) जरावस्थया युक्तम् ( हन् ) हन्ति ( प-कि ) सङ्गच्छेः (राये ) धनाय ( पुरान्धम् ) यो बहून् दथाति त-म् (पुरुणीथा ) पुरुषणित्र येषु नानि धर्म्यक्रमणि ( जातवेदः ) जानविद्यान ( जरस्य ) प्रशंस ( यूगम् ) उपदेशकाः ( पात ) र-क्षत (स्विस्तिभिः) सुर्येः (सदा) सर्वस्मिन्काने (नः) श्रस्मान् ॥६॥

त्रान्ययः हे जानवेदोऽग्ने ! यथा सनिधानो वितिष्ठो जरूथं जीर्ण भेषं हॅस्तथा सुसम्यं पुगन्धं त्वां रायेऽहं यांच यूपं स्वस्ति-मिनेः सदा पान पुरुणीया जरस्य ॥ ६॥

भावार्थ: — ये सराजकाः सम्याः सूर्यो मेघामेवाऽविद्यां दुष्टाः चाराश्च मान्त सर्वान्धम्यमार्ग नयन्ति ने सर्वेषां यथावद्रच्यका मन् चन्ति ॥ ६ ॥

श्रत्राग्निद्दशास्तेन विहर्गुणवर्णनादेनदर्थस्य पूर्वमूकार्थन स-ह सङ्गतिवेदा ॥

# इति नवमं सूक्तं हादक्षो वर्गश्च समाप्तः॥

पद्धिः—हे (जातवेदः) विज्ञान की प्राप्त (अग्ने) श्रान्त के तुल्य विद्यादि गुणों से प्रकाशित विद्वन् जैसे (सिप्धानः) सम्यक् प्रकाशगान (विसिष्ठः) श्रात्यन्त घ नी (जरूपम्) शिथिलावस्था मे युक्त जी में प्रव को (हन्) हनन करता है वैसे पुन्दर समा के योग्य (पुरान्विम्) बहुतों को धारण करने वाले (त्वाम्) श्राप्त विद्वान् का (राये) धन प्राप्ति के लिये में (यिन्त्) सङ्ग करता हुं (यूयम्) तुम लोग (स्वितिभिः) सुख साधनों से (नः) हमारी (भदा) सदा (पात्त) रक्ता करो श्रीर (पुरनिधा) बहुतों को प्राप्त होने वाले धर्मयुक्त कर्मों की (जरस्व) प्रशंपा करो ॥ ६॥

भावार्थः—जो राजा के महित सम्म लोग, मूर्थ मेव को जैमे वसे अविद्या श्रीर दुष्टाचारों का नाश करते हैं सब को पर्भयुक्त मार्ग को प्राप्त कराते वे सब के य-थावत् रक्तक होते हैं ॥ ६ ॥

इस मूक्त में अग्नि के दृष्टान्त से विद्वारों के गुणों का वर्धन होने से इस मूक्त के अर्थ की इससे पूर्व मूक्त के अर्थ के माथ गंगित नावनी व्यहिये।। यह नवां मुक्त और वारहण वर्ष समाद दृष्ट ॥ न्त्रय पठचर्चस्य दशमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः। त्र्राग्निर्देवता । १।२।३ निचृचिष्ठुप्। १।५ बिष्टुप्छन्दः। धैवतः स्वरः॥ त्र्राय विद्वान् किंवर्तिः कुर्यादित्याह ॥

श्रव पांच ऋचा वाले दशवें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में अब वि-द्वान् किस के तुल्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

उपो न जारः पृथु पाजी अश्रेहविद्युत्ही युच्छो-श्रेचानः । रुपा हरिः गुचिरा भाति भासा धियो हिन्दान उग्नीरंजीगः ॥ १ ॥

ड्यः । न । जारः । एउ । पार्जः । <u>षश्चेत् । दविद्युतत्।</u> दीद्यत् । शोशंचानः । वृषां । हितः । द्युद्धिः । घा । भाति। भाता । धियंः । हिन्दानः । उठातीः । अजीगरिति ॥ १ ॥

पदार्थः - (उपः) प्रभाववेला (न) इव (जारः) जरियता (प्रथु) विस्तीर्णम् (पाजः) स्त्रनादिकम् (स्त्रश्चेत्) श्रयति (दिव्युतत्) विद्योतपाति (दिव्युत्) दीप्यते (श्वोशुन्नानः) शुद्धः संशोधकः (चपा) रुष्टिकर्ना (हिरः) हरणशिलः (शुन्धः) पविष्यः (स्त्रा) (भाति) प्रकाशयते (भासा) दीप्या (धियः) क-र्माणि प्रज्ञाश्च (हिन्वानः) वर्षयन् (उशतीः) काम्यमानाः (स्त्र-जीगः) जागारयति ॥ १॥

श्रन्वयः — हे विद्यन ! यथा जारो न शोशुचानो रुषा हरिरुशती-धियोहिन्वानोऽग्निरजीगो भासा सर्वमा भाति पृथु पाजोऽश्रेत्सर्व द-विद्युतदुषद्वव शुचिः स्वयं दीद्यत्तथा त्वं विधेहि॥ १॥ भावार्थः - त्रत्रशेषमावाचकलु० - यथा सुशि विता विद्यांसः का-र्याणि यथावत्साध्नुवन्ति तथेव विद्युदादयः पदार्थाः सन्त्रयुक्ताः सन्तः सर्वान्व्यवहारान् सन्पादयन्ति ॥ १ ॥

पदार्थ: —हे विद्वत् नेसे (नारः ) नीर्ण करने हारे के (न) तुल्य (शे शुचानः) शुद्ध संशोधक (वृषः) वृष्टि कर्त्ता (हिरः) हरणशील (उशतीः) कामना किये नाते (धियः कर्मों वा बुद्धियों को (हिन्दानः) बड़ाना हुआ अग्नि (अनीगः) नगाता है (भा-सा) दीप्ति से सब को (आ. भानि) प्रकाशिन करना है (युथु) विस्तृत (पानः) अनादि-का (अश्रेत्) आश्रय करना है मब को (दिवद्यनत्) प्रकट करना है (उषः) प्रभातवेला के तुल्य (शुचिः) पवित्र स्वयं (दिवत्) प्रकाशित होता है वैसे आप कीनिये ॥ १ ॥

भावार्थ: -इसमंत्रमं उपमा श्रीरवानकलु ० - नैसे उत्तमशिक्ता की प्राप्त विद्वान् यथावत् कार्यो को भिद्ध करते विसे ही विद्युत् श्रादि पदार्थ सम्प्रयोग में लाये हुए सब स्ववहारों को भिद्ध करते हैं ॥ १ ॥

> पुनः स विद्वान् कीटशः किं कुर्यादित्याह ॥ किर वह विद्वान् केंसा हो क्या करै इस विषय को०॥

स्वर्शेष वस्ती रूपस्मिरोचि यज्ञां तन्याना छ-शिजो न मन्ने। श्राम्नजन्मानि देव श्रा वि विद्रा-न्द्रवहृतो देव्यावा वनिष्ठः॥ २॥

स्वंः। न । वस्तोः । उपुरुष्मि । धुरोचि । युज्ञम् । तुन्वाः नाः । छिद्दानंः । नः । मन्मं । धुग्निः । जन्मानि । देवः । भा। वि । विद्दान् । द्वत् । दुतः । देवऽयावां । वनिष्ठः ॥ २ ॥

पदार्थः-( स्वः ) स्रादित्य इव ( न ) इव (वस्तोः)।दिनस्य

(उपसाम्) प्रभातवेलानाम् ( श्रारोचि ) प्रकाशते ( यज्ञम् ) सङ्गुन्तव्यं व्यवहारम् ( तन्यानाः ) विस्तृणन्तः (उशिजः) कामयन्माना ऋत्विज्ञः ( न ) इव (मन्म) मन्तव्यं विज्ञानम् (श्राप्तिः) पावक इव (जन्मानि)(देवः) देदीप्यमानः कामयमानो वा (श्रा) (वि) (विहान्) (द्रवत्) धावन् ( दूनः ) समाचारदाता ( देवयावा ) यो देवान्दिव्यगुणान्याति प्राप्तोति (विनष्ठः) श्रातिशयेन संविभाजकः॥ २॥

श्रिन्वयः -हे मनुष्या यो विद्युद्धिः स्वर्णवस्तोरुपसां संबन्धेऽ रोचि यज्ञं तन्त्राना उद्याजो न देवो विद्यान्मनम जन्मानि व्याद्रव दूतो वनिष्ठो देवयात्राभिरिव सद्वयवहारानराचि तं विपश्चितं सत-तं सेवध्वम् ॥ २ ॥

भावार्थः - ग्रत्रोपमात्राचकलुः - ये जिज्ञासवो विद्याः शिक्षां प्राप्य विविक्रियाम्यां वन्ह्यादिभ्यः पदार्थेभ्योऽविशिष्टान्व्यव-हारान् साधुवन्ति ते सिद्धिश्रयो जायन्ते ॥ २ ॥

पदार्थः — हे मनुष्यो ! जो ( श्राग्नः ) विद्युत् श्राग्न ( स्वः,न ) श्रादित्य के समान ( वस्तोः ) दिवस श्रीर ( उपमान् ) प्रभातवेलाशों के सम्बन्ध में ( श्ररो- चि ) रुचिकरता है वा प्रकाशित होता (यद्मम् ) संगति योग्य व्यवहार को (तन्वानाः)- विस्तृत करते श्रीर ( उशिजः ) कामना करते हुए ( न ) के तुल्य ( देवः ) प्रकाशयु क्त कामना करताहुश्रा ( विद्वान् ) विद्वान् ( मन्म )मानने योग्य विद्वान श्रीर (जन्मानि) जन्मों को ( वि, श्रा, द्रवत् ) विशेष कर श्रच्छा शुद्ध करता हुश्रा ( दूतः ) समाचार पहुंचाने वाला ( वानष्ठः ) श्रत्यन्त विभाग कर्ता ( देवयावा ) दिश्य उत्तम गुर्णों को प्राप्त होने वाला श्राग्न के तुल्य श्रेष्ठव्यवहारों को प्रकाशित करता उस विद्वान् पुरुष की निरन्तर सेवा करो ॥ २ ॥

भावार्थः-इस मंत्र में उपमा और वाचकलु ० - तो जिज्ञासु विद्वानी सं शिक्ता

को प्राप्त होके विधि श्रीर किया से श्राग्त श्रादि पदार्थों से समस्त व्यवहारों को सिद्ध करते हैं वे प्रसिद्ध धनवान् होते हैं ॥ २ ॥

पुनः स्नीपुरुषाः किंवजूत्या कथं स्वीकुर्ध्युरित्याह ॥
किर स्रीपुरुष किस के तुल्य होकर कैसे स्वीकार करें इस विषय को०॥
त्रिच्छा गिरों मृतयों देवयन्तीर्गिन येन्ति द्रविणं भिक्षंमाणाः । सुसन्दर्शं सुप्रतीकं स्वञ्धं हव्यवाहंमरतिं मःनुपाणाम् ॥ ३ ॥

षद्धं । िरंः । मृतयंः । देवऽयन्तीः । श्रुग्निम् । युन्ति । द्रविणम् । निक्षंमाणाः । सुऽन्नन्दशंम् । सुऽप्रतीं रुम् । सुऽ-षश्चेम् । हृत्युऽवाहंम् । श्रुग्तिम् । मानुपाणाम् ॥ ३ ॥

पदार्थः—( त्र्रच्छा ) सम्यक् त्र्रत संहितायामिति दीर्घः ( गिरः) विद्यायुक्ता वाचः ( मतयः )प्रज्ञा इव वर्त्तमानाः कन्याः ( देवयन्तीः) देवान्विदुपः पतीन् कामयमानाः ( त्र्राग्नम् ) विद्याय् ( यन्ति ) प्राग्नवन्ति ( द्रविणम् ) धनं यशो वा ( भिन्तमाणः ) याचमानाः ( सुपन्दशम् ) मुष्ठु संद्रष्टव्यम् (सुप्रतीकम्) मुष्ठु प्रत्येति येन तम् ( स्वश्चम् ) यः, सुञ्ज्ञति तम् (हव्यवाहम्) यो हव्यानि वहति तम् ( त्र्रारतिम् ) सर्वत्र प्राप्तम् (मानुपाणाम्) मनुष्याणां सकाद्यात् ॥ ३॥

श्रन्वयः - हे मनुष्या याः कन्या मतय इव गिरोऽच्छ देवय-न्तीः सुसन्दर्शं सुत्रतीकं स्वश्चं मानुषाणां हठयवाहमरतिं द्रविणं भिन्नमाणा श्रगिनं यन्ति ता एव वरणीया भवन्ति ॥ ३॥ भावःश्वः - ग्रत्रत्र व त्रव लु - नथा कर ।। दोर्घत्रहाचर्षेण वि-दुष्यः सत्योऽग्नतादिविद्यां प्राप्य पुरुषाणां मध्यादत्तममुत्तमं पतिं याचमानाः स्वामीष्टं स्वामीष्टं स्वामिनं प्राप्तुवन्ति तथैव पुरुषेरपि स्वेष्टा भाषीः प्राप्तव्याः ॥ ३ ॥

पद्दिः —हे मनुष्यो नो कन्या ( मत्यः ) बुद्धि के तृस्य वर्त्तमान (गिरः) विद्यायुक्त वानियों श्रीर ( अच्छा, देक्यन्तीः ) अच्छे प्रकार विद्वान् पतियों की कामना करती हुई ( सुमन्दरम् ) अच्छे प्रकार देखने योग्य ( सुप्रतीकम् ) सुन्दर प्रतीति के साधन ( स्वच्नम् ) सुन्दर प्रकार पूजने योग्य ( मानुषाणाम् ) । मनुष्यों के सम्बन्ध से ( इव्यवाहम् ) होम ने योग्य पदाधां को देशान्तर पहुंचाने वाले ( अन्यतिम् ) सबन्न प्राप्त होने वाले ( दिविणम् ) धन वा यश को ( भिक्तमाणाः ) चाहती हुई ( अग्निम् ) विद्युत् को विद्या को ( यन्ति ) प्राप्त होती हैं वेही विवाहने योग्य होन्ती हैं। ३ ॥

भीविथि: - इस मंत्र में वाचकलु ० - तैसे कन्या दीर्श्वहाचर्य के साथ विदुर्श हों और अनित आदि की विद्या की प्राप्त हो के पुरुषों में से उत्तम २ पतियों की चाह-ती हुई अपने २ अभीष्ट स्वामी की प्राप्त होती हैं वैसे पुरुषों को भी अपने अनुकृत स्त्रियों को प्राप्त होना चाहिये ॥ ३ ॥

को विद्दान् सततं सेवनीय इत्याह ॥
कीन विद्वान् निरन्तर सेवने योग्य है इस विषय को० ॥
इन्द्रें नो अग्ने वर्मुनिः मजोपां सद्रं सद्विभिरा
वैहा बृहन्तंम् । श्रादित्येभिरदितिविश्वजंन्यां बृहस्पित्मिक्किभिविंद्वविंरम् ॥ १॥
इन्द्रंम् । मः । मन्ते । वर्सुऽभिः । सुऽजोषाः । सुद्रम् ।

क्द्रेभिः । भा । <u>वह</u> । बृहन्तम् । भादित्येभिः । भदितिम् । विश्वऽजन्याम् । बृहस्पतिम् । ऋक्तंऽभिः । विश्वऽवारम् ॥ ४॥

पदार्थः — (इन्द्रम् ) विद्युतम् (नः ) ऋस्मन्यम् (ऋन्ते ) पावक इव विहन् (वतुनिः ) प्रथिव्यादिभिः (सजोषाः) समानसेवी (रुद्रम् ) जीवात्मानम् (रुद्रोभिः ) प्राणेस्सह (ऋा) (वहा)समन्तात्प्रापय । ऋत्र हचचोऽतिस्तिङ इति दीर्घः (वृहन्तम्) महान्तम् (ऋादित्वेभिः) संवत्सरस्य मासैः (ऋदितिम्) ऋखािद्रतां कालाविद्याम् (विश्वजन्याम् ) विश्वं जन्यं यया ताम् (बृहस्पिन्तिम्)बृहत्या ऋग्वेदादिवेदवाचः पालकं परमात्मानम् (ऋकिभिः) ऋग्वेदादिभिः (विश्ववारम्) सर्वेर्वरणियम् ॥ ४ ॥

स्त्रन्वयः हे स्त्रग्ने! सजोपारत्वं नो वसुभिः सहेन्द्रं रुद्रेभिर्बृहर् नतं रुद्रमादित्येभिर्विश्वजन्यामदिति सक्तिभिर्विश्ववारं बृहस्पतिमा वह ॥ १ ॥

भावार्थः—यो हि एथिन्यादिविद्यया सह विद्युद्धियां प्राणिति-द्यया सह जीवविद्यां कालविद्यया सह प्रकृतिविद्यां वेदविद्यया परमात्मानं ज्ञापितुं शक्कोति तमेव सर्वे विद्यार्थमाश्रयन्तु ॥ १ ॥

पद्रियः—हे (अरने ) अग्नि के तुल्य तेनस्ती विद्वत् (सनीपाः) तुल्य सेवन कर्ता आप (नः ) हमारे लिये (वमुभिः) पृथिन्यादि के साथ (इन्द्रम्) विद्युत् अग्निको (रुद्रिभिः ) प्राणों के साथ (बुहन्तम् ) बड़े (रुद्रम् ) जीवात्मा को (आदित्येभिः ) बारह महीनों से (विश्वनन्याम् ) संसारोत्पत्ति की हेतु (अदितिम् ) अखिषडत काल- विद्या को और (अद्वर्तभिः) ऋग्वेदादि से (विश्वनारम् ) सब के स्वीकार करने योग्य

( बृहस्पतिम् )बड़ी ऋग्वेदादिवेद वाणी के रक्तक परमात्मा को ( आ,वह ) आकन्ने । प्रकार प्राप्त कीनिये ॥ ४ ॥

भ(त्रार्थ:—जो ही शृथिन्यादि विद्या के साथ विज्ञुली की विद्या को, प्राश्यावि-या के साथ जीवविद्या को, कालविद्या के साथ प्रकृति के विज्ञान को और वेदविद्या से परमात्मा के विज्ञान कराने को समर्थ होता है उसी का सब लोग विद्या प्राप्ति के लिये आश्रय करें ॥ ४ ॥

भनुष्याः कस्यान्वेषणं प्रत्यहं कुर्युरित्याह ॥
मनुष्य प्रतिदिन किस का खोन करें इस विषय को • ॥

मन्द्रं होतं रमुशिजो यविष्ठम् नि विशं ईळते अध्वरेषुं। स हि क्षपंवाँ अभे बहुयीणामतन्द्रो दूतो यज्ञथाय देवान् ॥ ५॥

मन्द्रम् । होतारम् । उद्गित्तः । यविष्ठम् । भग्निम् । वि-इाः । ईळते । भाष्यरेषुं । सः । हि । चापाऽवान् । भभेवत् । रुष्टीणाम् । भतेन्द्रः । दुतः । यज्ञर्याय । देवान् ॥ ५ ॥

पदार्थः—( मन्द्रम् ) न्नानन्दकरम् ( होतारम् ) दातारम् ( उशिजः ) कामयमानाः ( यविष्ठम् ) न्नातिशयेन युवानिव ( न्नान्धि ( न्नान्धि ) पावकम् ( विशः ) प्रजाः ( ईळते ) स्तुवन्त्यन्विच्छन्ति वा (न्नाम्यक्यस्य) न्नाभिहोत्रादिकियामयक्यस्य होरेषु ( सः ) (हि) एव (क्ष-पावान् ) बह्द्यः चपा रावयो विद्यन्ते यस्मिन् सः (न्नामवत्) भ-वित ( स्पीणाम् ) द्रव्याणाम् ( न्नानद्रः ) न्नानतः ( दूतः ) द्रु-त इव ( यज्याय ) सङ्गमनाय ( देवान् ) दिव्यगुणान् ॥ ५ ॥ श्रन्ययः - हे मनुष्या यमध्यरेषु मन्द्रं होतारं यविष्ठिमवाग्नि-मुशिनो विश ईळते स हि चपावानतन्द्रो दूत इव रवीणां यज्ञथाः य देव:न्प्रापापनुं समधीऽभवत् ॥ ५ ॥

भविर्थः-योऽग्निर्दूतवरसर्वासां विद्यानां सङ्गमविता वर्षते तं सर्वे मनुष्या त्र्रान्विच्छन्तु यतस्सर्वशुभगुणलाभः स्यादिति॥ ५॥

न्त्रनाऽग्निविहहिदुषीकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वमूकार्थेन सह सङ्गतिर्वेद्या ॥

इति दशमं सूक्तं त्रगीदशो वर्गश्र समाप्तः ॥

पद्रार्थ: — हे मनुष्यो निम को (अध्वरेषु) आनिहोत्र दिक्रियास्तर व्यव हारों में (मन्द्रम्) आनन्दकारी (होतारम्) दाता (यादछप्) अतिज्ञ न के त-ल्य (अग्निम्) अग्नि की (उशिनः) कामना करते हुए (विशः) प्रमानन (ईळ-तं) स्तुति वा खोन करते हैं (स,हि) वही (स्पावन्य महुन सिप्नियों वाला (अ-तन्द्रः) आलस्य रहित (दृतः) दृत के ममान (र्यासाम्) द्रव्यों की (यज्याय) प्राप्ति के लिये (देवान्) दिव्यगुणां के प्रस करनेको समर्थ, अभ्वत्) होता है ॥५॥

भावार्थः - नो भिन, दृत के तुल्य सब विद्याओं का संग करने वाला हो। ता है उस का सब मनुष्य खोन करें जिस से सब गुणों की प्राप्ति हो ॥ ५ ॥

इस मृक्त में अगिन, विद्वान् और विदुर्ण के कर्त्तव्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व मूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥

यह दशवां सूक्त और तेरहवां वगे समाप्त हुआ।

श्रथ पत्रचर्चस्येकादशस्य स्कस्य विसिष्ठ ऋषिः।
श्रिगिर्देश्वता। १ स्वराट् पङ्किः। २ । ४ भुरिक्
पङ्किश्वन्दः। पत्रचमः स्वरः ३ विराट् तिष्टुत्। ५ निचृत्रिष्ठुष्वन्दः। पैवतः स्वरः॥
पुनर्मनुष्याः किं कुर्जुरित्याह॥
किर मनुष्य क्या करें इस विषय को०॥

महौँ श्रंस्य ध्वरस्यं प्रकेतो न ऋते खट्मतां मादयन्ते । श्रा विश्वेभिः सुरथं याहि देवेन्यग्ते होतां प्रथमः संदेह ॥ १ ॥

महान् । मृति । मृध्वरस्यं । प्रक्रितः । न । ऋते ।स्व-त् । मृमुताः । मा<u>वण्नते</u> । मा । चिद्वेभिः । सुरस्यंम् ।या-हि । देवैः । नि । मृग्ते । होतां। प्रथनः । सद् । हह॥ १॥

पदिर्थिः—(महान्) ( स्राति) ( स्राध्वरस्य ) सर्वव्यवहारस्य ( प्रकेतः ) प्रकृष्टप्रज्ञावान् प्रज्ञापकः ( न ) निषेषे ( स्रम्ते ) ( स्वत् ) ( स्रम्ताः ) नाझरहिता जीवाः (मादयन्ते ) स्राग्तिन ( स्थाने ) ( विश्वेभिः ) सर्वेः ( सर्थम् ) रमणीयेन स्वरूपेण सह वर्समानम् ( याहि ) समन्तात्प्राप्नुहि ( देवैः ) विष्टिः सह ( नि ) ( स्रम्ने ) स्वप्रकाशस्वरूप जगदीश्वरं ( होत् हाः सह ( नि ) ( स्रम्ने ) स्वप्रकाशस्वरूप जगदीश्वरं ( होत् हाः ) विद्यादिशुमग्णदाना ( प्रथमः ) स्रादिमः ( सद ) सीद ( इह ) ॥ १ ॥

अन्यप:-हे अप्रे ! त्विमह विश्वेगिर्देनेः सह प्रथमो होता.

ऽस्मान् सर्थं न्यायाहि यतरत्वदतेऽमृता न मादयन्ते तस्मात्वं सद-स्वमध्वरस्य महान्प्रकेतोऽसि॥ १॥

भावार्थः — हे मनुष्या येन विनान विद्यान सुखं लभ्यते यो-विह्दत्सङ्गयोगाभ्यासधर्माचरणैः प्राप्योऽस्तितमेव जगदीश्वरं सदो-पाध्वम् ॥ १ ॥

पद्रार्थः—हे (अभ्ने) स्वप्नकाशस्त्रस्त जगदाश्वर आप (इह) इस जगत् में (विश्वेभिः) सव (देवैः) विद्वानों के साथ (प्रथमः) पहिले (होता) विद्यादि शुभगुणों के दाता हम को (सरथम्) रथ सहित (नि, आ, याहि) निरन्तर प्राप्त हूनिये जिस कारण (त्वत्) आप से (आते) भिन्न (अस्ताः) नाशरहित जीव (न) नहीं (माद्यन्ते) आनन्द करते हैं इम से आप (सद्) स्थिर हूनिये आप (अध्वरस्य) सव व्यवहार के (महान्) बढ़े (प्रक्तेतः) उत्तमबृद्धि के प्रकाशक (असि) हैं ॥ १॥

भविर्थ: —हे मनुष्ती ! निस के बिना न विद्या, न सुल प्राप्त होता है जो विद्वानों का सङ्ग, योगाम्यास और धर्मावरण से प्राप्त होने योग्य है उसी जगदीश्वर की सदा उपासना करो ॥ १ ॥

पुनर्मनुष्यैः किं कर्त्तव्यमित्याह ॥ किर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को०॥

त्वामीळते त्रजिरं दृत्यांय हिवप्मन्तः सदामि-न्मानुंवासः। यरुषं देवैरासंदो बहिर्गनेऽहान्यस्मै सुदिनां भवन्ति॥ २॥

्रवाम् । ईळते । मजिरम् । दूरवाय । हविष्मन्तः।

सर्वप् । इत् । मानुषासः । यस्यं । देवैः । मा।संदः । ब्र-हिः । मुग्ते । महानि । मुस्मै । सुऽदिना । भवन्ति ॥ २ ॥

पदार्थः—(त्वाम्) (ईळते) स्तुवन्ति ( श्राजिरम् ) प्रविद्यारम् ( दूत्याय ) दूतकर्भणे ( हिविष्मन्तः ) प्रशस्तसामग्रीयु-काः ( सदम् ) यः सीदिति तम् (इत् ) एव ( मानुषासः ) मनुष्याः ( यस्य ) ( देवैः ) विहक्षिः ( श्रा ) ( सदः ) प्राप्तव्यम् ( बर्धिः ) उत्तमं वर्धकं विज्ञानम् ( श्राग्ने ) पावक इव स्वप्रकाशेष्यर् ( श्राहानि ) दिनानि ( श्रास्मे ) विदुषे ( सुदिना ) शोरमानि दिनानि येषु तानि ( भवन्ति ) ॥ २ ॥

श्रन्ययः है श्राग्ने ! यस्य ते देवे रासदो बहिः प्राप्यते श्राम्य स्मे तेऽहानि सुदिना भदित यथा हविष्मन्तो मानुषासो दूरपाय सदिनदिजिरमन्ति मीळते तथैते स्वाभित्सततं स्तुयन्तु ॥ २ ॥

भावार्थ: - त्रत्रत्र वाचकलु ० - हे मनुष्या यथा सामग्रीमन्तो-ऽग्निविद्यां प्राप्य सततमानन्दिता भवन्ति तथैवेश्वरं प्राप्य सततं श्रीमन्तो जायन्ते ॥ २ ॥

पदार्थः -हे ( अग्ने ) अग्नि के तुल्य स्वयंप्रकाशस्त्रक्षा इश्वर ( यस्य ) जिस आप के ( देवैः ) विद्वानों से ( आ, सदः ) प्राप्त होने योग्य ( बहिः ) सुखः वर्द्धक विज्ञान प्राप्त होता है ( अस्मै ) इस विद्वान् के लिये आप के ( अहानि ) दिन ( सुदिना ) सुदिन ( भवन्ति ) होते हैं जैसे ( हविष्मन्तः ) प्रशस्त सामग्री बाले ( मानुषासः ) मनुष्य ( दूत्याय ) दूतकर्म के लिये ( सदम्, इत् ) स्थिर होने वाले ( अनिरम् ) फेंकने हारे अग्नि की ( ईळते ) स्तुति करते हैं वैसे ये लोग ( त्वाम् ) आप की निरन्तर स्तुति करें ॥ २ ॥

भावार्थ:-इस मन्त्र में वाचकलु ० - हे मनुष्यो ! जैसे सामग्री वाले व्यक्तिवि-धा को प्राप्त होके निरन्तर आनन्दित होते हैं वैसे ही ईश्वर को प्राप्त होके निरन्तर श्रीमान् होते हैं ॥ २ ॥

कस्मिन् सति मञुष्या दिव्यान् गुणान्त्राप्तुयन्तीत्याद्व ॥ किस के होने पर मनुष्य उत्तम गुण की प्राप्त होते हैं इस विषय को ०॥

त्रिश्चिद्वकोः प्र चिकितुर्वसूनि त्वे श्रुन्तर्द्वाशुष्टे मत्यीय । मनुष्वदंग्न इह यक्षि देवान्भवां नो दृतो श्रीभशस्तिपावां ॥ ३ ॥

त्रिः । चित् । श्रकोः । प्र । चिकितुः । वर्भूनि । त्वे इ-ति । श्रन्तः । दाशुर्थे । मत्यीय । मनुष्वत् । श्रम्ने । इह । यक्ति । देवान् । भवं । नः । दृतः । श्रम्भिशस्त्रिपावां ॥३॥

पद्धिः—( त्रिः ) निवारम् ( चित् ) स्त्रिपि ( स्त्रितोः ) रा-नेः ( प्र ) ( चिकितुः ) विज्ञानन्ति ( वसूनि ) द्रव्याणि ( स्वे ) स्विपि ( स्त्रन्तः ) मध्ये ( दाशुरे ) दाने ( मर्त्याय ) मनुष्याय (म-नुष्वत्) मनुष्येस्तुष्यम् ( स्त्रग्ने ) विद्वन् ( इइ ) ( यन्ति ) यज-सि ( देवान् ) विदुषः ( भव ) ( नः ) श्रस्माकम् ( दूतः ) द्व इव ( श्रिभिदास्तिपावा ) प्रदासितानां पालकः पवित्रकरः ॥ ३ ॥

श्रम्वयः - हे श्रामं ! स्वेऽन्तर्दाशुवे मर्त्याय बसून्यक्तोश्रि-विद्यातः प्रविकितु स्विमिह मनुष्वदेवान्यत्ति स्वं नोदूतइवा-मिशस्तिपात्रा मव ॥ ३ ॥ भविश्वः-यस्य सङ्गेन मनुष्यान्दिष्या गुणाः पुष्कलानि घ-नानि च प्राप्नुवन्ति तमेवेह स्तुत्वा यो दूतवत्परोपकारी भवति स सर्वा-निह सत्यं प्रज्ञापिनुं शकोति ॥ ३॥

पद्रिं —हे (अग्ने) विद्वन् (त्वे) आप के (अन्तः) बीच (दाशुषे) दानशील (मत्याय) मनुष्य के लिये (वसूनि) द्रव्यों को (अक्ताः) रात्रि के संवन्ध में (चित्) भी (त्रिः) तीन वार विद्वान् (प्र, चिकितः) जानते हैं आप (इ-ह्र) इस ज़गत् में (मनुष्वन्) मनुष्यों के नृत्य (देवान्) विद्वानों का (यद्ति) सरकार की जिये (नः) हमारे (इतः) द्व के समान (अभिशास्तिपावा) प्रशंसितों के रक्षक पवित्र कारी (भव) ह्निये॥ ३॥

भ विश्वि: — जिस के सक्ष से मनुष्यों की दिश्य गुण और पुष्कल धन प्रा-स होते हैं इस जगत में उसी की स्तृति कर जो दृत के तुल्य परोपकारी होता है ब-ह सब को सत्य जताने को संपर्थ होता है ॥ ३॥

# कस्य विद्ययाऽभीष्टं प्राप्तःयमित्याह ॥

किस की विद्या से अभीष्ट प्राप्त करना चाहिये इस विषय को ।।

श्रिग्निशोशे बृह्तो श्रेष्य्रस्याग्निर्विश्वंस्य हु-विषं: कृतस्यं । ऋतुं ह्यंस्य वसंवो जुन्पतार्था देवा दंधिरे हव्यवाहंम ॥ ४ ॥

श्रीनः । ईशे । वृहतः । श्रध्वरस्यं । श्रीनः । विश्वंस्य । हविषं: । कृतस्यं । ऋतुंम् । हि । श्रस्य । वसंवः। जुपन्तं । श्रथं । देवाः । द्धिरे । हृज्युऽवाहंम् ॥ ४ ॥

पदार्थ: — (ऋग्निः) विद्युत् ( ईशे ) ईष्टे (वृहतः) महतः

( श्रध्वरस्य ) श्रिहिंसनीयस्य व्यवहारस्य ( श्रिग्नः ) (विश्वस्य) समग्रस्य ( हविषः ) सङ्गन्तुमहेस्य ( रुतस्य ) शुद्धस्य (कतुम् ) प्रज्ञाम् ( हि ) खलु ( श्रस्य ) ( वसवः ) ( जुषन्त ) सेवन्ते ( श्रिथा ) श्रमन्तरम् । श्रत्र निपातस्य चेति दीर्घः ( देवाः ) विहांसः ( दिधरे ) दधति । ( हव्यवाहम् ) यो हव्यान्यादानुमन्हीणि वहति प्राप्तोति ॥ ४॥

अन्तयः - श्राग्निर्वृहतोऽध्वरस्येशे योऽग्निः कतस्य विश्वस्य हविप ईशेऽस्य हि सङ्गेन ये वसत्रो देवाः कतुं हि जुपन्ताऽथा हव्यवाहं दिधरे ते हि जगत्पूज्या जायन्ते ॥ ४ ॥

भावार्थः -हे मनुष्या या विद्युन्महान्ति कार्याणि साधोति य-स्य सकाशाद्योगान्यासेन प्रज्ञां प्राप्तोति तमेवार्धि सर्वे युक्त्या प-रिचरन्तु ॥ ४ ॥

पद्रियः—(अग्नः) विद्युत् अग्नि (वृहतः) बड़े (अध्वरस्य) रक्षा योग्य व्यवहार के करने को (ईशे) समर्थ है (अग्निः) अग्नि (कृतस्य) शुद्ध (विश्वस्य) सब (हिवपः) संग करने योग्य व्यवहार के लिये समर्थ है (अस्य) इस अग्नि के संग से जो (वसवः) चौवीश वर्ष ब्रह्मचर्य करने वाले प्रथम कक्षा के (देवाः) विद्वान् जन (क्रतुम्) बुद्धि का (हि) ही (जुपन्त) सेवन करते हैं (अथा) इस के अनन्तर (हव्यवाहम्) अहण करने योग्य वस्तुओं को प्राप्त करने वाले अग्नि को (दिधरे) धारण करते हैं वेही जगत् में पूज्य होते हैं ॥ ४॥

भावार्थः —हे मनुष्यो ! जो विद्युत् बड़े २ कार्यों को सिद्ध करती जिस के सम्बन्ध से योगाम्यास कर के मनुष्य बुद्धि को प्राप्त होता उसी भ्राग्न का सब लो-ग युक्ति से सेवन करें ॥ ४ ॥

# पुनस्तमेव विषय माह ॥

फिर उसी विषय को ।

श्राग्ने वह हिव्स्याय देवानिन्द्रंज्येष्ठास इह मादयन्ताम् । ड्रमं यज्ञं दिवि देवेषु धेहि यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥ ५॥ १४॥

भा। मृग्ने। <u>वह । हृविः। मद्याय । देवान्। इन्द्रं</u>ऽज्येष्ठासः <u>हह । मादयन्ताम् । इमम् । युज्ञम् । दिवि । देवेषुं । धे-</u> हि । युवम् । पात् । स्वस्तिऽभिः । सद्यं । नः ॥ ५ ॥

पदार्थः - ( न्ना ) समन्तात ( न्ना ) विह्नित विद्वत् (वह ) सर्वतः प्रापय ( हिवः ) त्रात्महिम् ( न्नाया ) त्रातुं यो-ग्याय ( देवान् ) विद्वपः ( इन्द्रज्येष्ठासः ) इन्द्रो राजा ज्येष्ठो येपान्ते ( इह ) त्रास्मिन्समये ( मादयन्ताम् ) त्र्यानन्दयन्तु (इमम्) वर्त्तमानम् ( यज्ञम् ) धम्यं व्यवहारम् ( दिवि ) द्योतना समके परमात्मान ( देवेषु ) विद्वत्सु ( घेहि ) यूयम् ( पात ) (स्व-स्तिभिः ) सुर्वः ( सदा ) ( नः ) त्रास्मान् ॥ ५॥

त्रन्यय: -हे त्राप्ते ! त्वमद्याय देवान्हिवरावह तेनेहेन्द्रज्येष्ठासी जना मादयन्तां त्विमिमं यज्ञं दिवि देवेषु घेहि हे विद्यांसी यूपं स्वस्ति-भिनः सदा पात ॥ ५ ॥

भाषार्थः - हे विहासी यथाग्निः सूर्यादिक्रपेण सर्वानानन्दयः ति तथाऽत यूपं सर्वान् संरक्ष्य कर्त्तन्यं कारायित्वेष्टान् भोगान्त्रापय-तेति ॥ ५॥

# त्रवाग्निविद्दत्कत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सङ्गतिर्वेद्या ॥ इत्येकादशं सूक्तं चतुर्दशो वर्गश्च समाप्तः॥

पदार्थ:—हे (अमे ) आमि के तुल्य तेमित विद्वन् आप (अधाय) मीगने योग्य वन्तु के लिये (देवान् ) विद्वानों (हिवः ) मोमन योग्य अस्र को (आ,
वह ) अच्छे प्रकार प्राप्त कीनिये उस से (इह ) इस समय (इन्द्रज्येष्ठामः ) निन में राजा श्रेष्ठ है वे मनुष्य (मादयन्ताम् ) आनिन्दित करें आप (इमम् ) इस (यज्ञम् ) धर्मयुक्त व्यवहार को (दिवि ) द्योतनस्वरूप परमात्मा और (देवेषु)विद्वानों
में (धेहि ) धारण करो, हे विद्वानों (ययम् ) तुम लोग (स्वस्तिमिः ) सुलों से (नः )
हमारी (सदा ) सदा (पात ) रद्या करों ॥ ५॥

भावार्थः — हे विद्वाना ! जैसे अग्नि सूर्यादिरूप से सब को आनिदत क-रता है वैसे इस जगत् में तुम लोगों को सब की रज्ञाकर और कर्सव्य को कराके अ-भीष्टभोगों को प्राप्त कराओं ॥ ५ ॥

इस मूक्त में अग्नि और बिद्वानों का कृत्य वर्णन होने से इस मृक्त के अर्थ की पूर्व मुक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चारिये॥

यह ग्यारहवां मृक्त और चौदहवां वर्ग पृरा हुआ।।

श्रथ व्यर्चस्य हादशस्य मूक्तस्य विसिष्ठ ऋषिः । श्रिशिर्देवता। १ विराट्त्रिष्टुप्। २ त्रिष्टुप्छन्दः।धैवतः स्वरः। ३ प-ङ्क्ति>छन्दः। पञ्चमः स्वरः॥

भथ पुनरिनः की हशोऽस्तीत्याह ॥ भव बारहवें मुक्त का श्रारम्म है इसके प्रथम मन्त्र में श्रीन कैसा है इस विषय को • ॥ त्रिगंन्स महा नर्ममा यिष्ठं यो दीदाय सिने-द्धः स्वे दुरोणे । चित्रमानुं रादंसी श्रान्त स्वीं स्वां-

भ्रात्म । महा । नर्मसा । यविष्टम् । यः । द्वीदार्थ । स-म् इह्दः । स्वे । दुरोणे । चित्र अनंतुम् । रोदंसी इति । भ्र-नतः । उर्वो इति । सुरभांहुतम् । विश्वतः । प्रत्यर्श्वम् ॥ १॥

हुनं विश्वतंः प्रत्यञ्चंस् ॥ १ ॥

पदार्थः - ( त्रागनम ) प्राप्तुयाम ( महा ) महान्तम् ( नम-सा ) सत्भारेणानादिना वा ( यविष्ठम् ) त्रातिशयेन विभाजकम् ( यः ) ( दीदाय ) दीपयति ( सिमिद्धः )प्रदीप्तः ( स्वे ) स्वकीये (दुरोणे ) गृहे ( चित्रमानुम् ) त्र्राद्धतिकरणम् ( रोदसी ) द्यावा-पृथिव्योः (त्रान्तः) मध्ये ( उवीं ) महत्योः ( स्वाहुतम् ) सुष्ठाहुतम् ( विश्वतः ) सर्वतः ( प्रत्यञ्चम् ) यः प्रत्यञ्चति तम् ॥ १ ॥

श्रन्यय:—हं मनुष्या यस्त्वे दुरोणे समिद्धः स दीदाय तमुवीं रोदसी श्रन्तर्वर्त्तमानं चित्रभानुं स्वाहुतं विश्वतः प्रत्यञ्चं यविष्ठं म-हाऽग्निं नमसा यथा वय मगन्म तथैतं यूयमपि प्राप्नुत ॥ १ ॥ भावार्थः—न्त्रत्र वाचकलु • —विहद्भिः सर्व एवमुपदेष्टव्या य-था वर्यं सर्वीन्तःस्थां विद्युतं विजानीयाम तथा यूयमपि विजानीत ॥१॥

पद्रिथं: —हे मनुष्यो (यः) जो (स्वे) अपने (दुरोणे) घर में (स-मिद्धः) प्रकाशित है वह (दीदाय) सब को प्रकाशित करता है उस को (उर्वी) बड़ी (रोदसी) मूर्य पृथिवी के (अन्तः) भीतर वर्त्तमान (िम्त्रमानुम्) अद्भुत किरणों वाले (स्वाहुतम्) मुन्दर प्रकार ग्रहण किये (विश्वतः) सब ओर से (प्र-स्यञ्चम्) पीछे चलने और (यिविष्ठम्) अतिशय विभाग करने वाले (महा) बड़े अभिन को (नमसा) सत्कार वा अन्नादि से जैसे हम लोग (अगन्म) प्राप्त हों वै-से इस को तुम लोग भी प्राप्त हो अरे।। १॥

भावार्थ: - इस मंत्र में वाचकलु० - विद्वानों को उचित है कि सब को ऐसा उपदेश करें कि जैसे हम लोग सब के अन्तः स्थितविद्युत् अग्नि को जानते हैं वैसे तुम लोग भी जानो ॥ १ ॥

पुनः प्रेम्णोपासित ईरवरः किं करोतीस्याह ॥ फिर प्रेम से उपामना किया ईश्वर क्या करता है इस विषय को • ॥

स महना विश्वां दुरितानिं साहवान्गिनः छे-वे दम त्रा जातवेदाः। स नों रिचयद्वारितादंव्या-ट्रमान् र्यणत उत नों मुघोनंः॥ २॥

सः । महा । विश्वां । दुःऽङ्गताने । साह्वान् । श्राम्नः । स्तिवे । दमें । भा । जातऽवेदाः । सः । नः । राक्षिपत् । दुःऽ-इतात् । भवद्यात् । भरमान् । ग्रणतः । उत । नः । मघोनेः ॥२॥

पदार्थ:-(सः)(महा) महत्त्वेन (विश्वा) सर्वाणि

(दुरितानि) दुराचरणानि (साह्वान् ) सोढा (त्राग्निः) पावक इव जन्मदीश्वरः (स्तवे )स्तवने (दमे ) गृहे (त्र्रा) (जातवेदाः ) यो जातेषु पदार्थेष्वाभिव्याप्य विद्यते सः (सः ) (नः ) श्रम्मान् (रः विषत् ) रचेत् (दुरितात् ) दुष्टाचारात् (त्र्रवद्यात् ) निन्दनीयान्त् (त्र्रमान् ) (गृणतः ) शुचिं कुर्वतः (उत ) त्र्रापि (नः ) त्र्रमान् (मघोनः ) बहुधनयुक्तान् ॥ २ ॥

श्रन्वय: —हे मनुष्या जगदीश्वरो दमेऽग्निरिव जातवेदाः स्तवे मह्ना साह्वान विश्वा दुरितानिदूरीकरोति सोऽवद्या दुरितानश्रा रिविपत्। गृणतोऽस्मान्त्यायाचरणा द्रवतु उताऽपिमघोनो नोऽस्मान् स रिविपत्॥ २॥

भावार्थ: - ग्रत्र वाचकलु • - हे मनुष्या यथा गृहे प्रज्वालि-तोऽग्निरम्थकारं शीतं च निवर्त्तयति तथैवोपासितः परमेद्दवरोऽज्ञा-नमधमीचरणं च दूरीकृत्य धर्मे विद्याग्रहणे च प्रवर्त्तियत्वा सम्य-ग्रज्ञाति ॥ २ ॥

पद्धि:—हे मनुष्यों नगदीश्वर (दमे) घर में (अग्निः) अग्नि केतुल्य (जात-वेदाः) उत्पन्न हुए पदार्थों में व्याप्त होकर विद्यमान (स्तवे) स्तुति में (महा) महत्त्व से (साह्वान्) सहनशील (विश्वा) सब (दुरितानि) दुराचरणों को दूर करता है (सः) वह (अवद्यात्) निन्दनीय (दुरितान्) दुष्टाचार से (नः) हमारी (आ. रिच्चित्) रच्चा करे (गृणतः) शुद्धि करेत हुए हम लोगों की रच्चा करे (उत) और (मधोनः) बहुत धन वाले (नः) हमारी (सः) वह रच्चा करे॥ २॥

भावार्थ: — इस मंत्र में वाचकलु ० - हे मनुष्यो ! जैसे घर में प्रज्वलित किया अग्नि अन्धकार और शीत की निवृत्ति करता है वैसे ही उपासना किया परमेश्वर श्रज्ञान और अधर्माचरण को दूर कर धर्म श्रीर विद्या प्रहण में प्रवृत्ति करा के सम्यक् रज्ञा करता है ॥ २ ॥

पुनः स उपासितः किं करोतित्याह ॥

किर वह उपासना किया ईश्वर क्या करता है इस विषय को०॥
त्वं वर्रुण उत मित्रो श्रंशे त्वां वर्धिन्त मृतिभिवसिष्ठाः। त्वे वसुं सुषणनानि सन्तु यूथं पीत स्वस्तिभि: सदां न:॥ ३॥ १५॥

त्वम् । वर्रः । उत् । मित्रः । भग्ते । त्वाम् । वर्धन्ति । मितिऽभिः । वर्तिष्ठाः । त्वे इति । वसु । सुऽसन्नानि । सन्तु । यूयम् । पात् । स्वस्तिऽभिः । सद् । नः ॥ ३ ॥ १५ ॥

पदार्थः—(त्वम्) (वरुणः) वरः श्रेष्ठः (उत ) स्त्रिपि (भित्रः) सहृत् (स्त्रग्ने) स्त्रिग्निति स्त्रप्रकाशेश्वर (त्वाम्) (वर्धान्त) वर्धयन्ति (मितिभिः) प्रज्ञाभिः (विसष्ठाः) सकलिविधास्त्रातिश्रायेन वासकर्त्तारः (त्वे) त्विप (वसु) द्रव्यम् (सुषणनानि) सुष्ठु विभाजितानि (सन्तु) (यूयम्) (पात्) (स्विस्तिभिः) स्वास्थ्यिकियाभिः (सदा) (नः) स्त्रस्मान् ॥ ३॥

अन्वयः हे अप्रे! ये वितष्ठा मितिभिस्त्वां वर्धन्ति तेषां त्वे प्रीतिमतां वसु सुषणनानि सन्तु । यस्त्वं वरुण उत मिन्नोऽिस सो-ऽस्मान्सदा पातु हे विद्वांसो यूर्यं जगदीश्वरवनोऽस्मान् स्वस्तिभिस्स-दा पात ॥ ३ ॥ भावार्थ: - ग्रत्र वाचकलु ०-हे मनुष्या यथा विद्दाद्भः संव-धितोऽग्निर्द्रारिष्ट्रं विनाशयति तथैवोपासितः परमेश्वरोऽज्ञानं निवर्त-यति यथाऽऽताः सर्वान् सदा रज्ञन्ति तथैव परमात्मा सकलं विश्वं पानीति ॥ ३ ॥

त्रत्राज्ञात्राश्वरविद्युणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वमूकार्थेन सह सङ्गतिर्वेषा ॥

इति द्वादशं सूक्तं पञ्चदशो वर्गश्च समाप्तः ॥

पद्रार्थः - हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य स्वयं प्रकाशस्वरूप ईश्वर जो (ब-मिष्ठाः) सब विद्याओं में अतिशय कर निवास करने वाले (सितिभिः) बुद्धियों से (त्वास्) तुमको (वर्द्धन्ति) वडाते हे उन (त्वे) आप में प्रीतिवालों के (सुषण-नानि) सुन्दर विभाग किये (वसु) द्रव्य (सन्तु) हों जो (त्वस्) आप (वरुणः श्रेष्ठ (उत्त) और (मित्रः) मित्र है सो आप हमारी (सदा) सदा रक्षा करो और हे विद्वानों (यूयम्) तुम लोग ईश्वर के तुल्य (नः) हमारी (स्वस्तिभिः) स्वस्थता सम्पादक कियाओं से (सदा) सदा (पात) रक्षा करों ॥ ॥

भावार्थः — इस मंत्र में उपमालं ० — हे मनुष्यः । जैसे विद्वानों से सम्यक् बढ़ा-या हुआ अग्नि द्रिद्रतः का विनाश करता है वैमे ही उपासना किया परमेश्वर भ-द्वान को निवृत्त करता है । जैसे आम लोग सब की मदा रहा करते हैं वैसे परमा-त्मा सब संसार की रहा करता है ॥ ३ ॥

इस सूक्त में अग्नि, ईश्वर और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्वसूक्त के अर्थ के साथ संगति नाननी चाहिये॥

यह बारहवां सूक्त और पन्द्रहवां वर्ग समाप्त हुआ।

त्र्रथ त्रयर्चस्य त्रयोदशस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । वैश्वानरो देवता । १ । २ स्वराट्पङ्किः । ३ भुरिक्पङ्कि-

इछ्न्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

श्रथ संन्यासिनः की हशा भवन्ती त्याह ॥

अब तीन ऋचा वाले तेरहवें मूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में संन्यासी कैसे होते हैं इस विषय को ० ॥

त्राग्नये विश्वश्चे धियन्धेऽसुर्घे मन्मधीतिं भरध्वम्।भरे ह्विन बहिंपि त्रीणानो वैश्वान्राय यतंथे मनीनाम्॥ १॥

प्र । अग्नयं। विश्वऽशुचे । धियम् ऽथे । अमुर्ऽध्ने । मन् नमं । धीतिम् । भरध्वम् । भरे । हृविः । न । बहिषे । प्रीणा-नः । वैश्वानुरायं । यतंये । मतीनाम् ॥ १ ॥

पदार्थ:—(प्र) ( श्राग्नये ) श्राग्निंग्व विद्यादिशुभगुणैः प्रकाशमानाय ( विश्वशुचे ) यो विश्वं सर्वं जगच्छोधयित तस्मैं ( धियन्धे ) यो धियं द्याति तस्मैं ( श्रामुरक्षे ) योऽसुरान्दुष्ट कर्मकारिणो हन्ति तिरस्करोति तस्मैं ( मन्म ) विज्ञानम् ( धीति-म् ) धर्मस्य धारणाम् ( भरध्वम् ) धरध्वं पोपयत् वा ( भरे ) सङ्ग्रामे ( हविः ) दानव्यमन्तव्यमन्तादिकम् ( न ) इव ( बाई-षि ) सभायाम् ( प्रीणानः ) प्रसन्नः ( वेश्वानराय ) विश्वेषां नराणां नायकाय ( यत्रये ) यतमानाय सन्न्यासिने ( मनीनाम् ) मनुष्याणां मध्ये ॥ १ ॥

त्रन्वय: —हे मनुष्या मतीनां मध्ये वैश्वानराय विश्वशुचे धियन्थेऽसुरघ्नेऽग्नये यतये वर्हिपि प्रीणानो राजा भरे हिन्नि मन्म धीतिञ्च यूयं प्र भरध्वम् ॥ १ ॥

भावार्थः — त्रत्रोपमावाचकलु • — हे गृहस्था येऽग्निविद्या-सत्यधर्मप्रकाहाका त्र्रधर्मखण्डनेन धर्ममण्डनेन सर्वेषां शुद्धिकराः प्राज्ञाः प्रमाप्रदा त्र्राविद्यनाविनाहाका मनुष्याणां विज्ञानं धर्मधारणं च कारयन्तो यत्रयः संन्यासिनो भवेयुस्तत्सङ्गेन सर्वे यूपं प्रज्ञां धृत्वा निःसंदाया भवत यथा राजा युद्धस्य सामग्रीमलङ्करोति तथेंच पतिवराः सुखस्य सामग्री मन्तंकुर्वन्ति ॥ १ ॥

पद्धिः हे मनुष्यों (मतीनाम्) मनुष्यों के बीन (वैश्वानराय) सब मन्नुष्यों के नायक (विश्वशुने) सब को शुद्ध करने वाले (धियन्ते) बुद्धि को धारण करने हारे (अमुरम्ने) दुष्टकर्म कारियों को मारने वा तिरस्कार करने वाले (अगन्ये) अभिन के नुल्य विद्यादि शुभ गुणों से प्रकाशमान (यतये) यत्न करने वाले सन्यासी के लिये (वर्हिषि) सभा में (प्रीणानः) प्रमुत्र हुआ राजा (भरे) संप्राम में (हर्षे) मोगने वा देने योग्य अन्न को नैसे (न) वैसे (मन्म) विज्ञान और (धीतिन्म्) धर्म की धारणा को तुम लोग (प्र, भरध्वम्) धारण वा पोषणा करो ॥ १॥

भिविधि:—इस मंत्र में नाचकनु० —हे गृहस्था ! नो श्राग्न के तुल्य विद्या श्रीर सत्य धर्म के प्रकाशक, श्रधम के खगडन श्रीर धर्म के मगडन से सब के शुद्धि कर्ता, बुद्धिमान, निश्चित ज्ञान देने वाले, श्रविद्वत्ता के विनाशक, मनुष्यों को विज्ञान श्रीर धर्म का धारण कराते हुए सन्न्यासी हों उन के सङ्ग से सब तुम लोग बुद्धि को धारण कर निस्सन्देह होश्रो । जैसे राजा युद्ध की सामग्री को शोभित करता है वैसे उन्तम सन्न्यासी जन सुख की सामग्री को शोभित करते हैं ॥ १ ॥

पुनस्ते सन्न्यासिनः किंवत् किं कुर्वन्तीत्याह ॥

किर वे सन्त्यासी किस के तुल्य क्या करते हैं इस विषय की ।॥

त्वमंग्ने शोचिषा शोशंचान आ रोदंसी अप्रणा जायंमानः । त्वं देवाँ अभिशंस्तेरमुञ्चो वैश्वांनर जातवेदो महित्वा ॥ २ ॥

त्वम् । यग्ने । ज्ञोचिषां । शोशुंचानः । या । रोदंसी इति । यप्टणाः । जायंमानः । त्वम् । देवान् । याभिऽइंस्तिः यमुज्यः । वैश्वानर । ज्ञातुऽवेदः । महिऽत्वा ॥ २ ॥

पदार्थ:—(त्वम्) (त्राप्ते) त्राप्तित्व वर्त्तमान सन्त्यासित् (शोविषा) प्रकाशेन (शोशुचानः) शोधनन् (त्रा) (रोदः सी) धावाप्रथिव्यो (त्राप्रणाः) पूर्य (जायमानः) उत्पद्यमानः (त्वम्) (देवान्) विदुषः (त्राभिशास्तेः) त्र्याभिमुख्येन स्व-प्रशंसां कुर्वतो दिम्मनः (त्रामुज्ञचः) मोचय (विश्वानर्) वि श्वेषु नरेषु राजमान (जातवेदः) जातविद्य (महित्वा) महिस्ना॥ २॥

श्रम्वयः —हे श्रमे! त्वं यथाग्निः शोशुचानो जायमानः शो-चिषा रोदसी श्राष्ट्रणाति तथाऽस्मास्त्वमाष्ट्रणाः । हे वेश्वानर जा-तवेदस्त्वं महित्वाऽस्मान्देवानभिशस्तेरमुखः॥ २ ॥

मितार्थ:- त्रव वाचक्लु - हे मनुष्या यथारिनः स्वयं शुद्धः सर्वा 5छोषयति तथेव सन्न्यासिनः स्वयं पवित्राचरणाः सन्तः सर्वा-न्यवित्रयन्ति ॥ २ ॥ पद्धिः—हे (अग्ने) अग्नि के नुल्य वर्तमान तेनस्विन् सन्त्यासिन् आप मैसे अग्नि (शुशोत्रानः ) शुद्ध करता और (जायमानः ) उत्पन्न होता हुआ (शोत्रिषा) प्रकार से (रोदसी) सूर्य भूमिको अच्छे प्रकार पूरित करता वैसे हम लोगों को (त्वम् ) आप (आ, अप्रणाः ) अच्छे प्रकार पूर्ण कीनिये हे (वैश्वानर ) सब मनुष्यों के नायक (जातवेदः ) विद्या को प्राप्त विद्वन् (त्वम् ) आप (महित्वा ) अपनी मिहिमा से (देवान् ) हम विद्वानों को (अभिशस्तेः ) सम्मुख प्रशंसा करने वाले दम्भी से (अमुक्चः ) छुड़ाइये॥ २॥

भावार्थः — इस मंत्र में वाचकलु० — हे मनुष्यो ! जैसे श्राग्न श्राप शुद्ध हुआ स-व को शुद्ध करता है वैसे सन्न्यासी लोग स्वयं पवित्र हुए सब को पवित्र करते हैं ॥२॥

पुनस्ते यतयः की हशा भवेयुरित्याह ॥

किर वे सन्न्यासी कैसे हों इस विषय को०॥

जातो यदंग्रे भुवंता व्यरूवंः प्रशूत्र गोपा इ-र्घः परिजमा । वैश्वांनर् ब्रह्मणे विन्द गृतुं यूयं पां-त स्वस्विभिः सदां नः ॥ ३॥ १६॥

जातः। यत्। श्रग्ने। भुवंना । वि। श्ररुयंः। पुशून् । न। गोपाः । इर्थः । परिंऽज्मा। वैश्वंनर । ब्रह्मणे । विन्दु । गाः तुम् । युयम् । पातु । स्वस्तिऽभिः । सदां । नः॥ ३ ॥ १६॥

पदार्थ:—(जातः) उत्पन्नः (यत्) यः (त्र्रप्रेप्ते) त्र्राग्निरिध विद्दन् (भुवना) लोकलोकान्तरान् (वि) विशेषेण (त्र्राष्ट्यः) प्रकाशयति (पशुन्) गवादीन् (न) इव (गोपाः) गोपालाः प-शुरक्तकाः (इर्थः) सल्यमार्गे प्रेरकः (परिष्मा) परितः सर्वतोऽ- जित गच्छित ( वैश्वानर ) विश्वेषु नरेषु प्रकाशक ( ब्रह्मणे ) प-रमेश्वराय वेदाय वाऽथवा चतुर्वेदविदे ( विन्द ) प्राप्तिहि ( गातुम् ) प्रशंक्तितां भूमिम् ( यूयम् ) (पात) (स्वस्तिभिः) स्वास्थ्यकारिणी-भिः कियाभिः ( सदा ) सर्वदा ( नः ) त्र्यस्मान् ॥ ३ ॥

श्रावयः है वैश्वानराग्ने यन यथा जानोऽग्निर्भुवना व्यख्य-स्तथा यद्यस्त्वं विद्यासु प्रसिद्धजनानामात्मनः प्रकाशय पश्चन् गो-पा नेथः परिज्ञा भव स त्वं ब्रह्मणे गातुं विन्द यूपं सन्न्यासिनः स-वे स्वस्तिभिः सत्योपदेशनैनैः सदा पात ॥ ३॥

भवित्थः - छत्रशेषमावाचकलु०-ये सूर्यवन्त्ररूपातपरीपकारः विद्योपदेशा वत्सान् गाव इव विद्यादानेन सर्वेषां रक्तकाः सर्वदा अन्मन्तो वेदेश्वरविज्ञानाय राज्यर्वणाय नृप इव न्यापशीला भूत्वा सर्वोनज्ञान् बोधयन्ति ते सदैव सर्वेः सत्कर्णव्या भवन्तीति ॥ ३ ॥

त्रत्रागितदण्टान्तेन सन्न्यासिगुणवर्णनादेनदर्थस्य पूर्वसूनार्थे-न सह सङ्गतिर्वेद्या ॥

इति त्रयोदशं मूक्तं पोडशो वर्गश्च समाप्तः॥

पदार्थ: —हं वैश्वानर ) सब मनुष्यों में प्रकाशकरने वाल (अगने) अगिन के तुल्य तेजिस्व विद्वन् सन्त्यापिन् जैसे (जातः ) उत्पन्न हुआ अगिन (भुवना ) लो-कलोकान्तरों को (वि,अल्यः विशेष कर प्रकाशिन करता है वैसे (यन् ) जो आप वि-द्याओं में प्रसिद्ध मनुष्यों के आत्माओं को प्रकाशित क्यांत्रिये तथा (पशुन् ) गी आदि को (गोपाः ) पशु रक्तकों के (न ) तुल्य (इर्ग्यः ) मन्य मार्ग में प्रेरक और (परि-जमा ) सब और से प्राप्त होने वाले हूजिये वह आप (ब्रह्मगे ) परमेश्वर, वेद वा चार वेदों के ज्ञाता के लिये (गानुम्) प्रशस्तभूमि को (विन्द) प्राप्त हूजिये (यूयम् )

तुम सम्न्यासी लोग सब (स्वस्तिभिः) स्वस्थता के हेनु कियाओं श्रीर सन्य उपदेशों से (नः) हमारी (सदा) सदा (पात) रज्ञा करो ॥ ३॥

भावार्थ:—इस मंत्र में वालकलु०-जो मृथ के तुरुष, परोपकार, विद्या और उपदेश जिन के प्रसिद्ध हैं वे जैसे गौएँ बहुरों की रक्षा करती वैसे विद्यादान से मब की रक्षा करने वाले सर्वदा तुमते हुए वेद, देश्वर को जानने के लिये राज्यरकाणार्थ राज्या के तुल्य न्यायशील होकर सब मृखीं को बीध कराते वे सदा पब को मन्कार करने योग्य होने हैं ॥ ३ ॥

इस मुक्त में अधिन के टटान्त में मध्यानियों के गुणों का वर्णन होने से इस सु क्त के अर्थ की इसमें पूर्व मुक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये॥

यह तरहवां मुक्त श्रीर सीलहवां वर्गे समाप्त हुआ 🛭

त्राथ व्यर्चस्य चतुर्देशस्य मूक्तस्य विसष्ठऋषिः। त्राग्निर्देवता।
१ निचृद्वृहती छन्दः। मध्यमः स्वरः। २ निचृचिष्टुप्। ३
विराट् त्रिष्टुप् छन्दः। धेवतः स्वरः॥

अथ यतिः किं वत्सेवनीय इत्याह ॥

अब नीन ऋना वाले चौदहवें मूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मंत्र में मन्न्यासी की सेवा कैसे करनी चाहिये इस विषय को ा

समिधां जातवेदसे देवायं देवहूंतिभिः। हवि-भिं: शुक्र शांचिप नमस्विनों वृषं दांशमाग्नये॥१॥

सम्रह्धां । जातऽवेदसे । देवार्य । देवहंतिऽभिः । हृविः-ऽभिः । शुक्रऽशोचिये । नुमुस्विनंः । वयम् । दुःशोम । अग्तये ॥१॥

पदार्थः-( समिया ) प्रदीपनसायनेत ( जातवेदसे ) जातेषु विद्यमानाय ( देवाय ) विदुषे ( देवहृतिभिः ) देवेः प्रशंसिताभिकी किः ( हिविभिः ) होमसायनैः ( शुक्रशोचिये ) शुक्रेण वीर्येण शोचिविधितर्गस्य तस्मै ( नमस्विनः ) नमोऽनं सत्कारो वा विद्यते येष्णं ते ( वयम् ) ( दाशेम ) ( त्राग्नये ) पावकाय ॥ १ ॥

त्र्यन्वयः —हे मनुष्या यथित्यज्ञमानाः मिधाहिविभिरग्नथे प्रयतन्ते तथा नमस्विनो वयं जानवेदमे शुक्रशोचिषे देवाय यन-घेऽचादिकं दाशेम ॥ १ ॥

भावार्थः - त्रत्रत्र वाचकलु ॰ - पथा दीविता त्रिग्निहोत्रादी य-क्षे घृताहुतिभिर्दुतेनाग्निना जगद्धितं कुर्वन्ति तथेव वयमनिधीनां स -न्यासिनां सेवनेन मनुष्यकल्याणं कुर्याम ॥ १ ॥ पद्रार्थ:—हे मनुष्यो ! जैसे ऋत्विज् पुरुष और यजमान लोग (सिमधा ) वीि के हेतु काष्ठ और (हिविभिः) होम के साधनों और (देवहृतिभिः) विद्वानों में
प्रशंसित की हुई वाणियों के साथ (अग्नये) अग्नि के लिये प्रयक्ष करते हैं वैसे (ममस्विनः) अस और सन्कारवाले (वयम्) हम लोग (जातवेद्सं) उत्पन्न पदार्थों में
विद्यमान (शुक्रशोचिषे) वीर्ध्य और पराक्रम से दीसिमान् तेजस्त्री (देवाय) विद्वान सम्न्यासी के लिये असादि पदार्थ (दाशेम) देवें ॥ १॥

भावार्थ:-इम मंत्र में वाचकलु०-तेस-दीक्षित लोग श्रीनहोत्रादि यज्ञ में पृत की श्राहृतियों में होम किये श्रीम से नगत् का हित करते हैं वैमे ही हम अनियत तिथि वाले सन्त्यासियों की सेवा से मनुष्यों का कल्यास करें ॥ १ ॥

पुनस्ते वतयः किं कुर्वुदित्याह ॥

फिर वे सन्न्यामी <del>र</del>या करें इस विषय को **ा**।

वृषं तं त्रिप्ते समिधां विधेम वृषं दोशेम सुषु-ती यंजत्र। वृषं घृतेनं।ध्वरस्य होतर्व्यं देव ह्विषां भद्रशोचे ॥ २॥

च्यम् । ते । त्राप्ते । सम्इद्धां । विधेम । वयम् । दा-शेम । सुरस्तुती । यज्ञ । वयम् । धृतेने । श्रध्वरस्य । हो-तः । वयम् । देव । हविषां । भहऽशोचे ॥ २ ॥

पदार्थः — (वयम् ) (ते ) तुम्यमितियये ( अग्ने ) विन्हिरि विविद् (सिमधा ) इन्धनैन (विधेम ) कुर्याम (वयम् ) (दाशेम ) दधाम (सृष्टुती ) श्रेष्ठया प्रशंसया (यजत्त ) सङ्गन्त- हमं (वयम् ) (धृतेन ) आज्येन (अध्वरस्य ) यज्ञस्य मध्ये

(होतः) हवनकर्तः (वयम्) (देव) दिव्यगुण (हिवपा) होतठ्येन द्रव्येण (भद्रज्ञोचे) कल्याणदीपक ॥ २ ॥

अन्ययः —हे यजत होतर्भद्रशोचे देवाग्ने! यथा वयं सिम्थाग्नी होमं विषेम तथा सुष्टुती ते तुभ्यमचादिकं वयं दाशेम । यथार्वि-ग्यजमाना अध्वरस्य मध्ये पृतेन हविषा जगद्धितं कुर्वन्ति तथा वयं तव हितं कुर्याम यथा वयं त्वा मेवेमहि तथा स्वमस्मान् स-त्यमुपदिश ॥ २ ॥

भ।वार्थः-ग्रत्र वाचकलु --यथा गृहस्थाः प्रीत्या पतीनां सेवां कुर्य्युस्तयन प्रेम्णा यत्तय एपां कल्याणाय सत्यमुपदिशेयुः॥ २॥

पदार्थः —हे (यजत्र) मज करने योग्य (होतः) होम करने वाले (मद्र-शांचे) कल्याम के प्रवाशक (देव) दिल्यमूल यक्त (अग्ने) अग्निके तुल्य ते जिल्ले केसे (वयम्) हम लोग (मिम्पा) ईपन में अग्नि में होम (विषेम) करें वैसे (मृष्ट्रती) श्रेष्ठ प्रशंपा में (ते) तुम अति ये के लिये (वयम् हम अलादिक (दाशेम) देवें जैम क्यत्वित् और यजमान लोग (अन्वरस्य) यज्ञ के बीच ( पृते-न) मी तथा (हित्या) होम ने योग्य द्रश्य से जगन का दिन करते हैं वैसे (वयम्) हम लोग छाप का हित करें। जैसे (वयम्) हम आपकी सेवा करें वैसे आप हम को सत्य उपदेश करें।। ५।।

भिविधि: —इम मंत्र में वाचकतु क जैमे - गृहम्थ लोग श्रीति से मन्त्यासि-यां की सेवा करें वैसे ही श्रीति में सन्त्यासी मी इन के कल्याश के अर्थ सत्य का उ-पदेश करें ॥ २॥

पुर्श्हस्थयतयः परस्परस्मिन्त्रधं वर्त्तरिन्नत्याह ॥
किर गृहस्य और यति लोग परस्पर कैमे वर्त्त इम विषय को ०॥
स्ना नो देवेभित्तपं देवहूं निमग्ने याहि वपंट्कः

ति जुपाणः । तुभ्यं देवाय दाशंतः स्याम यूथं पी-त स्वस्ति भिः सदां नः ॥ ३ ॥ १७ ॥

भा। नः । देवेभिः । उपं । देवऽहूं तिम् । कभी । याहि । वपंट्ऽकृतिम् । जुषाणः । तुभ्यंम् । देवायं । दार्शतः । स्याम् । युयम् । पात् । रव्हिन (भिः । सर्व । नः ॥ ३ ॥ ९७॥

पदार्थः—( न्ना ) समन्तात ( नः ) त्रास्मानस्माकं वा (दे वंभिः ) विहादिस्सह ( उप ) समीपे ( देवहानम् ) देवैगहूनाम् ( न्नामे ) पातक इव दोवदाहरू ( गाहि ) प्राप्नाहि ( वषट्कृतिः म् ) मत्यिकियाम् ( जुपाणः ) सेवमानः ( नुम्पम् ) ( देवाय ) विदुपे ( दाइातः ) सेयमानाः ( स्याग ) भनेम ( यूयम् ) यतयः ( पात ) ( स्वरित्भिः ) सुम्बिक्रयाभिः ( सदा ) ( नः ) न्नास्मान् ॥ ३ ॥

त्रन्यय: - हे ह्यम्ते ! न्यं देवेशिः सह नो देवहुतिं वपटशातिं जुपाणोऽस्मानुपा गाहि वयं देवाग नुभ्यं दाशतः स्थाम यूपं स्व-स्तिभिनैः सदाः पान ॥ ३ ॥

भावार्थः -गृहस्यस्मदेव पूर्णिविद्यानां यतीनां निमन्त्रणैस्यः र्थना कार्य्ये यनस्ने समीपमागनाः सन्तस्तेषां स्दां सत्योपदेशं च सततं कुर्य्यसिति ॥ ३ ॥

त्रशामिरछान्तेन गनिगृहस्थयोः कत्यवर्णनादेनदर्थस्य पूर्व मुक्तार्थेन मह सङ्गाति वेद्या ॥

इति चतुर्दशं सूक्तं सतदशो वर्गाय समाप्तः॥

पदार्थ:-हे (अने) अनि के मुल्य दोषों के मलाने वाले आप (देवे-िमः) विद्वानों के साथ (नः) हमारे (देवहूतिम्) विद्वानों से स्वीकार की हुई (व पट्कृतिम्) सत्य किया को (जुषाणः) सेवन करते हुए हम को (उप, आ, या-िहे) समीप प्राप्त हूजिये हम लोग (तुभ्यम्) तुम (देवाय) विद्वान् के लिये (दाश-तः) सेवन करने वाले (स्याम) होवें (यूयम्) तुम (स्वस्तिभिः) सुल कियाओं से (नः) हमारी (सदा) सदा (पात) रक्ता करो ॥ ६॥

भावार्थ: - गृहस्थों को चाहिये कि सदैव पूर्ण विद्या वाले सन्न्यासियों की निमन्त्रण द्वारा प्रार्थना वा सत्कार करें जिस से वे समीप आये हुए उन की रक्षा और निरन्तर उपदेश करें ॥ ३ ॥

इस सूक्त में श्राग्त के दृष्टान्त से यति श्रीर गृहस्थ के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के श्रर्थ की इस से पूर्व सूक्त के श्रर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ यह चौदहवां सूक्त श्रीर सन्नहवां वर्ग समाप्त हुआ॥ श्रथ पठचदशर्चस्य पठचदशतमस्य सूक्तस्य विसिष्ठ , ऋषिः । श्रिग्निर्देवता । १ । ३ । ७ । १ ० । १ २ । १४ विराङ्गायत्री । २ । ४ । ५ । ६ । ९ । १३ गायत्री । ८ निचृद्गायत्रीलन्दः । प-ङ्जः स्वरः । ११ । १५ श्राच्युं श्रिणक् छ-न्दः । ऋषमः स्वरः ॥

षथाऽतिथिः की हशो भवतीत्याह ॥

अब पन्द्रहर्वे मूक्त का आरम्भ है इस के प्रथम मन्त्र में अतिथि कैसा हो इस वि-षय को ।।

उपसद्यांय मीह्ळुपं श्रास्ये जुहुता ह्विः। यो नो नेदिंष्ठुमाण्यंम्॥१॥

उपुरत्तद्याय । मीहळुषे । मास्ये । जुहुत् । हितः । यः। नः। नेदिष्ठम् । भाष्यंम् ॥ १ ॥

पद्धिः-( उपसद्याय ) समीपे स्थापियतुं योग्याय ( मीह्-ळुपे ) वारिणेव सत्योपदेशैस्सेचकाय ( श्र्यास्ये ) मुखे ( जुहु-ता ) दत्त । श्रत्र संहितायामिति दीर्घः ( हिनः ) होतुं दातुमईम-चादिक्म ( यः ) ( नः ) श्रस्माकम् ( नेदिष्ठम् ) श्रातिनिकटम् ( श्राप्यम् ) प्राप्तुं योग्यम् ॥ १ ॥

श्रन्वय:-हे मनुष्या यो नो नेदिष्ठमाप्यं प्राप्नोति तस्मै मी-ह्ळुष उपस्थायाऽऽस्ये हिर्नुहुत ॥ १ ॥ भावार्थः—हे मनुष्या यो यतिरन्तिकं प्राप्तुयातं सर्वे सत्कुरुता-ऽनादिकञ्च भोजयत ॥ १ ॥

पद्रार्थ: -हे मनुष्यो (यः) जो (नः) हमारे (नेदिष्ठम्) स्मिति निकट (आ-प्यम्) प्राप्त होने योग्य को प्राप्त होता है उस (उपमद्याय) समीप में स्थापन करने यो-ग्य (मीहळुपे) जल से जैसे वैसे सत्य उपदेशों स सीचने वाले के लिये (आस्ये) मुख में (हविः) देने योग्य वस्तु को (जुहुत) देश्रो ॥ १ ॥

भावार्थ: - हे मनुष्यो ! जो यति, समीप प्राप्त हो उस का तुम सब लोग स-स्कार करो श्रीर श्रजादि का भोजन कराश्रो ॥ १ ॥

पुतस्तौ यतिग्रहस्थो परस्परं कथं वर्तियातामित्याह ॥ फिर वे सन्न्यासी और गृहस्थ परस्पर कैसे वर्ते इस विषय को०॥

यः पञ्चं चर्पणीर्भि निप्ताद् दमें दमे।क्वि-गृहपंतिर्युवां ॥ २ ॥

यः । पञ्चं । चर्वणीः । श्रामे । तिऽस्तातं । दमेऽदमे । कविः । गृहऽपंतिः । युवां ॥ २ ॥

पदार्थः—( यः ) ( पञ्च ) ( चर्षणीः ) मनुष्यान ( अन् भि ) आभिमुख्ये (निपसाद ) निपीदेत् ( दभेदमे ) गृहेगृहे ( किवः ) जानप्रज्ञः ( गृहपितः ) गृहस्य पालकः ( युवा ) पूर् णीन ब्रह्मचर्षेण गुवावस्थां प्राप्य कृतविवाहः ॥ २ ॥

अन्वयः - यः कविरतिथिर्दमेदमे पठ्च चर्षणीरिमिनिषसाद तं युवा गृहपतिः सततं सत्कुर्णात् ॥ २ ॥ भावार्थ: -यतिः सदा सर्वत्र भ्रमणं कुर्याद्ग्रहस्थश्चेतं सदैव सत्कुर्यादत उपदेशाञ्छृणुयात् ॥ २ ॥

पद्रार्थः — ( यः ) जो ( किवः ) उत्तम ज्ञान को प्राप्त हुआ सन्न्यासी ( दमे-दमे ) घर भें (पञ्च) (चर्षणीः) मनुष्यों वा प्राणों को (अभि, निषसाद) स्थिर करे उस का ( युवा ) पूर्ण ब्रह्मचर्य्य के साथ वर्त्तमान ( गृहपितः ) घर का रच्चक युवा पुरुष निरन्तर सत्कार करे ॥ २ ॥

भावाथ: - सन्न्यासी जन सदा सब जगह अगण करे भीर गृहस्थ इस विरक्त का मदैव सत्कार करे भीर इससे उपदेश सुने ॥ २॥

पुनस्तौ परस्परं किं कुर्यातामित्याह ॥

फिर वे दोनों परस्पर क्या करें इस विषय को शा

स नो वेदी श्रमात्यंमुग्नी रक्षतु विश्वतः। उता-रमान्पातंहंसः॥ ३॥

सः । नः । वेदः । श्रमात्यम् । श्रिमः । रचतु । विश्वतः । इत । शरमान् । पातु । अहंसः ॥ ३ ॥

पदार्थः-(सः) यतिः (नः) ग्रास्मानगृहस्थान् (नेदः) धनम् । नेदङ्गिधननाम निघं॰ २ । १० (ग्रामात्यम् ) ग्रामात्येषु साधुं (ग्राग्निः) पातक इव (रत्ततु) (निद्यतः) सर्वतः (उत् ) श्रास्मान् (पातु) (ग्राहसः) दुष्टाचरणादपराधाहा॥३॥

त्र्रत्वयः—सोऽग्निरिव नोऽमात्यं वेदो विश्वतो रत्नतूताप्य-स्मानंहसः पातु ॥ ३॥ भावार्थः - गृहस्था एविमच्छेयुर्वितरस्मानेवमुपदिशेषती वर्ष धनरचकाः सन्तोऽधर्माचरणात्ष्रथम्बसेम ॥ ३ ॥

पदार्थः—(सः) वह सन्त्यासी (श्राग्नः) श्राग्न के तुस्य (नः) हम
गृहस्थों की वा (श्रागत्यम्) उत्तम मंत्री की श्रीर (वेदः) धन की (विश्वतः)
सब श्रोर से (रक्तु) रक्ता करे (उत) श्रीर (श्ररमान्) हमारी (श्रंहसः) दुष्टाचरण वा अपराध से (पातु) रक्ता करे ॥ ३॥

भावार्थ: - गृहस्थ लोग ऐसी इच्छा करें कि सन्त्यासी जन हम को ऐसा उ-पदेश करें कि जिस से हम लोग धन के रक्षक हुए अधर्म के आचरण से प्रथक रहें ॥३॥

पुनस्तेऽतिथयः की ह्याः स्युरित्याह ॥

फिर वे सन्त्यासी लोग केसे हों इस विषय को ।

नवं नु स्तोमंम्य्यये दिवः इयेनायं जीजनम् । वस्वः कुविद्वनाति न;॥४॥

नवंम् । नु । स्तोमंम् । श्रुग्नये । द्विवः। इयेनायं । जी-जनम् । वस्तंः । कुवित् । वनाति । नुः ॥ ४ ॥

पदार्थः—( नवम् ) नवीनम् ( नु ) चित्रम् ( स्तोमम् ) प्र-शंसाम् ( त्र्रग्नये ) पावकवत्पवित्राय ( दिवः ) कामनायाः ( श्ये-नाय) श्येन इव पाखिएडिहिंसकाय (जीजनम्) जनयेयम् (वस्वः) धनस्य ( कुवित् ) महत् ( वनाति ) सन्भजेत् ( नः ) श्रास्मा-कम् ॥ ४ ॥

श्रन्वयः —यो नो वस्वः कुविद्दनाति तस्मै इयेनायेवामये दिवो नवं स्तोममहं नु जीजनम् ॥ ४ ॥ भौवार्थ:— न्त्रत्र वाचकलु ०-येऽतिथयः श्येनवच्छीव्रगन्तारः पाखण्डहिंसका द्रव्यविद्योपदेशका यतयः स्युस्तान्ग्रहस्थाः स-त्कुर्युः ॥ ४ ॥

पद्धि: - जो (नः) हमारे (वस्वः) धन के (कुवित्) बड़े माग को (वनाति) सेवन करे उस (श्येनाय) श्येन के तुत्त्य पाखि एडयों के विनाश करने वाले (अन्नेय) आन्ति के समान पवित्र के लिये (दिवः) कामना की (नवम्) नवीन (स्तोमम्) प्रशंसा को मैं (नु, जीजनम्) शीध प्रकट करूं ॥ ४॥

भावार्थ: —इस मंत्र में वाचकलु ० — जो अतिथि लोग श्येन पत्ती के तुल्य शीघ चलने वाले, पालगड के नाशक द्रव्य और विद्या के उपदेशक सन्न्यासधर्म युक्त हों उनका गृहम्थ सत्कार करें॥ ४॥

## कस्य धनं प्रशंसनीयं भवेदित्याह॥

किम का धन प्रशंसनीय होता है इस विषय को ।।

स्पार्हा यस्य श्रियों हुशे रुविवीरवंतो यथा। श्रिये युज्ञस्य शोचंतः॥ ५॥ १८॥

स्पार्हाः । यस्यं । श्रियंः । हुशे । रायिः । वीरऽवंतः । यथा । अये । यज्ञस्यं । शोचंतः ॥ ५ ॥ १८ ॥

पदार्थः — (स्पार्हाः) स्पृहणीयाः (यस्य) (श्रियः) (दशे) द्रष्टुम् (रियः) धनम् (वीरवतः) वीरा विद्यन्ते यस्य तः स्य (यथा) (त्र्प्रग्रे) (यज्ञस्य) सङ्गन्तब्यस्य ब्यवहारस्य (शोचतः) पवित्रस्य ॥ ५॥

त्रन्वयः हे मनुष्या यस्य वीरवतस्स्पार्हाः श्रियो दशे यो-

ग्या सः यथाऽग्रे शोचतो यज्ञस्य साधको रियरिस्त तथा सिन्धिया-सिद्धिकरः स्यात्॥ ५॥

भावार्थः—ग्रत्रोपमालं ०-तस्यैव धनं सफलं येन न्यायेनो-पार्जितं धर्भ्ये ठयवहारे व्यथितं स्यात्॥ ५ ॥

पदार्थ: —हे मनुष्यो ( यस्य ) निस ( वीरवतः ) वीरों वाले के (स्पार्हाः) चाहना करने योग्य ( श्रियः ) लक्ष्मी शोमाणें ( दशे ) देखने को योग्य हों वह (यथा) नैसे ( श्रिये ) पहिले ( शोचनः ) पिनत्र ( यज्ञस्य ) सङ्ग के योग्य व्यवहा र का साधक ( रियः ) धन है वैसे सत्क्रिया का सिद्ध करने वाला हो ॥ ५ ॥

भावार्थ: — इस मंत्र में उपमालं ॰ — उसी का धन मफल है जिस ने न्याय से उपार्जन किया धन, पर्म युक्त व्यवहार में व्यय किया होते ॥ ॥॥

पुनः सोऽग्निः कीहशोऽस्तीत्याह ॥

फिर वह अगिन कैमा है इस विषय को ।।

सेमां वेतु वर्षट्कतिम्झिर्जुपत नो गिर्रः यजिः षठो हव्यवाहनः॥६॥

सः । <u>इ</u>माम् । <u>वेतु</u> । वपंट्ऽकृतिम् । <u>भाग्नः । जुपत</u> । <u>नः । गिरंः । यजिष्ठः । हृव्यऽवार्ह्मः ॥ **६** ॥</u>

पदार्थः—(सः) (इमाम्) (वेतु) प्राप्नोतु (वषट्कतिम्) सारिकयाम् (त्राप्निः) पावकः (जुपत) संबध्वम् (नः) श्रास्मा-कम् (गिरः) वाचः (यजिष्ठः) त्रातिशयेन यष्टा (हव्यवाहनः) यो हव्यानि दातुमहाणि वहति प्राप्नोति सः॥ ६॥

श्रन्वयः हे मनुष्याः! स यजिष्ठो हव्यवाहनोऽग्निर्न इमां व-षट्कातिं गिरश्च वेतु तं यूयं जुषत ॥ ६ ॥

भावार्थः हे मनुष्या योऽग्निः सम्प्रयोजितः सन्तरमाकं कियाः सेवते स युष्माभिस्सेवनीयः ॥ ६ ॥

पदिथि:—हे मनुष्यो ! ( मः ) वह ( यनिष्ठः ) अस्यन्तयज्ञकर्ता ( हव्यवा-हनः ) देने योग्य पदार्थों को प्राप्त होने वाला ( अग्निः ) पावक अग्नि ( नः ) हमारी (इ-माम् ) इसे ( वषट्कृतिम् ) शुद्ध किया को और ( गिरः ) वाणियों को ( वेतु ) प्राप्त हो उस को तुम लोग ( जुमत ) सेवन करो ॥ ६ ॥

भावार्थ: —हे मनुष्यो! जो श्राग्न सम्यक् प्रयुक्त किया हुन्ना हमारी कि-याभों का सेवन करता वह तुम लोगों को सेवने योग्य है ॥ ६॥

पुनः स राजा प्रजाजनाश्च परस्परं कथं वर्त्तरिह्नत्याह ॥ फिर राजा श्रीर प्रजाजन परस्पर कैमे वर्त्ते इस विषय को ०॥

नि त्वां नक्ष्य विश्पते युमन्तं देव धीमहि।सु-वीरंमग्न त्राहुत ॥ ७ ॥

नि । त्वा । नृक्ष्य । विश्पते । द्युऽमन्तंम् । देव । धीमहि । सुऽवीरंम् । भग्ने । भाऽहुत् ॥ ६ ॥

पदार्थ:—(नि) नितराम् (त्वा) त्वाम् (नक्ष्य) नक्ष्येषु व्याप्तेषु साधो (विश्वते) प्रजापालक (शुमन्तम्) दीप्तिमन्तम् (दे-व) विहन् (धीमहि) दधीमहि (सुत्रीरम्) शोभना वीरा यस्मा तम् (भप्ने) पावक इव विहन् (आहुत) बहुभिः सत्कृतः॥ ७॥

श्रन्वयः - हे नक्ष्याहुत बिरुपते देवाऽग्ने ! यं शुमन्तं सुवीरम-रिन त्वा यथा निधीमहि तथा त्वमस्मानानन्दे निधेहि॥ ७ ॥

भावार्थः — इप्रत्न वाचकलु • — यथा वर्यं भवन्तं न्यायेन राज्य • पालनारूये व्यवहारे सदा प्रतिष्ठापयेम तथा त्वमस्मान्सदा धर्म्ये व्यवहारे प्रतिष्ठापय ॥ ७ ॥

पद्रार्थ:—हे ( नच्य ) ब्याप्त वस्तुओं को उत्तम प्रकार जानने वाह्ने ( आहुत ) बहुतों से सत्कार को प्राप्त ( विश्यते ) प्रमा रक्तक ( देव, अग्ने ) अग्नि के
तुल्य तेजस्व विद्वन जिस ( द्युमन्तम् ) प्रकाश वाले ( मुवीरम् ) उत्तम वीर हों जिस से उस अग्नि के तुल्य शुद्ध (त्वा ) आप को जैसे (नि, धीमहि) निरन्तर ध्यान करें
वैसे आप हम को निरन्तर आनन्द में स्थिर की निये ॥ ७॥

भावार्थ: —इस मंत्र में वाचकलु॰ —नेसे हम लोग आप को न्याय से राज्य पालन रूप व्यवहार में सदा स्थित करें वैसे आप हम को धर्म युक्त व्यवहार में प्रति- छित कीजिये ॥ ७॥

पुना राजप्रजाजनाः कथं वर्त्तरित्रत्याह ॥

फिर राजा और प्रजानन केसे वर्ते इस विषय को ।।

क्षपं उस्त्रश्चं दीदिहि स्वग्नय स्वयां व्यम्। सुवीर्स्त्वमंस्मुयुः॥ ८॥

चर्पः । द्रसः । च । द्रोदिहि । सुःग्रग्नयः । त्वया । वयम् र्रमुऽवोरंः । त्वम् । भुस्मुऽयुः ॥ ८ ॥

पदार्थः—( चपः ) रात्रीः ( उस्नः ) किरणयुक्तानि दिना-नि । उस्ना इति राहेमनाम निषं० । १ । ५ । ( च ) ( दीदिहि ) प्रकाशय (स्वग्नयः) शोभना त्र्रग्नयो येषान्ते (त्वया) रक्तकेण राज्ञा (वयम्) (सुवीरः) शोभना वीरा यस्य सः (स्वम्) (त्र्र्र-स्मयुः) त्र्रास्मान्कामयमानः॥ ८॥

श्रन्वयः — हे राजनस्मयुः सुनीरस्त्वं त्तप उस्रश्वास्मान्दीदि-हि स्वया सह स्वय्नयो वयं त्वामहर्निशं प्रकाशोम ॥ ८ ॥

भावार्थः – हे राजराजजना यथाऽहार्नेझं सूर्यः प्रकाशते तथा युवं प्रकाशिता भवत ॥ ८ ॥

पदार्थ:—हे राजन् ( श्रह्मगुः ) हम को चाहने वाले ( सुवीरः ) सुन्दर वीर पुरुषों से युक्त ( त्वम् ) श्राप ( क्षपः ) रात्रियों ( च ) श्रीर ( उस्रः ) किरण युक्त दिनों में ( श्रह्मान् ) हम को ( दीदिहि ) प्रकाशित की निये ( त्वया ) श्राप के साथ ( स्वय्नयः ) सुन्दर श्रविनयों वाले ( वयम् ) हम लोग प्रति दिन प्रकाशित हों ॥ ॥

भावार्थ: —हे राजा भार राजपुरुषो ! जैसे प्रतिदिन सूर्य प्रकाशित होता है वैसे तुम लोग सदा प्रकाशित होत्रो ॥ = ॥

पुनर्विद्यांसः किं कुर्वन्तीत्याह ॥

फिर विद्वान क्या करते हैं इस विषय को ।।

उपं त्वा सातये नरो विश्रांसो यन्ति धीति-भिः। उपाक्षरा सहस्त्रिणीं॥९॥

उपं । त्वा । सातये । नरंः । विश्रासः । यन्ति । धीति-भिः । उपं । मर्चरा । सहस्रिणी ॥ ९॥

पदार्थः-( उप ) (त्वा ) त्वाम् ( सातये ) संविभागाय

(नरः ) मनुष्याः (विप्राप्तः ) मेधाविनः (यन्ति ) प्राप्तुवन्ति (धीतिभिः ) श्रङ्गुलिभिः । (उप ) (श्रत्तरा) श्रद्धराएयकारा-दीनि (सहस्रिणी ) सहस्राएयसंख्याता विद्याविषया विद्यन्ते य-स्यां सा ॥ ९ ॥

त्र्यन्वयः —हे विद्यार्थिनि ! यया विप्रासी नरी धीतिभिरक्षरा-एयुप यन्ति तेया सहस्रिणी वर्त्तते ताञ्जानन्तु तथा त्वा सातये विप्रासो नर उप यन्ति ॥ ९ ॥

भावार्थः-न्त्रत्र वाचकलु ॰ -यथाऽङ्गुष्ठाऽ ङ्गुलीभिरत्तरा-णि विज्ञाय विद्वान् भवति तथैव विद्वांसः शोधनेन विद्यारहस्यानि प्राप्तवन्ति ॥ ९ ॥

पदार्थः —हे विद्याधिन ! जैसे (विप्रासः ) बुद्धिमान् ( नरः ) मनुष्य ( घीतिभिः ) अंगुलियों से (अद्धरा ) अकारादि अद्धरों को (उप, यन्ति ) उपाय से प्राप्त करते वे जो कन्या (सहिल्लिणी ) असंख्य विद्या विषयों को जानने वाली है उसको जाने वसे (त्वा ) आप के (सातये )सन्यक् विभाग के लिये बुद्धिमान् मनुष्य (उप ) समीप प्राप्त हों ॥ ९ ॥

भावार्थ:-इस मंत्र वाचकलु०-जैसे श्रंगूठा श्रीर अंगुलियों से श्रन्तरों को जान कर विद्वान होता है वैसे ही विद्वान लोग शोधन कर विद्या के रहस्यों को प्रा-

#### पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को ।।।

श्रुग्नी रक्षांसि सेधित शुक्रशोचिरमंर्त्यः। शु-चिः पावक ईड्यः॥ १०॥ १९॥ श्रुग्निः। रक्षांसि । सेष्ति । श्रुक्रऽशांचिः। समर्त्यः। श्रु-चिः। पावकः। ईड्यः॥ १०॥ १९॥

पदार्थः—( त्र्राग्नः ) त्र्राग्निरिव राजा सेनेज्ञो वा ( रक्षां-सि ) रक्षयितव्यानि ( सेघिति ) साधयति ( ज्रुक्क्ज्ञोचिः ) ज्रुद्ध-तेजस्कः ( त्र्रमर्त्यः ) मर्त्यधर्मरहितः ( ज्ञाचिः ) पवित्रः (पावकः ) ज्ञोधकः पवित्रकर्ता ( ईड्यः ) स्तोतुमन्त्रेष्टुं वा योग्यः ॥ १०॥

त्रान्वयः - यः शुक्रकोचिरमर्त्यः शुचिः पावक ईडघोऽग्निरिव रत्त्रांसि सेवति स कीर्त्तिमान्भवति ॥ १०॥

भविर्थः-यथाराजाऽन्यायं निवार्य्य न्यायं प्रकादायति तथेव विद्यद्वारिद्रयं विनाइय लक्ष्मीं जनयति ॥ १०॥

पद्रियः—जो (शुक्रशोचिः)शुद्ध तेजस्वी(अमर्त्यः ,साधारण मनुष्य पनसे रहित (शुचिः) पवित्र (पावकः) शुद्ध पवित्र करने वाला(ईडचः) स्तुतिकरने वा खोजने चाहने योग्य (अग्निः) अग्नि के तुल्य राजा वा सेनाधीश (रल्लांसि) रल्ला करने योग्य कार्यों को (सेथित) सिद्ध करे वह कीर्ति वाला होता है ॥ १०॥

भ विद्युत् दरिद्रता का विनाश कर लद्दमी को प्रकट करता है ॥ ९०॥

## पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को ।।

स नो राधांस्या भरेशांनः सहसो यहो।भर्ग-श्च दातु वार्थम् ॥ ११ ॥ सः । नः । राधांसि । मा । भर । ईशानः । सहसः । य-हो इति । भर्गः । च । दातु । वार्यम् ॥ ११ ॥

पदार्थः—( सः ) ( नः ) त्र्यसमध्यम् ( राघांसि ) सम्राद्ध-कराणि घनानि ( त्र्या ) ( भर ) ( ईशानः ) ईषणशीलः समर्थः ( सहसः ) विलिष्ठस्य ( यहो ) त्र्यपत्य ( भगः ) ऐश्वर्यवानेश्व-र्य वा ( च ) ( दातु ) ददातु ( वार्यम् ) वरणीयम् ॥ ११ ॥

श्रन्त्रयः — हे सहसो यहो राजनिग्निरिवेशानो भगो यस्त्वं नो राधांस्याभर । बार्ध्य भगश्र स भवान्दातु ॥ ११ ॥

भविथि:- न्त्रत्र वाचकलु - यथाऽग्निविद्यया धनधान्येश्व-र्य मनुष्याः प्राप्नुवन्ति तथैवोत्तमराजप्रवन्धेन जना धनाढ्याः सु-खिनश्च जायन्ते ॥ ११॥

पद्रार्थ: — हे ( सहसः ) अति वलवान् के ( यहा ) पुत्र राजन् अग्नि के तुल्य तेजस्वी (ईशानः ) समर्थ ( भगः ) ऐश्वर्यवान् जो आप ( नः ) हमारे । लिये (राधांसि ) सुख बढ़ाने वाले धनों को ( आ, भर ) अच्छे प्रकार धारण वा पोषण करें तथा ( वार्यम् ) स्वीकार करने योग्य ऐश्वर्य को ( च ) भी ( सः ) सो आप ( दातु ) दीजिये ॥ ११ ॥

भविश्:--इम मंत्र में वाचकलु०-जैमे श्राग्न विद्या से धनधान्य सम्बन्धी ऐश्वर्य को मनुष्य प्राप्त होते हैं विमे ही उत्तम राज्य प्रवन्ध से मनुष्य धनादच श्रीर सुखी होते हैं ॥ ११॥

#### पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को ।।

त्वमंग्ने वीरव्यशों देवश्रं सिवता भगः। दि-तिश्र दाति वार्यम्॥ १२॥ त्वम् । भग्ने । वृश्दित् । यद्गः । देवः । च । सुविता । भर्गः । दितिः । च । दाति । वार्यम् ॥ १२ ॥

पदार्थः—(त्वम्) (त्र्राग्ने) त्र्राग्निरिव राजन् (वीरवत्) प्रशस्ता वीरा विद्यन्ते यस्मिस्तत् (यशः) धर्ने कीर्ति च (दे-वः) दाता देदीप्यमानः (सविता) ग्रेरकः सूर्यो वा (भगः) धनैश्वर्यम् (दितिः) दुःखनाशिका नीतिः (च) (दाति) द-दाति (वार्यम्) वरणीयम् ॥ १२॥

श्रन्त्रयः —हे श्रम्ने राजन ! यथा दंत्रः सिवता दितिश्व वार्ध्य वीरवद्यो भगश्र दाति तदेतन्त्रं देहि ॥ १२ ॥

भावार्थः - त्रात वाचकंतु ॰ - यो राजा सुसम्प्रयुक्ताऽम्यादि । वत्प्रजास्वैश्वर्यमुद्योगेन सुनीत्या च कारियत्वा दुःखं खगड्यति स एव यशस्त्री भवति ॥ १२ ॥

पदार्थ:—हे (आने) अग्नि के तृत्य तेनित राजन् जैसे (देवः) दान-शील वा प्रकाशमान (सिवता) प्रेरणा करने वाला वा सूर्य और (दितिः) दुःखना-शंक नीति (च) भी (वार्यम्) स्वीकार के योग्य (वीरवत्) जिस से उत्तम बीर पु-रुष हों (यशः) उस धन वा कीर्ति (च) और (भगः) ऐश्वर्य को (दाति) वेती है। इस को (त्वस्) आप दीनिये॥ १२॥

भिविधि:—इस मंत्र में वाचकलुं ० - मो रामा श्रांच्छे प्रकार सम्प्रयुक्त श्रांमि श्रादि के तुल्य प्रमाओं में उद्योग से श्रांर श्रांच्छी नीति से ऐश्वर्य करा के दुःख को खिरत करता है वही यशस्वी होता है ॥ १२॥ पुनः स राजा किंवात्कं कुर्यादित्याह ॥

फिर वह राजा किस के समान क्या करे इस विषय को॰ ॥

श्रयो रक्षांणो श्रंहंसः प्रति ष्म देव रीषंत: । तिष्ठैरुजरो दह ॥ १३ ॥

बाने। रक्षं। नः। अंहंसः। प्रति। सम। देव। रीषंतः। तिपष्ठिः। मजरः। दह।। १३॥

पदार्थः—( श्रम्ने ) पावक इव ( रज्ञा ) श्रव बचोऽतिस्ति-ठ इति दीर्घः ( नः ) श्रस्मान् ( श्रंहसः ) पापाचरणात् ( प्रति ) (स्म ) एव ( देव ) दिव्यगुणकर्मस्वभावयुक्त ( रीपतः ) हिं-सकात् ( तिपष्ठैः ) श्रविद्यापेन प्रतापकैः ( श्रजरः ) जराराहितः (द-ह ) भस्मसात्कुरु ॥ १३ ॥

श्रन्वय:—हे देवाऽग्ने राजन् ! यथाऽग्निस्तिपिष्ठैः काष्ठा-दिकं दहति तथैवाऽजरः सँस्त्वं रीषतो नो रच । श्रंहसः स्म प्राति रच दुष्टाचारास्तिपिष्ठदेह ॥ १३॥

भावार्थः—श्रत वाचकलु ०-यथाऽग्निः झीतादन्धकाराच र-चति तथा राजादयो विद्दांसो हिंस।दिपापाचरणात्सर्वान्ष्रथग्र-चन्ति ॥ १३॥

पद्रिधः — हे (देव) उत्तम गुण कर्म स्वभाव युक्त (अग्ने) अग्निवत् तेज-स्वी रानन् नंसे अग्नि (तांपष्ठैः) अत्यन्त तपाने वाले तेजों से काष्ठादि को जलाता है वैसे (अजरः) वृद्धपन वा शिथिलता रहित हुए आप (शेषतः) हिंसक से (नः) हमारी (रक्ष) रक्षा की जिये और (अंहसः) पापाचरण से (स्म) ही (प्रति) प्रतीति के साथ रक्षा की जिये और दुष्टाचारियों को तेजों से (दह) जलाइये ॥ १३॥

भावार्थ: - इस मंत्र में वाचकलु • - जैसे अग्नि शीत और अन्धकार से रहा। करता है वैसे राजा आदि विद्वान् हिंसादि पापरूप आचरण से सब को प्रथक् रखते हैं॥ १ ३॥

पुना राजानौ प्रजाः प्रति किं कुर्यातामित्याह ॥

किर राजा और राणी प्रजा के प्रति क्या करें इस विषय को ॰ ॥

अधां मही न आयुस्यनां घृष्टो नृपीतये । पूर्भवा श्रुतभुं जि: ॥ १४॥

षर्ध । महो । नः । षार्यसी । षनांधृष्टः । रूऽपीतये । पूः । भुव । ज्ञतऽभुंजि ॥ १४ ॥

पदार्थः-( श्रिया ) श्रिय श्रित्र निपातस्य चेति दीर्घः (मही) महती वागेव राज्ञी (नः) श्रास्मान्स्त्रीजनान् (श्रायसी) श्रियोमपी दढा ( श्रिनाधृष्टः ) केनाऽप्याधर्षियतुमयोग्या ( नृपीत्ये ) नृणां पालनाय (पूः) नगरीत्र राज्ञिका (भवा) श्रित्र युचो तस्तिङ इति दीर्घः ( शतभुजिः ) शतमसंख्याता भुजयः पालनानि यस्याः सा ॥ १४॥

श्रन्वय:—हे राज्ञि! यथा तबाऽनाषृष्टः पती राजा न्यायेन नु-न्पालवित तथाऽधाऽऽयसी पूरिव मही शतभुजिस्त्वं नृपीतये नो र-विका भव ॥ १८॥

भावार्थः-श्रत्र वाचकलु०- यत्र गुमगुणकर्मस्वमावो

राजा नृषां तादशी राज्ञी च स्त्रीणां न्यायपालने कुर्यातां तत्र सर्व-दा विद्यानन्दायुरैश्वर्याणि वर्धेरन् ॥ १४ ॥

पद्रार्थ: —हे रागी! जैसे तुम्हारा (अनाधृष्टः) किसी से न घमकाने योग्य पति राजा न्याय से मनुष्यों का पालन करता है वैसे (अध) अब (आयसी) लोहे से बनी दृढ (पूः) नगरी के समान रक्तक (मही) महती वाणी के तुल्य (शतभुनिः) असंख्यातजीवों का पालन करने वाली आप (नृपीतये) मनुष्यों के पालन के लिये (नः) हम स्त्री जनों की रक्ता करने वाली (भव) हृजिये॥ १४॥

भविश्वः—इस मंत्र में वाचकलु०-नहां शुभ गुण कर्मन्वभावयुक्त रामा पु-रुपों और वैसे गुणों वाली राणी स्त्रियों कर्ियाय और पालन करें वहां सब काल में विद्या, श्रानन्द, श्रवस्था और ऐश्वर्य वहें ॥ १४॥

> पुना राजानों प्रजाः प्रति कथं वर्तेयातामित्याह ॥ किर राणी, राजा, प्रजा जनों के प्रति कैसे वर्ते इस विषय को ॥

त्वं नः पाह्यंहंसो दोषांवस्तरघायुतः । दिवा नक्तंमदाभ्य ॥ १५ ॥ २० ॥

त्वम् । नः । पाहि । अहंसः । दोषांऽवस्तः । भुष्यऽयतः । दिवां । नक्तंम् । भुद्राभ्य ॥ १५ ॥ २० ॥

पदार्थः—(त्वम्) (नः) श्रस्मान् (पाहि) (श्रंहसः) श्रवसाधात् (दोषावस्तः) श्रहिन्दाम् (श्रवायतः) श्रात्मनो ऽधिमच्छतः सङ्गात् (दिवा) दिनम् (नक्तम्) सात्रिम् (श्रदा-भ्य) श्रिहंसनीय ॥ १५॥

अन्वयः - हे अदाभ्य राजन्! त्वं दोषावस्तरघायतो दि-वानक्तमंहसश्चनः पाहि॥ १५॥ भावार्थ: - यथा राजा पुरुषान् सततं रन्ने त्तथा राज्ञी प्रजा-स्थनारीर्नित्यं पालयेदिति ॥ १५॥

स्त्रत्राग्निद्धान्तेन राजराज्ञिकत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूकार्थेन सह सङ्गतिर्वेद्या ॥

इति पञ्चदर्शं सूक्तं विंशो वर्गश्च समाप्तः॥

पद्रियः—हे (अदाभ्य) रक्ता करने योग्य राजन् (त्वम् ) आप (दोषा-वस्तः ) दिन रात (अवायतः ) अपने को पाप चाहते हुए दुष्ट के संग से और (दिवानक्तम् ) रात्रि दिन सब समय में ( अंहसः ) अपराध से ( नः ) हम को आप (पाहि ) रक्तित की निये बनाइये ॥ १५॥

भविथि:-असे राजा पुरुषों की निरन्तर रहा करे वैसे राणी प्रजाकी क्षि-यों की नित्य रहा करे ॥ १५ ॥

इस मूक्त में श्राम्म के दृष्टान्त से राजा और रानी के क्रत्यों का वर्णन करने से इस मूक्त की इस से पूर्व मूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये यह पन्द्रह्यां मूक्त और बीशवां वर्ग समाप्त हुआ। श्रथ हादशर्चस्य षोड़शस्य सूक्तस्य विसष्ठ ऋषिः। श्र-ग्रिर्देवता । १ स्वराडनुष्टुप् । ५ निचृदनुष्टुप् । ७ श्रनुष्टुप्। ११ भुरिगनुष्टुप्छन्दः। गान्धारः स्वरः। २ भुरिग्हहती । ३ निचृद्ह्हती । १ । ९ । १० वृहतीछन्दः। मध्यमः स्वरः।६।८ । १२ निचृत्पङ्किश्छन्दः।पञ्चमःस्वरः॥

भथ राजा प्रजासुखाय कि कि कुर्यादित्याह ॥ भव राजा प्रजा के सुख के लिये क्या २ करे इस विषय को०॥

युना वो ऋगिनं नमंसोजों नपांतमा हुंवे। त्रि-यं चेतिष्ठमर्ति स्वध्वरं विश्वस्य दूतम्मतम् ॥१॥

एता। वः । ऋग्निम् । नमंशा। क्रर्जः । नपंतम् । मा । हुवे । प्रियम् । चेतिष्ठम् । ऋरतिम् । सुऽमध्वरम् । विश्वंस्य । दूतम् । मम्त्रंम् ॥ १ ॥

पदार्थः—( एना ) एनेन ( वः ) युष्मान् ( श्रिश्रम् ) ( नम-सा ) अप्रेन सत्कारादिना वा ( ऊर्जः ) पराक्रमस्य ( नपातम् ) श्रविनाशम् ( श्रा ) ( हुने ) श्रदान्ति ( श्रियम् ) कमनीयं प्रीत-म् ( चेतिष्ठम् ) श्रातिशयेन संज्ञापकन् ( श्ररतिम् ) सुखप्रापक-म् (स्वध्वरम् ) शोभना श्रध्वरा श्रीहंसादयो व्यवहारा यस्य तम् ( विश्वस्य ) संसारस्य ( दूतम् ) बहुकार्यसाधकम् ( श्रमृतम् ) स्वस्वस्रपेण नाशरहितम् ॥ १॥ श्रन्वय: —हे प्रजाजना यथाऽहं राजा व एना नमसोर्जी न-पातं प्रियं चेतिष्ठमरतिं स्वध्वरममृतं विश्वरूप दूतमग्निमिवोपदेशक-माहुवे तथा यूयमप्येतमाश्वयत ॥ १ ॥

भावार्थ: — स्त्रत्र वाचकलु • — यथा राजा सत्योपदेशकान्त्र • चारवेत्तयोपदेश्टारः । स्वकृत्यं प्रीत्या यथावत्कुर्व्युः ॥ १ ॥

पद्रियः—हे प्रजा जनो! जैसे मैं राजा (वः) तुम को (एना) इस (न-मसा) अज वा सत्कारादि से (ऊर्जः) पराक्रम के (नपातम्) विनाश को प्राप्त न होने वाले (प्रियम्) चाहने योग्य प्रिय (चेतिष्ठम्) अतिशय कर सम्यक् ज्ञापक (अ-रतिम्) सुख प्रापक (स्वध्वरम्) सुन्दर अहिंसादि व्यवहार वाले (अमृतम्) अपने स्व-रूप से नाश रहित (विश्वस्य) संसार के (द्तम्) बहुत कार्यों के साधक (अग्निम्) अग्नि के तुल्य तेनस्वी उपदेशक को (आहुवे) स्वीकार करता वैसे तुम भी उस को स्वीकार करो॥ १॥

भावार्थ: — इस मंत्र में वाचकलु ० - जैसे राजा सत्योपदेश कों का प्रचार क-रे वैसे उपदेशक अपने कर्त्तव्य को प्रीति से यथावत् पूरा करें ॥ १ ॥

> पुनः स राजा किं कुर्ध्यादित्याह ॥ किर वह राजा क्या करे इस विषय को॰॥

स योजते ऋरुषा विश्वभोजसा सहुंद्रवृत्स्वा-हुतः । सुब्रह्मां युज्ञः सुशमी वसूनां देवं राधोज-नानाम ॥ २ ॥

सः। योज्ते । मुरुषा । विश्व अभीजसा । सः। दुद्रवत्। सुऽषांहुतः । सुऽब्रह्मां । युज्ञः । सुऽज्ञामीं । वसूनाव् । दे-वस् । रार्थः । जनानाम् ॥ २॥ पदार्थः—(सः)(योजते)(त्र्ररुपा) त्र्रश्वापित ज-लाऽग्नी (विश्वद्रभोजसा) विश्वस्य पालको (सः) (दुद्रवत्) भृशं गच्छेत् (स्वाहुतः) सुप्रुक्ताहुनः (सुन्नह्मा) शोभनानि व्रह्माणि धनाऽजानि यस्य यहा सुप्रु चतुर्वेदवित् (यद्गः) पूजनी-यः (सुन्नमी) शोभनकर्मा (वसूनाम्) धनानाम् (देवम्) दिव्यस्वह्मप् (राधः) धनम् (जनानाम्) मनुष्याणाम्॥ १॥

श्रन्वयः —हे मनुष्या यदि स्वाहुतः स सुन्नह्या यज्ञः सुशमी वसूनां राधो जनानां देवं विश्वभोजसा श्ररुपा योजयन्दुद्रवत् स-न्योजते स सिद्धेच्छो जायते ॥ २ ॥

भावार्थः — वो राजा प्रजापालनाय सदा सुस्थिरस्तं ये दुः-खिनवारणायाह्नयेपुस्तान्तयः प्राप्य सुखिनः करोत्युत्तमाचरणो वि-हान सन्प्रजाहितं प्रतिच्चणं चिकीर्पति स एव सर्वेः पूजनीयो भ-वित ॥ २॥

पदार्थ:—हे मनुष्यो यदि (सः) वह (स्वाहुतः) सुन्दर प्रकार आह्वान किया हुआ (सः) वह (सुब्रह्मा) सुन्दर अन्न वा धनों से युक्त वा अच्छे प्रकार चारोंबेद का ज्ञाता (यज्ञः) सत्कार के योग्य (सुशमी) सुन्दर कमों वाला (वसूनाम्) धनों का (राधः)धन (जनानाम्) मनुष्यों के बीच (देवम्) उक्तम (विश्व-भोजसा) विश्व के रक्षक (अरुपा) घोड़ों के तुल्य जल अग्नि को युक्त करता और (दुद्रवत्) शीघ्र प्राप्त होता हुआ (योजते) युक्त करता है वह इच्छा सिद्धि वाला होता है ॥ २ ॥

भविधि:—जो राजा प्रजापालन के अर्थ सदा मुस्थिर है उस की जो दुःख निवारण के लिये बुलावें उन की शीध प्राप्त हो कर मुखी करता है उत्तम आचरणों वाला विद्वान् होता हुआ प्रतिद्या प्रना के हित की इच्छा करताहै वही सबको पूननी-य होता है ॥ २ ॥

> पुनः सोऽग्निः की ह्योऽस्तीत्याह ॥ फिर वह अग्नि कैसा है इस विषय को०॥

उदंस्य शोचिरंस्थादाजुह्वंनस्य मोहळुवं:। उद्भासी श्रम्भासी दिविस्प्रशः सम्गिनिमंन्धते नरं:॥३॥

उत् । श्रस्य । श्रोदिः । श्रस्थात् । श्राऽनुष्ठांनस्य । सी-ह्ळुपंः । उत् । धूमासंः । श्रुष्ठणासंः । दिविऽस्प्रशंः । सम् । श्रुपेनम् । इन्धते । नरंः ॥ ३ ॥

पदार्थः—( उत् ) ( श्रस्य) श्रग्नेः ( शोचिः ) दीतिः (श्र-स्थात् ) उत्तिष्ठते ( श्राजुह्वानस्य ) समन्तात्प्राप्तहृतद्रव्यस्य ( मी-ह्ळुषः ) सेचकस्य ( उत् ) ( धूमासः ) ( श्ररुपासः ) ज्वालाः ( दिविस्प्रशः ) ये दिवि स्प्रशन्ति ( सम् ) ( श्रिनिम् ) ( इ-न्धते ) ( नरः ) मनुष्याः ॥ ३ ॥

श्रन्वयः—ये नरी यस्याऽऽजुह्वानस्य मीह्ळुपोऽस्याग्नेः शोचि रुदस्थादिविस्प्रशो धूमासोऽरुपास उत्तिष्ठन्ते तमर्गिन समिन्धते त उन्नर्ति प्राप्नुवन्ति ॥ ३ ॥

भावार्थः हे मनुष्या यूयमूर्ध्वगामिन धूमध्वजं तेजोमयं

रष्ट्यादिना प्रजापालक मप्तिं सन्प्रयुङ्ग्ध्वं येन युष्माकं कामिस-द्धिः स्यात् ॥ ३ ॥

पदि थि: — नो ( नरः ) मनुष्य जिस (भाजुह्वानस्य) अच्छे प्रकार होम कि-ये द्रव्य को प्राप्त ( मीह्ळुषः ) सेचक ( अस्य ) इस अग्नि का ( शोचिः ) दीप्ति ( उदस्यात् ) उठती है ( दिविस्प्रशः ) प्रकाश में स्पर्श करने वाले ( धूमासः ) धूम म और ( अरुपासः ) अरुणवर्ण लपटें ( उत् ) उठती हैं उम ( अग्निम्) अग्नि को ( समिन्वते ) सम्यक् प्रकाशित करते हैं वे उन्नि को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थः – हे मनुष्यो ं तुम लोग उर्ध्वगामी धूमध्वज वाले तेमामय वृष्टि भादि से प्रजा के रक्षक भग्नि को सम्यक् प्रयुक्त करो जिस से तुम्हारे कार्यों की मिद्धि होवे ॥ ६ ॥

पुना राजादयो मनुष्याः किं कुर्घ्युरित्याह ॥

फिर राजादि मनुष्य क्या करें इस विषय को ।।

तं त्वां दृतं कंगमहे युशस्तमं देवाँ त्रावीतये वह । विश्वां सूनों सहसो मर्त्तभोजना रास्व त-द्यत्वेमहे ॥ ४ ॥

तम् । त्वा । दृतम् । कुएमहे । युशः ऽतंमम् । देवान् । षा । वीतयं । नह । विश्वां । सुनो इति । सहमः । मुर्नुऽ-भोजना । रास्वं । तत् । यत् । त्वा । ईमहे ॥ १॥

पदार्थः—(तम्) (त्वा) त्वाम् (दूनम्) (क्रणमहे) (यशस्तमम्) त्रातिशयेन कीर्तिकारकम् (देवान्) दिव्यगुणा-न् पदार्थान् वा(त्र्रा) (वीत्रये) विज्ञानादिप्राप्तये (वह )प्राप्नाहे प्रापय वा (विश्वा) सर्वाणि (सूनो) त्रप्रव्य (सहसः) वलः वतः (मर्त्तभोजना) मर्नानां मनुष्याणां भोजनानि पालनानि (रास्व) देहि (तत्) तम् (यत्) यम् (त्वा) त्वाम् (ईगहे) याचामहं॥ ४॥

श्रान्वयः — हे सहस स्सूनो विद्यन ! यथा वयं यदास्तमं नम-नि दूतं क्राप्तहे तथा त्वा मुख्यं क्रण्महे त्वं वीतये देवाना वह विश्वा मर्नभोजना रास्व यथा यद्यमर्गिन कार्यसिद्धये प्रयुठ्डमहे तथा तत्तं त्वेमहे ॥ १ ॥

भावार्थः — त्रत्रत्र वाचकलु - पे मत्रकार्यसाधकं विद्युद्धिं दूर तं राजकार्यसाधकं विद्याविनयान्त्रिनं पुरुषं राजानं च कुर्वन्ति ते समग्रमेश्वर्यं पालनं च लगन्ते ॥ ४ ॥

पदार्थ:—हे (सहमः ) बलवान् के (मृतः ) पुत्र विद्वन् नैसे हम लंगि (यग्रन्तमम् ) आतिशय कीर्ति करने वाले (तम् ) उम आगि की (यृतम् ) दृत्र (कृपमहे ) करते वेसे (त्वा ) आप की मुख्य करते हैं । आप (बीतये ) विज्ञाः नादि को प्राप्त करने के लिये (देवान् दिख्यगुणों वा पदार्थों को (आ, वह ) आक्षेत्र प्राप्त हृतिये वा कीर्तियं (विश्वा ) सव (यत्तमे तना ) मनुष्यों के मोननी वा पालनों को (शस्त ) दीनिये गैंप (यत् ) निम अगिन को कार्य मिद्धि के लिये प्रयुक्त करने वैसे (तत् ) उस को और (त्वा ) आप को (ईमहे ) याचना करते हैं ॥ अ॥

भावार्थ: - इस मंत्र में वाचकल्ड-जे। सब कारों के मावक विद्युत कारत को दूत श्रीर राज कार्यों के माधक विद्या वा वितय से युक्त पृरुष को राजा करते हैं वे सब ऐस्वर्य और पालन को प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥

### पुनर्मनुष्यः कीह्याः स्यादित्याह ॥

किर मनुष्य कैसा हो इस विषय के। ।।

खर्ममने गृहपंतिस्त्वं होतां नो ऋष्वरे। स्वं पोतां विश्ववार् प्रचेता यक्षि वेषि च वार्यम्॥५॥

त्वम्। मृग्ने। गृहऽपंतिः। त्वम्। होतां। नः। मृध्युरे। त्वम्। पोतां। विद्वुऽवार्। प्रऽचैताः। यिचा । वेपि। चृ। वा यैम्॥ ५॥

पदार्थः—(त्वम्) (त्राग्ते) विन्हिरित प्रकाशगान (गृह-पतिः) गृहस्य पालकः (त्वम्) (होता) दाता (नः) अरस्मा-कम् (त्राध्वरे) त्राहिंसादिलवाणे धर्मीचरणे (त्वम्) (पोता) पवित्रकर्ता (विश्ववार) सर्वर्वरणीय (प्रचेताः) प्रकर्पण प्रज्ञा-पकः (यक्षि) यज्ञसि सङ्गच्छसे (वेपि) व्याप्रोषि (च) (वार्षम्) वरणीयं धर्म्यं व्यवहारम् ॥ ५॥

श्रन्वय: — हे विश्ववाराग्ने ! यो बन्हिरिव गुडपतिस्त्वं नोऽध्वरे होता त्वं पोतात्वं प्रचेता वार्य्य यक्षि वेपि च तं त्वां वयमीमहे ॥५॥

भावार्थः — स्त्रत्र वाचकलु॰ – पूर्वस्मान्मन्त्रात् (ईमहे) इति-पदमनुवर्तते । यथाऽग्निग्रंहपालकः सुखदाताऽध्वरे पवित्रकर्ता झ-रीरे चेतियता सर्व विश्वं सङ्गच्छते व्यामोति च तथैव मनुष्या भवनतु ॥ ५॥

पदार्थ:-हे ( विश्ववार ) मन की स्वीकार करने योग्य ( अमने ) अग्नि

के तुस्य प्रकाशमान ( गृहपतिः)घर के रक्तक (त्वम् ) आप (नः )हमारे (ऋषरे ) आहिसादि लक्त्रण युक्त धर्म के आचरण में (होता) दाता (त्वम् ) आप (पोता ) पवित्रकर्ता (त्वम् ) आप (प्रचेताः )श्रच्छे प्रकार जताने वाले साप (वार्य्यम् )स्वीकार योग्य धर्म युक्त व्यवहार को (यिक्त ) सङ्गत करते (च ) और (विपि) व्याप्त होते हैं उन आप की हम लोग याचना करते हैं ॥ ॥

भविश्वः —इस मंत्र में वाचकलु » —पूर्व मन्त्र से यहां ( ईमहे) पद की श्र-नृवृत्ति श्राती है। जैसे श्राग्ने वर का पालक, सुखदाता, यज्ञ में पवित्र कर्त्ता, शरीर में चे-तनता कराने वाला, सब विश्व का मङ्ग करता श्रीर व्याप्त होता है विसे ही मनुष्य होवें॥९॥

## पुनः स राजा किं कुर्यादित्याह॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को ।।।

कृधि रत्नं यर्जमानाय सुक्रतो त्वं हि रत्त-धा श्रिसि । त्रा नं ऋते शिशीहि विश्वंसृत्विजं सुशंसो यश्च दत्तंते ॥ ६ ॥ २१ ॥

कृषि । रत्नं प । यर्जमानाय । सुकृतो इति सुक्रतो । त्व-म् । हि । रत्नु प्रथाः । असि । भा । नः । ऋते । शिशीहि ।। विश्वं प् । ऋत्विजं प् । सुक्षंसंः । यः। च । दस्तं । ॥ ॥ २ ॥।

पदार्थ:—(क्रिं ) कुरु (रत्नम् ) रमणीयं धनम् (यज-मानाय ) परोपकारार्थं यज्ञं कुर्वते (सुक्रतो ) उत्तमप्रज्ञ धर्म्यक-मेकर्त्तः (त्वम् ) (हि ) यतः (रत्नधाः ) यो रत्नानि धनानि दधाति सः (त्र्राप्ति ) (त्र्रा ) (नः ) त्र्रास्मान् (त्रस्ते ) सत्य-भाषणादिक्रपे सङ्गन्तव्ये व्यवहारे (शिशोहि ) तीत्रोधोगिनः कुरु (विश्वम् ) समग्रम् (ऋतिवजम्) य ऋतूनईति तम् (सुर्शंसः) सुष्टुप्रशंसः (यः) (च) (दत्तते ) वर्धते ॥ ६ ॥

श्रन्वयः हे सुक्रनो ! यः सुशंसो दत्तते ते विश्वमृत्विजं नोऽ-स्मांश्रते त्वमा शिशीहि । हि यतस्त्वम्रत्वया त्रांसि तस्माधजमा-नाय रत्नं कृषि ॥ ६ ॥

भावार्थः - त्रास्मिन् संसारे यो धनाढ्यः स्यास्स प्रीत्या नि-र्धनानुद्योगं कारियत्वा सततं पाल्येत्। ये सत्कियायां वर्धन्ते ता-न्धन्यवादेन धनादिदानेन च प्रीत्साहयेत ॥ ६ ॥

पद्रार्थ:—हे (मकतो) उत्तम बुद्धि वा धर्म युक्त कर्म करने काले पुरुष (यः) जो (सुशंसः) मुन्दर प्रशंसायुक्त जन (दत्तते) युद्धि कं। प्राप्त होता उम (विक्सम्) मन (ऋतिजम्) ऋतुभा के योग्य काम करने वाले के। च) भार (नः) हम को (ऋते) सन्यभाषणादि ऋष संगत करने योग्य ज्यवहार में (त्वम्) आष (आ, शिशीहि) तीत्र उद्योगी की जिये (हि) जिम कारण आष (रक्षभाः) उत्तम धनों के धारण कर्ता ( अमि ) हैं इस कारण (रक्षभाः ) उत्तम धनों के विषे (रक्षम्) रमणीय धन को प्रकट छिये ) र्वाभिये ॥ ६ ॥

भावार्थः इस संमार में भी पुरुष घन द्या है। वह निर्धनों की उद्योग क-रा के निरन्तर पालन करें । जो मत् श्रेष्ठ कर्मी में बढ़ने उत्तत होते हैं उन की धन्य-बाद श्रीर धनादि पदार्थों के दान से उत्माह युक्त करें ॥ ६ ॥

पुनः स राजा कान् सत्कुर्यादित्याह ॥

किर वह राना किन का सत्कार कर इसविषय को ।।

त्वे श्रंग्ने स्वाहुत श्रियासंः सन्तु सृर्यः। य न्तारो ये मुघवांनो जन्नानामूर्वान्दर्यन्तु गोनांस्॥ ९॥ श्वेइति । भुग्ने । सुरमाहत् । प्रियासंः । सन्तु । सूरयः । यन्तारंः । ये । मुघऽवानः । जनानाम् । ऊर्वान् । दर्यन्त । गोनीम् ॥ ७ ॥

पदिषिः—(त्वे )त्विय (त्रिया ) विद्याविनयप्रकाशक (स्वाहुत ) सृष्टु सत्कृत (प्रियासः ) प्रीतिमन्तः (सन्तु ) (सूरयः ) धार्मिका विहासः (यन्तारः ) ये यान्ति प्राप्नुवन्ति ते (ये ) (मघवानः ) बहुधनयुक्ताः (जनानाम् ) मनुष्याणां मध्ये (जनीन् )
न्त्राच्छादकान् पालकान् (दयन्त ) दयन्ते (गोनाम् ) गवादिपश्चनाम् ॥ ७ ॥

श्रन्वयः —हे स्वाहृताग्ने श्रिग्नवहर्त्तमान राजन् ये जनानां म-ध्ये गोनामूर्वान् दयन्त यन्तारो मधवानः सूरयस्त्वे प्रियासः सन्तु ताँ-स्त्वं निन्यं सन्कुर्णाः ॥ ७ ॥

भविषि:—ग्रत्र वाचकलुः—हे मनुष्या यथा राजा सर्वेषु द-यां विषाप विदुषः सत्कृत्य धनाढ्यान् स्वराज्ये वासयेत्तथा प्रजा-जना राजहितेषिणः स्युः॥ ७॥

पद्रियः — हे (स्वाहुत) सुन्दर प्रकार सस्कार को प्राप्त (अग्ने) विद्या विनय के प्र-काशक अग्नि के तुल्य तेनस्वि राजन् (ये) जो (अनानाम्) मनुष्यों के बीच (गो-नाम्) गौ आदि पशुओं के (ऊर्वान्) रक्तकों को (दयन्त) दया करते वा सुर-क्तित रखते और (यन्तारः) शुभ कर्मों को प्राप्त होने वाले (मधवानः) बहुत प्र-कार के धनों से युक्त (सूरयः) धर्मात्मा विद्वान् (त्वे) आप में (प्रियासः) प्रीति करने वाले (सन्तु) हों उन का आप नित्य सत्कार की जिये॥ ७॥ भावार्थ:—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो! जैसे राजा सब में दया का विधान कर और विद्वानों का सत्कार कर के श्रापने राज्य में धनादचों को बसावे वैसे प्रजानन भी राजा के हितैपी होनें ॥ ७ ॥

राज्ञा के पालनीया दगडनीयाश्च सन्तीत्याह ॥ राजा को किन का पालन वा किन को दगड देना चाहिये इस विषय को०॥

े येषामिळी घृतहंस्ता हुरोण ऋँ ऋपि प्राता निषीदंति । तां स्त्रीयस्व सहस्य दुहो निदो य-च्छो नः शर्म दीर्घश्चत् ॥ ८॥

येषांम् । इळां । घृतऽहंस्ता । दुरोणे । या । आपि।प्रा-ता । निऽसीदंति । तान् । त्रायस्व । सहस्य । द्वहः। निदः। यच्छं । नः। शर्मे । दीर्घऽश्वस् ॥ ८॥

पदार्थः—( येषाम् ) (इळा ) प्रशंसनीया वाक् (घृतहस्ता) घृतं हस्ते गृह्यते यया सा (दुरोणे ) गृहे ( आ ) ( आपि ) ( प्राता ) व्यापिका ( निषीदित ) ( तान् ) तायस्व ) ( सहस्य ) सहसा बलेन युक्त (दुहः ) द्रोग्धीन् ( निदः ) निन्दकान् ( यच्छा ) निगृह्णीहि। अत्र ह्यचोऽतस्तिङ द्वाति दीर्घः ( नः ) अस्माकम् ( शर्म ) गृहम् ( दीर्घश्चुत् ) यो दीर्घ कालं गृणोनित ॥ ८॥

अन्वय:-हे सहस्य! येषां दुरे। ये घृतहस्ता प्रातेळा त्रा निषी दित तांस्त्वं भायस्य दीर्घश्चर्वं नः शर्भे यच्छ ये दुहो निदः सन्ति तानप्यायच्छ ॥ ८॥ भावार्थ:—हे राजन्!यसत्यवाचो वेदिविदः स्युस्तेभ्यो निर्दे सुखं प्रयच्छ वे च द्रोहादिदोषयुक्ता ऋाप्तिनिद्दकाः स्युस्तान्भृशं दएडया।८॥

पदार्थः—हे (सहस्य ) बल से युक्त राजन् (येषाम् ) जिन के (दुरो-यो ) घर में (घृतहस्ता ) हाथ में घी लेने वाली के तुल्य (प्राता ) व्यापक (इ-ट्या ) प्रशंसा योग्य वाणी (आ, निर्मादति ) अच्छे प्रकार निरन्तर स्थिर होती (ता-न् ) उन की आप ( त्रायस्व ) रक्ता की जिये ( दी ईश्चन् ) दी घ काल तक सुनने वाले आप (नः ) हमारे (शर्म ) घर को (यव्य ) ग्रहण की जिये नो (दुहः ) दोही (निदः ) निन्दक हैं उन को (अप ) भी अच्छे प्रकार ग्रहण की जिये॥ =॥

भावार्थः —हे राजन् ! जो सत्यवाणी वाले, वेद ज्ञाता हों उनकी नित्य सुख दीजिये और जो दोहादि दोष युक्त आप्तों के निन्दक हैं उन को शीव दण्डदी-निये॥ = ॥

पुनः स राजा किं कुर्यादित्याह ॥
भिर वह क्या करे इस विषय को ०॥

स मुन्द्रथां च जिह्नया वहिनेरासा विदुष्टरं: । श्रग्ने रुपिं मुघवंद्रयो न श्रा वंह हृध्यदांतिं च सूद्य॥९॥

सः । मन्द्रयां । च । जिह्नयां । वहिः । मासा । विदुः-ऽऽतरः । भग्ने । र्थिन् । मुघवंत्ऽभ्यः । नः । भा । वृह् । हृव्यऽदंतिम् । च । सूद्य ॥ ९॥

पदार्थः -( सः ) ( मन्द्रया ) प्रशंतितयाऽः नन्दप्रदयाः ( च ) ( जिह्नया ) सत्यभाषणयुक्तया वाचा ( विह्नः ) वोढा विद्यासुख-

प्रापकः ( श्रासा ) मुखेन (विदुष्टरः ) श्रातिशयेन विद्वान् ( श्रान्ये ) श्राग्निरिव न्यायेन प्रकाशित राजन् ( रियम् ) धनम् ( मन्यवद्भयः ) प्रशंशितधनेभ्यः ( नः ) श्रास्मभ्यम् ( श्रा ) ( वह ) समन्तात्प्रापय ( हव्यदातिम् ) होतुं दातुं गृहीतुं वा योग्यानां खण्डनम् ( च ) ( सूदय ) विनाशय ॥ ९ ॥

अन्वय: — हे श्रिप्रे! यो विद्वारिव वर्त्तमानो बोढा विदुष्टरस्स त्वं मन्द्रया जिह्नपाऽऽसा च मघवद्रयो नो रियमा वह हव्यदातिं च सू-दय ॥ ९ ॥

भविर्थः - त्र्यत वाचकलु • - यथाऽभिः सर्वेभ्यः श्रिव्यादि -भ्यस्तत्वेभ्यो हीरकादीनि परिपाच्य प्रयच्छति तथा राजा धनाढ्या -नां सकाद्यान्निर्धनं श्रीमन्तं कारियत्वा सुर्वं प्रापयेत् सत्यया मधु -रया वाचासर्वाञ्छन्तेत यत एतेऽयुक्ते व्यवहारे धनहानिं न कुर्ध्याशा

पद्धः -हे (अग्ने) श्रीन के तुल्य न्याय से प्रकाशित राजन् जो(बहिः) श्रीन के तुल्य वर्तमान(बोटा) विद्या श्रीर मुखप्राप्त करने वाले (विदुष्टरः) श्रास्यन्त विद्वान् हैं (सः) सो श्राप (मन्द्रया) प्रशंसित श्रानन्द देने वाली (जिह्नया) सत्य माषणयुक्त वाणी से (च) श्रीर (श्राप्ता) मुख से (मधवद्ग्यः) प्रशंसित धन वाले (नः) हम लोगों केलिये (रियम्) धन को (श्रा, वहः) प्राप्त कीनिये (च) श्रीर (हव्यदातिम्) होम के वा ग्रहण करने के योग्य वस्तुओं के खण्डन को (मृद्य) नष्ट कीनिये ॥ १॥

भविश्विः - इस मन्त्रमें वाचकलु० - जैसे श्राग्न सब श्रियव्यादि तत्वों से हीरा श्रादि रत्नों को सब श्रोर से पका के देता है वसे राजा, धनाट्यों के सम्बन्ध से निर्धन को धनवान कराके सुख प्राप्त करे, सत्य मधुर वाणी से प्रजानमों को शिला करे जिस से ये श्रयुक्त व्यवहार में धनहानि न करें ॥ ६॥ पुनः स राजा प्रजाजनान्त्रति कथं बैबर्तेत इत्याह ॥ फिर वह राजा प्रजाजनों के प्रति कैसे वर्ते इस विषय को ॥

य राधीं सि दद्वयश्व्यां मुघा कामेन् श्रवंसी मुहः। ताँ श्रंहंसः पिएहि पुर्ति भिष्टुं शतं पूर्भिर्यं विष्ठच॥१०॥

ये। राधीति। ददेति। श्रश्व्यां। मुघा। कामैन। श्र-वंसः। मुहः। तान्। अहंसः। प्रिष्टुह्वि। प्रतृऽभिः। त्वम्। ग्रतम्। पूःऽभिः। युविष्ट्य॥ १०॥

पदार्थः—( ये ) ( राधांति ) धनानि ( ददति ) [स्त्रश्च्या)
महत्सु भवानि ( मघा ) पूजनीयानि ( कामेन ) इच्छया ( श्रवसः ) श्रजस्य ( महः ) महनः ( तान् ) ( श्रंहसः ) दुष्टाचारात् ( पिपृहि ) पाल्प ( पर्तृभिः ) पाल्कैः ( त्वम् ) ( इतम् ) श्रमंख्यम् ( पूर्भिः ) नगरीभिः ( यविष्ठ्य ) येऽतिद्रायेन
युवानस्तेषु साधो ॥ ३०॥

त्रन्वयः हे यविष्ठ्य राजन ! ये महः श्रवसः कामेन इा-तं मघाऽञ्च्या राधांसि सर्वेभ्यो ददति तान्पर्तिभः पूर्भिस्त्व मंहसः पिष्टिहि ॥ १ ० ॥

भावार्थः—हे राजन् ! ये धर्मात्मस्य उद्योगिस्यः श्रमं का-रियत्वा धनाऽचानि प्रयच्छन्ति ताचगरीभिः पालकैस्सह वर्त-मानानधर्माचरणात्प्रधग्रवयत एते धर्मेणोद्योगेन पुष्कलं धना-ऽचं प्राप्य जगदिताय सततं दानं कुट्युः॥ १०॥ पद्धि:—हे ( यविष्ठच ) अतिशय कर ज्वानों में श्रेष्ठ राजन् ( ये ) जो ( महः ) बड़े ( श्रवसः ) अन्न की ( कामन ) कामना से ( श्रतम् ) सैकड़ों (मधा ) स्वीकार करने योग्य ( श्रश्वा ) महत् लोगों में प्रकट होने वाले ( राधांसि ) धनों को सब को ( ददित ) देते हैं (तान् ) उन को (पर्तृभिः ) रक्षक (पूर्भः ) नगरियों के साथ ( त्वम् ) आप ( अंहसः ) दुष्टाचरण से ( पिष्टाहि ) रक्षा की निये॥ १०॥

भावार्थ: — हे राजन्! जो धर्मातमा उद्योगी जनों को उन से अम करा के धन और अब देते हैं उन नगरी और रालकों के साथ वर्तमानों को अधर्माचरण से पृथक रक्लो जिस से धर्मपूर्वक उद्योग से पृष्कल धन और अन पाकर जगत् के हितार्थ निरन्तर दान करें ॥ १०॥

पुनर्मनुष्याः किं कुर्ध्युरित्याह ॥ फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को०॥

देनो वो द्रविणोदाः पूर्णा विवर्षा सिर्धम । उद्यो सिञ्चध्वमुपं वा एणध्वनादिद्यो देव औ-हते ॥ ११ ॥

देवः। वः। द्विणः ऽदाः। पूर्णाम् । विष्धि । माऽतिचेम् । उत्। वः । तिक्दध्यम् । उपं। वा । एणध्वम् । मात् । इत् । वः । देवः । सोहते ॥ ११॥

पदार्थः -( देवः ) विहान (वः ) युष्मान ( द्रविणोदाः ) धनप्रदः ( पूर्णाम ) ( विविष्ट ) विदेषेण कामयते ( त्र्रासिच-म् ) समन्तात्सिकाम् ( उत् ) ( वा ) ( तिक्षध्वम् ) (उप ) ( वा ) ( प्रणध्वम् ) प्रयत ( त्र्रात् ) त्र्रानतसम् ( इत् ) एव ( वः ) युष्मान् ( देवः ) दिव्यगुणः ( त्र्रोहते ) वितर्कयति ॥ १ ॥ ॥

श्रन्यः - हे मनुष्या यो द्रविणोदा देवो वः पूर्णामातिचं विविधि वा यो देवो वो युष्मानोहते तमुत्सिञ्चध्वं वाऽऽदिदुपरः णध्वम् ॥ ५ ९ ॥

भावार्थ:-ये विद्दांतो मनुष्याणां पूर्णा कामनां कुर्वन्ति ता-न्सर्वे सुखयन्तु ॥ ११ ॥

पदार्थ:—हं मनुष्यो जो (द्रविणोदाः) धनदाता (देनः) विद्वःन् (वः) तुम को (पूर्णाम्) पूरी (आसिचम्) अच्छे प्रकार सेचन की कान्ति को (विवाष्टि) विशेष कर कामना करता है (वा) अथवा जो (देनः) दिन्यगुणधारी विद्वान् (वः) तुम को (ओहते) विनर्कित करता उस को (उत्, सिब्चध्वम्) ही सीचो (वा) अथवा (आत, इत्) इस के अनन्तर ही (उप, एणध्वम्) समीप में तृस करो ॥ ११॥

भावाधः - जो विद्वान् लोग मनुष्यों की कामना पूर्ण करते हैं उन को सब मुखी करें ॥ ११॥

पुनरध्यापका अध्येतारः किं कुर्युरित्याह ॥

फिर श्रध्यापक और श्रध्येता क्या करें इस विषय को०॥

तं होतारमध्वरस्य प्रचेतसं विद्धे देवा श्रंक-ण्वत । दर्थाति देवनं विधते सुवीर्यम्गिनर्जनांय दाशुपे ॥ १२ ॥ २२ ॥

तम् । होतारम् । भृष्वरस्यं । प्राचैतसम् । वाह्नम् । देवा । भुरुणवतः । दर्धाति । रत्नम् । विश्वते । सुऽवीर्यम् । भागिनः । जनाय । दाशुषे ॥ १२ ॥ १२ ॥

पदार्थः—(तम्)(होतारम्) विद्याया ऋगदातारम् ( छ्र-ध्वरस्य ) छ्रिहिंसामयस्य यज्ञस्य (प्रचेतसम्) प्रकर्षेण ज्ञापिय-तारम् (विद्वम्) वोढारम् (देवाः) विद्वांसः ( ऋकण्वत ) कुर्वन्तु (दधाति ) (रत्नम्) रमणीयं धनम् (विधते ) विधा-नं कुर्वते (सुनीर्यम्) सुष्ठु पराक्रमम् ( ऋगिनः ) विद्वारिव वर्त्त-मानः (जनाय ) परोपकारे प्रसिद्धाय (दाशुपे) दात्रे ॥ १२ ॥

श्रन्वयः - योऽग्निरिव विधते दाशुषे जनाय सुवीर्य रतनं द-धाति यं देवा श्रध्वरस्य होतारं विद्वं प्रचेतसमक्रएवत तं सर्वे सु-शिच्चयन्तु ॥ १२ ॥

भावार्थः –हे विद्यांसो ये जितेन्द्रियास्तिव्यप्रज्ञा विद्याग्रह-णाय प्रकृता विद्यार्थिनस्युस्तानहिंस्रान्प्राज्ञान्विद्याधर्मधरान्कुरु-तेति ॥ १२॥

स्त्रत्राग्निविद्दराजयजमानपुरोहितोपदेशकविद्याधिकत्यवर्णना-देतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गतिर्वेद्या ॥

इति षोडशं सूक्तं दाविंशो वर्गश्च समाप्तः॥

पद्रियं: — जो (अग्निः) अग्नि के नुल्य वर्त्तमान विद्वान् (विधते) विधान करते हुए (दाशुषे) दाता (जनाय) जन के लिये (सुवीर्ध्यम्) सुन्दर पराक्रम युक्त (रक्षम्) रमणीय धन को (दधाति) धारण करता जिस को (देवाः) विद्वान् लोग (अध्वरस्य) आहंसारूप यज्ञ के कर्त्ता वा (होतारम्) विद्या के प्रहीता (विद्यान्) कार्यों के चलाने और (प्रचेतसम्) अच्छे प्रकार जताने वाले जन को (अक्रुप्यत) करें (तम्) उस को सब सुशिद्धित करावें॥ १२॥

भावार्थ: —हे विद्वानों जो जितेन्द्रिय, तीजनुद्धि वाले, विद्या ग्रहण के अर्थ प्रवृत्त विद्यार्थी हों उन को अहिंसाशील, बुद्धिमान्, विद्या और धर्म के धारक करो॥ १२॥

इस मूक्त में भ्रानि, विद्वान्, राजा, यजमान, पुरोहित, उपदेशक श्रीर विद्यार्थी के कृत्य का वर्णन करने से इस सूक्त के श्रर्थ की इस से पूर्वमूक्त के श्रर्थ के साथ संगिति जाननी चाहिये॥

यह सोलहवां सूक्त और बाईशवां वर्ग समाप्त हुआ।।

त्राथ सप्तर्चस्य सप्तद्भास्य स्तास्य विसष्ठ ऋषिः।
त्राधिता। १ । १ । १ । १ । १ त्राचर्युष्णिक् छन्दः। ऋषभः स्वरः।
२ साम्ती तिष्ठ्यछन्दः।
धैवतः स्वरः। ५ साम्वी पङ्क्तिव्छन्दः।
पञ्चमः स्वरः।

भथ विद्यार्थिनः किंवत्किष्टिशा भवेयुरित्याह ॥ भव विद्यार्थी किस के नुल्य कैसे हों इस विषय को ०॥

श्र<u>ये</u> भवं सुपिमधा सिमंद्र। उत बहिंरंर्विया वि स्तंणीताम्॥ १॥

भग्ने। भवं। सुऽसुमिधां। सम्ऽइंद्धः। द्वतः। बार्हिः। द्वः विया। वि। स्तुणीताम्॥ १॥

पदार्थ:-( त्रप्रप्रे ) त्राग्निश्व विहन् ( भव ) ( सुषानिधा ) शोभनया सानिधेव धर्म्याक्रियया ( सानिद्धः ) प्रदीप्तः ( उत ) त्रप्र-पि ( बार्हिः ) प्रष्टद्वमुदकम् बार्हिरित्युदकनाम निष्यं • १ । १२ (उ-विया ) प्रथिव्या सह (वि ) ( स्तृणीताम् ) तनोतु ॥ १ ॥

श्रन्वय: —हे त्र्रग्ने! यथा सुषिधा सिमद्धोऽग्निर्भवति तथा भ-व उत यथा विद्वरुविया बिहिविं स्ट्रणाति तथाविधो भवान् वि-स्ट्रणीताम् ॥ १ ॥ भावार्थः—म्रत्र वाचकलु ० - यथेन्यनैराग्नः प्रदीप्यते वर्षोद्धः केन मूमिमाच्छदयति तथैव ब्रह्मचर्यसुशीलतापुरुषार्थेर्विद्याधिनः सु-प्रकाशिता भूत्वा जिज्ञामुहृदयेषु विद्यां विस्तारयन्ति ॥ १ ॥

पद्रियः—हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वी विद्वत् जैसे (सुषिधा) स-मिधा के तुल्य शोभायुक्त धर्मानुकूल किया से (सिमद्धः) प्रदीस अग्नि होता है वै-से (भव) हूजिये (उत) और जैसे अग्नि (उर्विया) पृथिवी के साथ (बर्हिः) ब-दे हुए जल का विस्तार करता है वैसे प्रकार होकर आप (विस्तृशीताम्) विस्तार कीजिये ॥ १ ॥

भावार्थ:—इस मंत्र में वाचकलु॰ - जैसे इन्धनों से अग्नि प्रदीप्त होता, ब-पी जल से पृथिवी को आच्छादित करता है वैसे ही ब्रह्मचर्च्य सुशीलता और पुरुषार्थ से विद्यार्थी जन सुप्रकाशित होकर जिज्ञामुओं के हृदयों में विद्या का विस्तार करते हैं॥ १॥

पुनरध्यापकविद्यार्थिनः परस्परं कथं वर्त्तरिक्तत्याह ॥ फिर अध्यापक और विद्यार्थी परस्पर कैसे वर्ते इस विषय को०॥

उत द्वारं उज्ञतीर्वि श्रंयन्तामुत देवाँ उज्ञत त्रा वंहेह ॥ २॥

उत । हारं: । उञ्जतीः । वि । श्रयुन्ताम् । उत । देवा-न् । उञ्जतः । मा । वह । इह ॥ २ ॥

पदार्थः—(उत) श्रिप (हारः) हाराणि (उदातीः) का-भयमानाः (वि) (श्रयन्ताम्) सेवन्ताम् (उत) (देवान्) दिव्य गुणकमेस्वमावान् (उद्यातः) कामयमानान् पतीन् (श्रा) (वह) (इह) श्राहेमन् ॥ २॥ श्रन्वय: —हे विद्यार्थन!यथा हार उद्याती हूं याः पत्नी विद्यांस उत बोदातो देवान् स्त्रियो विश्रयन्तां यथाऽग्निरिह सर्व बहत्युत बा दिव्यानगुणानप्रापयति तथैव स्वमा वह ॥ १ ॥

भविर्थ: - श्रव वाचकलु ० - ये विद्यार्थनो विद्याकामनया श्राप्तानध्यापकान् सेवन्ते यानुत्तमान्विद्यार्थनोऽध्यापका इच्छन्ति ते परस्परं कामयमाना विद्यामुनेतुं शक्कुवन्ति ॥ २ ॥

पदार्थ:—हे विद्यार्थी जैसे (हारः) द्वार (उशतीः) कामना वाली हृदय को प्यारी पत्नियों को विद्वान् (उत ) श्रीर (उशतः) कामना करते हुए (देवान्) उत्तम गुण कर्म स्वभाव युक्त विद्वान् पतियों को श्रियां (वि, श्रयन्ताम् ) विशेष कर सेवन करें वा जैसे ग्राग्न (इह ) इस जगत् में सब को प्राप्त होता (उत ) श्रीर दिन्य गुणों को प्राप्त कराता है वैसे ही श्राप (श्रा,वह ) प्राप्त करिये ॥ २॥

भावार्थ: — इस मंत्र में वाचकलु० — जो विद्यार्थी विद्या की कामना से आप्त-अध्यापकों का सेवन करते जिन उत्तम विद्यार्थियों को अध्यापक चाहते वे परस्पर कामना करते हुए विद्या की उन्नति कर सक्ते हैं ॥ २ ॥

#### पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को०॥

श्रग्ने वीहि ह्विषा यक्षि देवान्त्स्वंध्वरा है-णुहि जातवेद: ॥ ३ ॥

भग्ने । वीहि । हुविषा । यित्रं । देवान् । सुऽमध्वरा । कुणुहि । जातुऽवेदः ॥ ३ ॥ पदार्थः -( त्राग्ने ) बिहारिव तीवृत्रज्ञ ( बीहि ) व्याञ्चाहि ( हिवमा ) त्रादत्तेन पुरुषार्थेन ( याचि ) यज सङ्गच्छस्व (दे॰ बान् ) विदुषोऽध्यापकान ( स्वध्वरा ) शोभनोऽध्वरोऽहिंसामयो व्यवहारो येषां तान ( रुणुहि ) ( जातवेदः ) जातविद्य ॥ ३ ॥

श्रन्वयः -हे जातवेदोऽग्ने ! विद्यार्थस्त्वं विद्युदिव हविषा वि-द्या वीहि देवान्यित स्वध्वरा कणुहि ॥ ३ ॥

भावार्थ:—अत्र वाचकलु॰-विद्यार्थिनो यथा विद्युदध्वानं सद्यो व्याप्नेति तथा पुरुपार्थेन शीर्ध विद्याः प्राप्नुवन्त्वध्यापकाश्च ताँस्तूर्ण विदुषः कुर्वन्तु ॥ ३।

पदार्थ:—हे ( जातवेद: ) विद्या को प्राप्त ( अग्ने ) अग्नि के तुल्य तीव-बुद्धि वाले विद्यार्थिन तू विद्युत् के तुल्य ( हविपा ) प्रहण् किये पुरुषार्थ से विद्याओं को (वीहि) प्राप्त हो (देवान् ) विद्वान् अध्यापकों का ( यित्त ) सङ्ग कर और (स्वध्वरा ) सुन्दर आहिंसारूप व्यवहार वाले कामों को ( कुणुहि ) कर॥३॥

भावार्थ: इस मंत्र में वाचकलु॰-विद्यार्थीनन जैसे विद्युत् मार्ग को शीव्र व्याप्त होती वैसे पुरुषार्थ से शीव्र विद्यात्रों को प्राप्त हों और अध्यापक पुरुष उनकी शीव्र विद्वान् करें ॥३॥

केऽध्यापका वराः सन्तीत्याह ॥

कीम अध्यापक श्रेष्ठ हैं इस विषय को ।।

स्वध्वरा कंरति जातवेदा यश्चंदेवाँ श्रमृतानिप-प्रयंच ॥ ४ ॥ ं सुऽत्र्यव्वरा । क्रुति । जातऽवेदाः । यत्तंत् । देवान् । अमृतान् । पुत्रयंत् । च ॥ ४ ॥

पदार्थः - ( स्वध्वरा ) सुष्ट्विहिं स्वस्वभावयुक्तान् ( करित ) कुर्यात् ( जातवेदाः ) प्रसिद्धविद्यः ( यद्गत् ) सङ्गच्छेत (देवान् ) विदुषः ( त्र्रमृतान् ) स्वस्वद्धपेण मृत्युरिहतान् ( पिप्रयत् ) प्रीणीयात् ( च )॥ ४॥

अन्वयः-यो जातवेदा श्रध्यापको विद्यार्थिनो देवान्स्वध्वरा क्रत्यमृतान्यच्चदेतान्पिप्रयच स विद्यार्थिनिः सेवनीयोऽस्ति ॥४॥

भावार्थः -येषामध्यापकानां विद्यार्थिनः सद्यो विद्दांसः सुझी-ला धार्मिका जायन्ते त एवाऽध्यापकाः प्रशंसनीयाः सन्ति ॥२॥

पदार्थ:—जो (जातवेदाः) विद्या में प्रसिद्ध अध्यापक विद्याधियों को (देवान्) विद्वान् और (स्वध्वरा) श्राच्छे प्रकार अहिंसा स्वभाव वाले (करित) करे (श्रामृतान्) श्रापने स्वरूप से मृत्यु रहितों को (यत्तत्) संगत करे (च) श्रीर इन को (पिप्रयत्) तृप्त करे वह विद्यार्थियों को सेवने योग्य है ॥ ४॥

भावार्थ: - जिन अध्यापकों के विद्यार्थी शीघ विद्वान्, मुगील, धार्मिक होते हैं वेही अध्यापक प्रशंमनीय होते है ॥ ४॥

पुनरध्यापकं प्रति विद्यार्थिनः किं प्रच्छेयुरित्याह ॥

फिर अध्यापक से विद्यार्थी जन क्या पूछे इस विषय को ।।

वंस्व विश्वा वार्याणि प्रचेतः सत्या भवन्त्वा-शिषो नो श्रद्य ॥ ५ ॥ वंस्वं । विश्वां । वार्याणि । प्रचेत् इतिप्रऽचेतः । सृत्याः। भवन्तु । भाऽशिषंः । नः । भूय ॥ ५ ॥

पदार्थः—(वंस्व ) संभज ( विश्वा ) सर्वाणि ( वार्याणि ) वरणीयानि प्रज्ञानानि ( प्रचेतः ) प्रकर्षेण प्रज्ञया युक्त (सत्याः) सत्सु साध्व्यः ( भवन्तु ) ( स्त्राशिषः ) इच्छाः (नः) स्त्रस्माकम् ( स्त्रच ) स्त्राहिन स्त्रम् । प ॥

श्रन्वयः — हे प्रचेतस्त्वं विश्वा वार्याणि वंस्व यतो नोऽद्याः ऽऽशिषः सत्या भवन्तु ॥ ५ ॥

भावार्थ: -हे ऋध्यापक! त्वं विवेकेन सत्यानि शास्त्राण्यध्यापय सुशिक्षां कुरु येन वयं सत्यकामा भवेम ॥ ५ ॥

पदार्थः -हे ( प्रचेतः ) उत्तम बुद्धि से युक्त पुरुष आप (विश्वा ) सन (वा-र्यागि ) ग्रहण करने योग्य विज्ञानों का (वंस्व ) सेवन की निये जिस से ( अद्य ) आ-न ( नः ) हमारी ( आशिषः ) इच्छा ( सत्याः ) सत्य ( भवन्तु ) होवें ॥ ५ ॥

भावार्थः —हे अध्यापक ! आप विवेक से सत्य शास्त्रों को पढ़ाइये और सु-शिक्षा करिये निससे हम लोग सत्य कामना वाले हों॥ प्र॥

पुनर्विद्यार्थिनः कमिन कं सेवेरान्नित्याह ॥

फिर विद्यार्थी किस के तुल्य किसका सेवन करें इस विषय को ।।

त्वामु ते दंधिरे हञ्यवाहं देवासी श्रप्न ज-र्ज श्रा नपातम्॥ ६॥

त्वाम् । ॐ। इति। ते । द्धिरे । हृव्युऽवाहंत् । देवासंः । भुग्ने । ऊर्जः । भा । नपातम् ॥ ६ ॥ पद्धिः—(स्वाम्)(उ)(ते)(द्धिरे) दधनु (हब्य-वाहम्) यो हत्यानि हुतानि द्रव्याणि बहति तहहतिमानम् (दे-वासः) दिव्यस्त्रभावा विद्यार्थिनः (त्रप्रमे) सकलाविद्यया प्रकाशित (ऊर्जः) पराक्रमयुक्ताः (त्र्या) (नपातम्) न विद्यते पालो प-स्य तम्॥ ६॥

त्रान्वयः —हे त्रप्रे ! त ऊर्जो देवासो नपातं हब्यवाहिमिव त्वामु त्रा दिधरे ॥ ६ ॥

भावार्थ:-यथाऽभिविद्या जना ऋत्विजोऽभिं परिचरन्ति त-धैव विद्यार्थिनोऽध्यापकं सेवेरन् ॥ ६ ॥

पदार्थः—हे (अग्ने) समस्त विद्या से प्रकाशित (ते) आप के (ऊर्नः) पराक्रम युक्त (देवासः) उत्तम स्वभाव वाले विद्यार्थी अन (नशतम्) निस्का गिर-ना नहीं विद्यमान उस (हन्यवाहम्) होमे हुए पदार्थी को पहुचाने वाले अग्नि के के समान (त्वाम्) (उ) तुभो ही (आदिधरे) अच्छे प्रकार धारण करें ॥ ६॥

भावार्थः — जैसे अग्निविद्या जानने वाले ऋतिवन् अग्नि की सेवा करते हैं वैसे ही विद्यार्थी जन अध्यापक भी सेवा करें ॥ ६ ॥

पुनस्ते परस्परं किं किं प्रद्युरित्याह ॥

फिर वे परस्पर क्या २ देवें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं॥

ते ते देवाय दाइतः स्याम महो नो रतना वि

ते । ते । वेवायं । सर्वातः । स्याम । महः । तः । रत्नां । वि । हुधः । हुयानः ॥ ७ ॥ २३ ॥ ९ ॥ पदार्थः—(ते) (ते) तुम्यम् (देवाय) विदुषेऽध्यापकाय (दाज्ञातः) दातारः (स्थामः) (महः) महान्ति (नः) त्र्यस्मभ्य-म् (रत्ना)विद्यादिरमणीयप्रज्ञाधनानि (वि) (द्धः) विद्याति (इयानः) प्राप्नुवन् ॥ ७॥

श्रन्वय: हे श्रध्यापक ! यो भवान न इयानो महो रहना वि दधस्तसमै ते देवाय ते बयं दाज्ञतः स्थाम ॥ ७ ॥

भावार्थः -- यथाऽध्यापकाः प्रीत्या विद्याः प्रदेशुस्तथा विद्यार्थि-नो वाङ्मनः शरीरधनैरध्यापकान्त्रीणीयुरिति ॥ ७ ॥

त्रवाध्यापकविद्याधिकत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गतिर्वेद्या॥

इत्युग्वेदे सप्तममण्डले प्रथमोऽनुवाकः सप्तदशं सूक्तं पश्चमे-ऽष्टके दितीयाध्याये त्रयोविंशो वर्गश्च समाप्तः ॥

पदार्थ:—हे अध्यापक जो आप (नः) हमारे लिये (इयानः) प्राप्त हो-ते हुए (महः) बड़े २ (रत्ना) रत्नों को (ति, दधः) विधान करते हो (ते) उन (देवाय) विद्वान् अध्यापक आप के लिये (ते) वे हः लोग (दाशतः) दे ने वाले (स्थाम) हों॥ ७॥

भविधि:— जैसे अध्यापक जन प्रीति के साथ विद्यायें देवें वैसे विद्यार्थी जन वाणी, मन, शरीर और धनों से अध्यापकों को तृप्त करें ॥ ७ ॥

इस सूक्त में अध्यापक और विद्यार्थियों के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥

यह ऋग्वेद के सप्तममगडल में पाहिला अनुवाक और सत्रहवां मूक्त तथा पांच-वें अष्टक के द्वितीयाध्याय में तेईशवां वर्ग पूरा हुआ ॥ श्रथ पञ्चिविद्याद्यस्याऽष्टादशतमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ

श्रम्प शानस्तुतिर्देवता। १। १७। २१ प
ङ्किः।२।१।१२। २२। भुरिक् प
ङ्किः।२।१३। १४ स्वराट्य
ङ्किःबन्दः। पञ्चमः स्वरः।३।

७ विराट्त्रिष्टुप्।५।९।११।

१६।१९।२० निचृत्रिष्टुप्

६११०।१५।२३।

२४।२५। निष्टु
पद्यन्दः। धैव-

तः स्वरः ॥

धथ राजा की हुआ। वरो भवती त्याह ॥

श्रव पचीरा ऋचा वाले श्राठारहर्वे मूक्त का प्रारम्म है उस के प्रथम मंत्र में राजा कैसा श्रेष्ठ होता है इस विषय को०॥

त्वे ह यत्पितरंश्चित्र इन्द्र विश्वां वामा जेरि-तारो त्रसंन्वन् । त्वे गावंः सुदुघारूत्वे ह्यश्वारूत्वं-वसुं देवयते वनिष्ठ: ॥ १ ॥

त्वेइति । हु । यत् । पितरंः । चित् । नः । हुन्द्र । वि. इवं । वामा । जरितारंः । मर्सन्वन् ∫ त्वे इति । गावंः ।

सुऽतृषां । त्वे इति । हि । भरवाः । त्वम्। वसुं । देवऽयते । विनिष्ठः ॥ १ ॥

पदार्थः -( त्वे ) त्विय ( ह ) खलु ( यत् ) ये ( पितरः ) ऋतव इव पालियतारः ( चित् ) ऋपि ( नः ) ऋस्माकम् ( इन्द्र ) ( विश्वा ) सर्वाणि (वामा ) प्रशस्यानि ( जिरतारः ) स्तावकः ( ऋसन्वन् ) याचन्ते ( त्वे ) त्विय ( गावः ) धेनवः ( सुन्द्र्या ) सृष्ठु कामप्रपूरिकाः ( त्वे ) त्विय ( हि ) ( ऋश्वाः ) महान्तस्तुरङ्गाः ( त्वम् ) ( वसु ) द्रव्यम् ( देवयते ) कामयमान्वाय ( विनष्ठः ) ऋतिशयेन विनता सन्भाजकः ॥ १ ॥

त्रान्वय: हे इन्द्र राजस्ते सित यद्ये नः पितरिश्वज्जिरितारो विश्वा वामा त्रासन्बस्ते ह सुदुघा गावोऽसन्बस्ते सश्वा त्रासन्ब-न्यस्तं देवयते विनष्ठः सन्वसु ददासि स त्वं सर्वेः सेवनीयः॥ १॥

भावार्थः - स्रत वाचकलु० - यदि राजा सूर्वविद्यान्यायप्र-काराको भवेत्ति सर्व राष्ट्रं कामेनालं रुतं भूत्वा राजानमलंकामं कुर्योद्धार्मिका धर्ममाचरेयुरधार्मिकाश्व पापाचारं त्यत्तवा धर्मिष्ठा भवेयुः॥ १॥

पदार्थ:—हे (इन्द्र ) राजन् (त्वे ) आप के होते (यत् ) जो (नः ) हमारे (पितरः ) ऋतुओं के समान पालना करने वाले (चित् ) और (जारेतारः ) स्तृति कर्ता जन (विश्वा ) समस्त (वामा ) प्रशंसा करने योग्य पदार्थों की (असन्वन् ) याचना करते हैं (त्वे, ह् ) आप के होते (सुदुधाः ) सुन्दर काम पूरने वाली (गावः ) गौएँ हैं उन को मांगते हैं (त्वे,हि) आप ही के होते (अश्वाः ) जो बड़े २ घोड़े हैं उन को मांगते हैं जो आप (देवयते ) कामना करने वाले के लिये (विश्वः)

अतीव पदार्थों को अलग करने वाले होते हुए ( वसु ) धन देते हैं सो (त्वम् ) आप सब को सेवा करने योग्य हैं ॥ १ ॥

भवि। थै: - इस मन्त्र में वाचकलु०-यदि राजा सूर्य के समान विद्या भौरन्याय का प्रकाशक हो तो सम्पूर्ण राज्य कामना से अलङ्कृत होकर राजा को पूर्ण कामना बाला करें तथा धार्मिक जन धर्म का आचरण करें और अधार्मिक जन भी पापा- चरण को छोड़ धर्मात्मा होवें ॥ १॥

### पुनः स राजा की ह्याः स्यादित्याह ॥

फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को ।।

राजेंव हि जिनिभिः क्षेण्येवाव चुिमर्भि विदुष्क-विः सन् । पिशा गिरों मघवन् गोभिरेथेंस्वायतः शिशीहि राये अस्मान् ॥ २॥

राजांऽइव । हि । जिनंऽभिः। चेषिं । एव । भवं । शु-ऽभिः । भि । विदः। किवः। सन् । पिशा । गिरः। मघुऽवन् । गोभिः । भैर्यः। त्वाऽयतः। शिशोहि । राये । अस्मान् ॥ २ ॥

पदार्थः—(राजेव)यथा राजा तथा (हि) (जितिभिः) प्रादुर्भूनाभिः प्रजाभिः (जेषि) निवसित (एव) (त्र्प्रव) (ग्रुव) (ग्रुव) (विदेः) दिनैः (त्र्प्रिभ) (विदुः) विद्वान् (किनः) का-व्यादिनिर्माणे चतुरः (सन्) (पिशा) रूपेण (गिरः) वाचः (मघवन्) (गोभिः) धेनुभिः (त्र्प्रश्वैः) तुरह्नैः (स्वायतः) स्वां कामयमानान् (शिशीहि) तीक्षणप्रज्ञान् (क्रुरु) (राषे) धनाय (त्र्प्रस्मान्)॥ २॥

श्रन्यय: —हं मघवन ! विद्दन्यस्त्वं जिनभी राजेव गोभिर-श्वे राये त्वायतोऽस्मांज्छिशीहि विदुः कविः सन् पिशा गिरः शि-शीहि षुभिर्द्यास्यव केषि तमेव वयं सततं श्रोत्साहयेम॥ २॥

भवार्थः - श्रत्रोपमालं • - यथा सूर्यः सर्वेः पद्यिस्सह प्र-काशते तथा राजा प्रकाशमानो भवेद्यो नृपः सत्यं कामयमानान-स्मान्त्रीणाति सोऽपि सदा प्रसनः स्यात्॥ २॥

पदार्थ: —हे ( मघवन् ) ऐश्वर्ध्यवान् विद्वान् ओ आप ( जिनिमिः ) उत्पन्त हुई प्रमाओं से ( राजेव ) जैसे राजा वैसे ( गोमिः ) घेनु और ( अश्वैः ) घोन् हों से ( राथे ) घन के लिये ( त्वायतः ) तुम्हारी कामना करते हुए ( अस्मान् ) हम लोगों को ( शिशीहि ) तेजबृद्धि वाले करो । जो ( विदुः ) विद्वान् ( किवैः ) किविताई करने में चतुर ( मन् ) होते हुए ( पिशा ) रूप से ( गिरः ) वाणियों को तीक्ण करो ( शुनिः ) दिनों से ( हि ) ही ( अभि, अव, चेषि ) सब ओर से निरन्तर निवास करते हो ( एव ) उन्हों आप को हम लोग निरन्तर उत्साहित करें॥२॥

भावार्थ: - इस मंत्र में उपमालंकार है - जैसे सूर्य सब पदार्थों के साथ प्र-काशित होता है वैसे जो राजा प्रकाशमान हो और जो हम लोगों को सत्य के चाहने वालों को प्रसन्न करता है वह भी सदा प्रसन्न हो ॥ २ ॥

पुनः स राजा की हुआ। भवेदित्याह ॥
किर वह राजा कैसा हो इस विवय को ०॥

ड्रमा उं त्वा परएधानासो अत्रं मुन्द्रा गिरों देव्यन्तीरुपं स्थु: । अर्वाची ते पृथ्यां राय एतु स्पामं ते सुमताविन्द्र शर्मन् ॥ ३॥ हमाः । ऊं इति । त्वा । पुरप्रधानार्तः । सत्रं । मुन्द्राः । गिरंः । देवऽयन्तीः । उपं । स्थुः । मुर्वाची । ते । पुथ्यां । रायः । एतु । स्यामं । ते । सुऽमती । हुन्द्र । रामन् ॥ ३॥

पदार्थः—(इमाः) प्रजाः (उ) (त्वा) त्वाम् (परप्रधाः नासः) स्पर्धमानाः ( स्त्रत्र ) ( मन्द्राः) स्त्रानन्दप्रदाः (गिरः) वाचः (देवयन्तीः) देवान्विदुषः कामयमानाः (उप) (स्थुः) उपतिष्ठन्तु ( स्त्रवीची ) नवीना (ते ) तव (पथ्या ) पथिषु साध्या (रायः) धनानि (एतु ) प्राप्तोतु (स्याम ) (ते )तव (सुमती) (इन्द्र ) परमैश्वर्ययुक्त राजन् ( दार्भन् ) गृहे ॥३॥

श्रन्वयः —हे इन्द्र ! यं त्वा पस्प्रधानास इमा देवयन्ती म-न्द्रा गिर उपस्थुस्तेऽर्वाची पथ्या राय एतु तस्य तेऽत्र मुमती शर्म-चु वयं संमताः स्याम ॥ ३ ॥

भविर्थः —हे राजन यदि भवान सर्वविद्यायुक्ता सुशिचिता मधुरा इलक्ष्णाः सत्याः वाचो दध्यात्तार्हि तव नीतिः सर्वेषां पथ्या-स्यात् सर्वाः प्रजा त्र्यनुरक्ता भवेयुः ॥ ३॥

पदार्थः—हें (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त राजन् जिन (त्वा) आप को (प-स्प्रधानासः) स्पर्धा करते अर्थात् अति चाहना से चाहते हुए (इमाः) यह प्रजाजन और (देवयन्तीः) विद्वानों की कामना करती हुई (मन्द्राः) आनन्द देने वालीं (गि-रः) वाणियां (उप, स्थुः) उपस्थित हों और (ते) आप की (आर्वाची) नवीन (प-ध्या) मार्ग में उत्तम नीति (रायः) धनों को (एतु) प्राप्त हो उन (ते) आप के (अत्रः) इस (सुमतौ) श्रेष्ठमति और (शर्मन्) घर में (उ) मी हम लोग सन्मत (स्या-म) हों ॥ ३॥

भविधि:—हे राजन् ! यदि श्राप सर्वविद्यायुक्त, मुशिह्मित, मधुर, रिलक्ख सत्य, वाणियों को घारण करो तो तुन्हारी नीति सब को पथ्य हो सब प्रजान-न श्रनुराग युक्त होवें ॥ ३ ॥

> राजा सर्वसम्मत्या राजशासनं कुर्यादित्याह ॥ राजा सर्वसम्मति से राजशासन करे इस विषय को ।।

धेनुं न त्वां सूयवंसे दुदुंक्षत्रुप ब्रह्मांणि ससृ-जो विसिष्ठः । त्वा मिन्मे गोपंतिं विश्वं श्राहा न इन्द्रंः सुमृतिं गुन्त्वच्छं ॥ ४ ॥

धेनुम् । न । त्वा । सूयवंसे । दुर्धुच्वन् । उपं । ब्रह्माणि । समुजे । वसिष्ठः । त्वाम् । इत् । मे । गोऽपंतिम् । विश्वंः। बाह् । षा । नः । इन्द्रंः । सुऽमृतिम् । गुन्तु । अच्छं ॥ ४॥

पदार्थः —( धेनुम् ) दुग्धदाती गौः ( न ) इव (त्वा) त्वाम् (सूयवसे ) शोभने भद्मणीये घासे । त्र्यत्रान्धेषामपीत्याद्यचो दीर्घः ( दुदुत्तन् ) कामान्प्रपूरयन् ( उप ) (ब्रह्माणि) महान्त्यनानि घनानि वा ( सस्त्रजे ) स्जति ( विसष्ठः ) त्र्यतिशयेन वसुः (त्वाम्) (इत् ) (मे ) मम ( गोपतिम् ) गवां पालकम् ( विश्वः ) सर्वी जनः ( त्र्याह ) ब्रूयात् ( त्र्या ) ( नः ) त्र्यस्माकम् (इन्द्रः) परमिश्वर्ययुक्तो राजा ( सुमतिम् ) शोभनां प्रज्ञाम् ( गन्तु ) गच्छन्तु प्राप्नोतु ( त्र्यच्छ ) सन्यक् ॥ ४ ॥

त्रन्व थः - हे राजन् ! यो वितष्ठः सूयवसे धेनुं न त्वा दुदुन्नन्

ब्रह्मारायुप सस्ट ने मे गोपितं त्वां विश्वो जनो यदाहतानिनः सुम. ति निन्द्रो भवानच्छा गन्तु ॥ ४ ॥

भविष्यं: — त्रित्रोपमालं ॰ — हे राजन् ! यदि भवानस्माकं विदु-षां सम्मतौ वर्तित्वा राज्यशासनं कुर्याद्यः किश्चरप्रजाजनः स्वकीयं सु-खदुः खप्रकाशकं वचः श्रावयेत्तरसर्व श्रुत्वा यथावरसमादध्यात्त. हिं भवन्तं सर्वे वयं गौर्दुग्येनेव राज्येश्वर्येणोजतं कुर्याम ॥ १ ॥

पद्धि:—हे राजन् जो (विसिष्ठः) अतीव धन (सृथवसे) सुन्दर भक्तण करने योग्य धास के निभित्त (धेनुम्) गौ को (न) जैसे वैसे (त्वा) तुम्हें (बुदुक्तन्) कामों से परिपूर्ण करता हुआ (ब्रह्माणि) बहुत अन्न वा धनों को (खप्ति, सस्रेने) सिद्ध करता है (मे) मेरी (गोपितम्) इन्द्रियों की पालना करने वाले (त्वाम्) तुम्हें (विश्वः) सब जन जो (आह्) कहे (इत्) उमी (नः) हमारी सुमितिम्) सुन्दर मित को (इन्द्रः) परमैश्वर्ष युक्त राजा आप (अच्छ, आ, गन्तु) अच्छे प्रकार प्राप्त हूनिये॥ ४॥

भावाधः - इस मंत्र में उपमालंकार है - यदि आप हम लोगों विद्वानों की संमति में वर्त्तकर राज्यशासन करें वा जो कोई प्रना जन खकीय मुख दु ख प्रकाश करने वाले वचन को सुनावे उस सब को मुन कर यथावत् समाधान दें तो आप को सब हम लोग गौ दूध से जैसे वैसे राज्येश्वर्य से उन्नत करें ॥ ४॥

पुना राजा किंवत् किं कुर्यादित्याह ॥ किर राजा किस के तुल्य क्या करे इस विषय की ॰ ॥

त्रणीसि चित्पत्रथाना सुदास इन्द्री गाधान्यं कृणोत्सुपारा। शर्धन्तं शिन्युमुचर्थंस्य नव्यः शापं सिन्धूंनामकृणोदशंस्तीः॥ ५॥

भर्णाति । चित्। प्रथाना । सुऽदाते । इन्द्रंः । गाधानि ।

<u>ष्रकृणोत् । सुऽपारा । इार्धन्तम् । ज्ञिम्युम् । उचर्थस्य । नः</u> व्यः । ज्ञापम् । सिन्धूनाम् । <u>ष्रकृणोत् ।</u> पर्शस्तीः ॥ ५ ॥२ ४॥

पदार्थः—( ऋणांसि ) उदकानि (चित् ) इव ( पप्रथाना ) विस्तीणांनि ( मुदासे ) सुष्ठु दातव्ये व्यवहारे ( इन्द्रः ) सूर्यो विष्टुद्दा ( गाधानि ) परिनितानि ( ऋकणोत् ) करोति ( सुपारा ) सुखेन पारं गन्तुं योग्यानि ( इार्धन्तम् ) बलं कुर्वन्तम् ( शिन्युम् ) ऋगत्मनः शिमि कर्म कामयमानम् शिमीतिकर्मनाम निष्यं । १ । ( उच्चयस्य ) वक्तुं योग्यस्य ( नव्यः ) नवेषु भवः ( शापम् ) शपन्त्याकुश्यन्ति येन तम् ( सिन्यूनाम् ) नदीनाम् ( ऋकणोत् ) करोति ( ऋशस्तीः ) ऋपशंसिता निरुद्काः ॥ ५ ॥

श्रन्वय:-हे राजनव्य स्टबिमन्द्र श्रिट्सदासे पप्रधाना श्र-णीसि गाधानि सुपाराऽकणोत् सिन्धूनामशस्तीरकणोत्तथोचथस्य श र्धन्तं शिन्युं प्रति शापं कुर्याः ॥ ५ ॥

भावार्थः — त्रत्रत्रोपमालं ० — हे राजन् यथा सूर्यो विद्युद्दा समुद्र-स्थान्यपि जलानि सुखेन पारं गन्तुं योग्यानि करोति तथैव व्यवहारा-न्परिभितान् सुगमान् कत्वा दुष्टनाज्ञनं श्रेष्ठसन्मानं विधाय दुष्टा-नामधन्याः किया निन्दितास्त्वं सदा कुर्याः॥ ५॥

पद्रिधः - हे राजा (नव्यः ) नवीनों में प्रसिद्ध आप (इन्द्रः ) सूर्य वा विजुली (चित् ) के समान (सुदासे ) सुन्दर देने योग्य व्यवहार में (पप्रधाना ) विस्तीर्ण (अर्णीसि ) जल जो (गाधानि ) परिमित हैं उन को (सुपारा ) सुन्दर-ता से पार जाने योग्य (अक्टणीत् ) करते हैं (सिन्धूनाम् ) नदियों की (अशस्तीः) अप्रशंसित जलरहित (अक्टणोत्) करते हैं वैसे (उचथस्य) कहने योग्य ( शर्द्धन्तम् )

बल करते हुए (शिम्युम्) अपने को कर्म की कामना करने वाले प्रति (शापम्) शाप अर्थात् जिससे दगड देते हैं ऐसे काम को करें ॥ ५ ॥

भावार्थ: - इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमालंकार है ० - हे राजा ! जैसे सूर्य वा विजुली समुद्रस्थ जलों को सुख से पार जाने योग्य करता है वैसे ही व्यवहारों को भी परिमाण युक्त और सुगम कर दृष्टों का नाश और श्रेष्ठों का सन्मान कर दुष्टों की अधर्मिकियाओं को निन्दित आप सदा करें ॥ ५॥

# पुना राजा कान् सत्कुर्यादित्याह ॥

फिर राजा किन का सत्कार करे इस विषय को ।।

पुरोळा इतुर्वशो यत्तुरासीद्वाये मत्स्यासो नि-शिता अभीव । श्रुष्टि चंकुर्भृगंवी दुद्यवंश्र्य सखा-सखांय मतर्हिषूंचीः ॥ ६ ॥

पुरोळाः । इत् । तुर्वशैः । यक्षैः । ह्यासीत् । राये । मत्स्यांसः । निऽशिंताः । अपिऽइव । श्रुष्टिम् । चकुः । भृगं-वः । द्वृद्यर्वः । च । सर्खा। सर्खायम् । <u>अतरत्</u> । विषूचोः ॥६॥

पदार्थः - (पुरोळाः ) पुरः हरः (इत् ) एव (तुर्वशः ) सद्यो वशङ्करः (यतुः ) सङ्गन्ता ( त्र्रासीत् ) त्र्रासित (राये ) धनाय ( मरस्यासः ) समुद्रस्था मरस्या इव ( निशिताः ) नितरां तीत्त्रणगतिस्वभावाः ( त्र्रापीव ) (श्रुष्टिम् ) शीव्रम् ( चकुः ) कुर्वन्ति ( भृगवः ) परिपक्तज्ञानाः ( द्रुष्यवः ) दुष्टानां निन्दि काः ( च ) ( सरवा ) ( सरवायम् ) सरवायम् ( त्र्रातरत् ) तरित ( विष्योः ) व्याप्तविद्याधर्मसुशीलयोद्देयोः ॥ ६॥

श्रन्वयः—हे राजन्ये यस्तुर्वशः पुरोडा यक्षारिदासीद् ये म-रस्यासोऽपीव निशिता भृगवो दुस्यवश्र श्रुष्टिं चकुर्यः सखा विषूचोः सखायमतरत्तानि त्वं सदा सत्कुर्याः ॥ ६ ॥

भावार्थः - त्रत्रत्रोपमालं • - हे राजन् ! सर्वेषु शुभकर्भस्वग्रसं-राधनोन्नतिकारका महामत्स्या इव गम्भीराशयस्थाः शोधं कर्त्तारः परस्परस्मिन्सुखदः स्युस्तानतीवप्रज्ञानसत्कत्य राज्यकार्थेषु नियो-जय ॥ ६ ॥

पद्धि:—हे राजा (राये) धन के लिये जो (तुर्वशः) शांध वश करने और (पुरोड़ाः) आगे जाने (यन्नः) दूसरों से मिलने वाला (इत्) ही (आसीत्) है वा (च) और जो (मत्स्यासः) समुद्रों में स्थिर मञ्जलियों के समान (अपीव) अतीव (निशिताः) निरन्तर तीच्एस्वमावयुक्त (भृगवः) परिपक्त ज्ञान वाले (द्वु-ह्यवः) दुष्टों की निन्दा करने वाले (च) भी (शृष्टिम्) शीधता (चक्रुः) करते हैं जो (सखा) भित्र (विष्वोः) विद्या और धर्म का मुन्दर शील निन में विद्यमान उन के (सखायम्) भित्र को (अतरत्) तरता है उन सबों का आप सदा सत्कार करो ॥ ६॥

भावार्थ:—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है • —हे राजन् ! जो सब शुभ कम्मीं में आगे अच्छे प्रकार सिद्धि की उन्नति करने वाले बड़े मगरमच्छों के समान गंभीर त्रारायवाले, शीधकारी एक दूसरे में मित्रता रखने वाले हों उन अतीन बुद्धिमानों का सत्कार कर राज्यकार्यों में नियुक्त करो ॥ ६ ॥

पुना राजजनाः की हगा वराः स्युरित्याह ॥

किर राजनन कैसे श्रेष्ठ हों इस विषय को अगले ।।

त्रा पक्थासों भलानसों भन्नता लिनासो
विपाणिनेः शिवासंः । त्रायो 5नंपत्सध्मा त्रार्थस्य
गठया तृत्सुंभयो त्राजगन्यधा नृन् ॥ ७ ॥

षा। प्रकथासंः । भुलानसंः । भुनुन्तु । षा । षक्तिनासः । विष्याणिनंः । शिवासंः । षा । यः । षन्यत् । सुध्याः । षार्थस्य । गुव्या । तृत्सुं उभ्यः । <u>षज्यन्</u> । युधा । नृन् ॥७॥

पदार्थः—( श्रा ) समन्तात् (पक्थासः ) पाकविद्याकुशालाः पिरपक्कज्ञाना वा ( भलानसः ) भला परिमाषणीया नासिका ये-षान्ते ( भनन्त ) भनन्तूपिदशन्तु ( श्रा ) ( श्रिलिनासः ) श्राः लिनाः सुभूषिता नासिका येपान्ते ( विषाणिनः ) विषाणिमित्र तीक्षणा हस्तेनखा येषान्ते ( शिवासः ) मङ्गलकारिणः ( श्रा ) ( यः ) ( श्रानपत् ) नयति ( सधमाः ) समानस्थाने मन्यमानः ( श्रार्थस्य ) उत्तमजनस्य ( गव्या ) गव्यानि सुवाचि भवानि ( तृरसुभ्यः ) हिंसकेभ्यः ( श्राज्ञान् ) गव्छन्तु ( युधा ) युद्धेन ( नृन् ) मनुष्यान् ॥ ७ ॥

श्रन्वयः —हे राजन् ! ये पक्थासी भलानसोऽलिनासी विषा-णिनः शिवासी भवन्तं प्रत्याभनन्त तृत्सुभ्यो युधा नॄनाजगन्यः स-धमा श्रापिस्य गव्याऽऽनयत्तान् सर्वान् सुरत्त ॥ ७॥

भावार्थः —हे राजन् ! ये तपस्विनः पुरुपाधिनो वक्तारः सु-रूपा मङ्गलाचारा युद्धविद्याकुशला त्र्यार्था जना भवन्तं यद्यदु-पदिशेयुस्तत्तदप्रमत्तः सन् सदाऽनुतिष्ठ॥ ७॥

पदार्थः —हे राजा जो (पक्ष्णासः) पाकविद्या में कुशल (भलानसः) सब श्रोर से कहने योग्य (श्रालनासः) जिन की सुभृषित नासिका (विषाणिनः) जिन के सींग के समान तीच्ण नख विद्यमान (शिवासः) श्रीर जो मङ्गलकारी आप को (आ, मनन्त) श्राच्छे प्रकार उपदेश करें (तृत्सुम्यः) हिंसकों से (युधा) युद्ध से ( नृत् ) मनुष्यों को ( आ, अनगत् ) प्राप्त हों ( यः ) जो ( सधमाः ) समान स्थान में मानते हुए ( आर्थस्य ) उत्तम जन के ( गव्या ) उत्तम वाणी में प्रसिद्ध हुओं को (आनयत्) अच्छे प्रकार पहुंचाता है उन सब की आप उत्तमता से रक्षा करो ॥॥॥

भावार्थ: —हे राजा जो तपस्वी पुरुषार्थी वक्ता जन उत्तमरूपवाले मझल जिनके आवरण युद्धविद्या में कुशल आर्य जन आप को जिस जिस का उपदेश दें उस २ को अप्रमत्त होते हुए सदा ठानो अर्थात् सर्वदैव उस का आवरण करोना ७॥

केऽत्र भाग्यहीनाः सन्तीत्याह ॥

कौन इस लोक में माग्यहीन होते हैं इस विषय को । ॥
दुराध्यो ३ त्रिदितिं स्त्रेवधन्तोऽचेतसो वि जंगुन्ते
परुष्णीम् । मुद्गाविंच्यकप्रथिवीं पत्यंमानः पृशुष्कविरंशयुद्धापंमानः ॥ ८ ॥

दुःऽश्राध्यः। मदितिम्। स्रोवयन्तः। श्रेतिसः। वि । ज्युश्चे । पर्रणीम् । महा । श्रिवव्यक् । प्रथिवीम् । पर्य- मानः। प्रशुः । कविः । श्रश्यत् । चार्यमानः॥ ८॥

पदार्थ:—(दुराध्यः) दुष्टाचारा दुष्टिथियः ( त्र्रादितम् ) ज-नित्वं कामम् (स्रेवयन्तः) ( त्र्राचेतसः ) निर्धुद्धयः ( हि ) (जग्रुन्ने) गृह्णन्ति ( परुष्णीम् ) पालिकाम् ( महा ) महत्वेन (त्र्राविष्यक्) व्याजीकरे।ति ( प्रथिवीम् ) भूमिम् ( पत्यमानः ) पतिरिवाचरन् ( पडाः ) गवादिः ( कविः ) कान्तप्रज्ञः ( त्र्रायत् ) होते ( चा-यमानः ) वर्धमानः ॥ ८ ॥

**अन्वयः**—यथा महा पत्यमानश्चायमानः कविः पशुरशयत्प-

परुष्णीं पृथिबीम विष्यक् तथा वेऽचेतसो दुराध्योऽदितिं स्नेत्रयन्तो विजगृभे ते वर्त्तन्त इति वेद्यम् ॥ ८ ॥

भावार्थ:—श्रव वाचकलु ॰ -हे मनुष्या त एवाऽत्र पशुवत्या-मराः सन्ति ये स्त्र्यासक्ता भवन्ति ॥ ८ ॥

पदार्थ: — जैसे (महा) वड़प्पन से (पत्यमानः) पति के समान आच-रण करता (चायमानः) वृद्धि को प्राप्त होता हुआ (किवः) प्रत्येक काम में आ-क्रमण करने वाली बुद्धि जिस की वह (पशुः) गो आदि पशु (अशयत्) सोता है (परुप्णीम्) पालने वाली (पृथिवीम्) भूमि को (अविव्यक्) विविध प्रकार से आ-क्रमण करता है वसे जो (अचेतसः) निर्बुद्धि (दुराध्यः) दुष्टबुद्धिपुरुष (अदि-तिम्) उत्पत्ति काम को (अवयन्तः) सेवते हुए (वि, जगुन्ने) विशेषता से लेते हैं वे वर्त्तमान हैं ऐसा जानो ॥ ८ ॥

भविथि:-इस मंत्र में वाचकलुप्तोषमालंकार है- हे मनुष्यो ! वे ही इस संसार में पशु के तुल्य पामरजन हैं जो स्त्री में आसक्त हैं ॥ = ॥

पुनः स राजा कि कुर्य।दित्याह ॥ फिर वह राजा क्या करे इस विषय को०॥

र्ड्युरर्थे न न्युर्थे परंष्णीमाशुश्चनेदंभिषित्वं जंगा-म। सुदाम इन्द्रंः सुतुकौं श्रमितानरंन्धयनमनुषे विध्वाचः ॥ ९॥

र्हेयुः। मर्थम्। न। निऽमर्थम्। परुष्णीम्। माशुः। चन। इत्। मनिऽपित्वम्। जगाम्। सुऽदासंः। इन्द्रंः। सुऽतुकान्। मित्रान्। मर्रन्थयत्। मानुषे। विधिऽवाचः॥९॥
पदार्थः—(ईयुः) प्राप्तुयुः (त्र्थभ्) द्रव्यम् (न) इव (न्यर्थम्)

निश्चितोऽथीं यिस्मैंस्तम् ( परुष्णीम् ) पालिकां नीतिम् ( न्न्नाड्डाः ) सद्यः ( चन ) न्न्रपि ( इत् ) एन ( न्न्निभिपत्वम् ) प्राप्यम् (जन्माम् ) (सुदासः) शोभनानि दानानि यस्य सः ( इन्द्रः ) परमैश्चर्यन्वान् (सुतुकान् ) शोभनानि तुकान्यपत्यानि येषां तान् ( न्न्निभिन्नान् ) शोभनानि तुकान्यपत्यानि येषां तान् ( न्न्निभिन्नान् । निन्नतारिहतान् ( न्न्निस्मयत् ) हिंस्यात् (मानुषे ) मनुष्याणाम- स्मिन्सङ्ग्रामे ( विध्वाचः ) वध्यो विधिका वाचो येषां ते ॥ ९ ॥

त्रन्वय: —यथा सुदास इन्द्रोऽर्थ न न्यर्थ माज्ञः सन्परुष्णी चनाऽमिपित्वं जगामाऽमितानरन्धयन्मानुषे विध्रवाचःसुतुकान् चन्ति तथेतरेऽपि मनुष्यास्तिदिदीयुः ॥ ९ ॥

भविष्धः-न्त्रत्र वाचकलु • -हे राजजना यथा न्यायाधीशो राजा न्यायेन प्राप्तं गृह्णात्यन्यायजन्यं त्यजति श्रेष्ठान् संरक्ष्य दुष्टा-न्द्रग्डयित स एवोत्तमो भवति॥ ९॥

पदार्थ:—जैसे ( मुदासः ) मुन्दर दान जिस के विद्यमान वह ( इन्द्रः ) परमैश्वर्यवान् ( अर्थम् ) द्रव्य के ( न ) समान ( न्यर्थम् ) निश्चित अर्थ वाले को ( आशुः ) शीघकारी होता हुआ ( परुप्णीम् ) पालना करने वाली नीति को (चन) भी ( अभिपित्वम् ) और प्राप्त होने योग्य पदार्थ को ( जगाम ) प्राप्त होता है (अभिप्रान् ) मित्रता रहित अर्थात् रात्रुओं को ( अरन्धयत् ) नष्ट करे और ( मानुषे ) मनुप्यों के इस संप्राप्त में (विधवाचः ) जिन की वृद्धि देने वाली वाणी वे (सुतुकान्) पुन्दर जिन के सन्तान हैं उन की रद्या करते हैं वैसे और भी मनुप्य ( इत् ) उस को ( ईयुः ) प्राप्त हों ॥ र ॥

भावार्थ: — इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है – हे राजननो! जैसे न्याया-धीश राजा न्याय से प्राप्त पदार्थ को लेता और अन्याय से उत्पन्न हुए पदार्थ को छोड़ता तथा श्रेष्ठों की सम्यक् रस्ना कर दुष्टों को दगढ़ देता है वही उत्तम होता है ॥ १॥ पुनर्जीवा स्वं स्वरुतं कर्मफलं प्राप्नुवन्त्येवेत्याह ॥ फिर जीव अपने २ किये हुए कर्म के फल को प्राप्त होते ही हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं ॥

र्र्युगांवो न यवंसादगोपा यथाकृतम्भि मित्रं चितासंः। एक्षिगावः एक्षिनित्रेपितासः श्रुष्टिं चे-कुर्नियुत्वो रंतयश्र्यं ॥ १० ॥ २५ ॥

र्ह्यः । गार्वः । न । यवंसात् । भगोपाः । यथाऽकृतम् । भिन्नम् । चितासंः । पृक्षिंऽगावः । पृक्षिंऽनित्रेषितासः । श्रुष्टिम् । चक्रुः । निऽयुतंः । रन्तंयः । च ॥ १०॥ २५॥ पदार्थः—( ईयुः ) प्राप्तुयुर्गच्छेयुर्वा (गावः) धेनवः ( न )

इव ( यवसात् ) भन्नणीयाद् घासाद्यात् ( त्र्रागोपाः ) त्र्राविद्य-मानो गोपो यासां ताः ( यथाकृतम् ) येन प्रकारेणाऽनुष्ठितम् ( त्र्राभिनित्रम् ) त्र्राभिमुखं सखायमिव ( चितासः ) सञ्चययु-क्ताः ( प्रक्रिगावः ) प्रक्रिवदन्तरिन्नवद्गावो येषान्ते ( प्रक्रिनिप्रेषि-तासः ) प्रक्रावन्तरिन्ने नितरां प्रेपिता यस्ते ( श्रुष्टिम् ) निप्रम् ( चक्रुः ) कुर्वन्ति ( नियुतः ) निश्चितगतयो वायवः ( रन्तयः ) येषु रमन्ने ते ( च ) ॥ १०॥

श्रन्वयः—हे मनुष्या यवसादगोपा गावो नाऽिमित्तिविव चितासो जीवा यथारुतं कर्मफलमीपूर्यथा एश्रिगावोऽन्तिर्वा-किरणयुक्ताः एश्रिनिप्रेषितासो नियुतोरन्तयश्र वायवः श्रुष्टि चक्रु-स्तथैव ये कर्माणि कुर्वन्ति ते तादशमेव लगन्ते ॥ १०॥ भावार्थः — स्त्रनोपमालं • — हे मनुष्या यथा गोपाल रहिता गा-वः स्ववत्सान् वायवोऽन्तरिक्षस्यान् किरणान् सखा सखायं च प्राप्नोति तथैव स्वक्रतानि शुभाऽशुभानि कर्माणि जीवा ईश्वर-व्यवस्थया प्राप्नुवन्ति ॥ १ • ॥

पद्रिधः - हे मनुष्यो ! ( यवसात् ) भक्तण करने योग्य घास आदि से (अन्गोपाः ) जिन की रक्षा निद्यमान नहीं वे ( गावः ) गौयें ( न ) जैसे वा जैसे (अन्मित्रम् ) सन्मुख भित्र वैसे ( चितासः ) संचय अर्थात् संचित पदार्थों से युक्त जीव ( यथाकृतम् ) जैसे किया कर्म वैसे उसके फल को ( ईयुः ) प्राप्त हों वा पहुचें वा जैसे ( पृश्चिगावः ) अन्तरिक्त के तुल्य किरणों से युक्त ( पृश्चिनिप्रेषितासः ) अन्तरिक्त में निरन्तर प्रेषित किये हुये (नियुतः) निश्चितगित वाले वायु और (रन्तयः) जिन में रमते हैं वे वायु ( च ) ( श्रृष्टिम् ) शीधता ( चक्तुः ) करते हैं वे वैसा ही फल पाते हैं ॥ १०॥

भविधि:— इस मंत्र में उपमालंकार है • - हे मनुष्यो ! जैसे चरवाहों से रहि-त गौर्ये अपने बछड़ों को और वायु अन्तरिक्तस्य किरणों को और मित्र मित्र को प्राप्त होता है वैसे ही अपने किये हुए शुम अशुम कर्मों को जीव ईश्वरव्यवस्था से प्राप्त होते हैं ॥ १०॥

पुनः स राजा कि कुर्यादित्याह ॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले ।।

एकं च योः विंशतिं चेश्रवस्या वैंकुर्णयोर्जना-त्राजा न्यस्तः । दुस्मो न सद्मित्रिशिशाति बहिंः शूरः सर्गमकुणोदिन्द्रं एषाम्॥ ११॥

एकं म् । च । यः। विंशतिम् । च । श्रवस्या । वेक्णयोः।

जनेत्। राजां। नि। षस्तिरित्यस्तः । दुस्मः। न। सः द्यंत्। नि। शिशाति । बहिः। शूरंः। सर्गम्। मुकुणोत्। इन्द्रः। एषाम्॥ ११॥

पदार्थः—(एकम्) (च) (यः) (विंशतिम्) एतत्संख्याताम् (च) (श्रवस्या) श्रवस्यने साधूनि (वैकर्णयोः)
विविधेषु कर्णेषु श्रोत्रेषु मवयोव्धेवहारयोः (जनान्) मनुष्यान्
(राजा) राजमानः (नि) (श्रव्यः) योऽस्यति सः (दस्मः)
दुःखोपच्चियता (न) इव (समन्) सीदन्ति यस्मिन्
तस्मिन् गृहे (नि) नितराम् (शिशाति) तीच्णिकरोति (ब॰
हिं:) प्रवृद्धम् (शूरः) निर्मयः (सर्थम्) उदकम् सर्ग इत्युदकनाम नियं॰ १। १२ (श्रष्टणोत्) करोति (इन्द्रः) सूर्थः
(एषाम्) वीराणां मनुष्याणां मध्ये॥ ११॥

श्रन्वय: —हे मनुष्या यो दस्मो न वैकर्णयोर्न्यस्तो राजा जः नान्सस्रनि शिशाति विंशतिं चैकं च श्रवस्या छणोत्स एषामिन्द्रोब-हिः सर्गमिव श्रूरश्शातून् विजयते ॥ ११॥

भावार्थ:-श्रत्रोपमावाचकलु • -यो राजा मनुष्यान् पुत्र-वत्पालयत्यहिंसक इव सर्वानानन्दयते सूर्यवत् न्यायविद्यावलानि प्रकाश्य शत्रून् विजयते स एव सर्व सुखमाप्रोति ॥ ११॥

पदार्थ:—हे मनुष्यो (यः ) नो (दस्मः ) दुःख के विमाश करने वाले के (न) समान (वैकर्शयोः ) विविध प्रकार के कानों में उत्पन्न हुए व्यवहारों का (नि, अस्तः ) निरन्तर प्रचेपण करने अर्थात् औरों के कानों में डालने वाला (राना ) विराजमान (जनान् ) मनुष्यों को (समन् ) जिस में बैठते हैं उस घर में (निशिशाति ) निरन्तर तीच्या करता है भीर (विंशतिम, च, एकम्, च ) बीश और एक मी अधीत् इक्कीश (श्रवस्था ) भन्न में उत्तम गुर्या देने वालों को (भक्तस्यों) सिद्ध करता है वह (एषाम् ) इन वीर मनुष्यों के बीच (इन्द्रः ) सूर्य (बाहंः ) अच्छे प्रकार बढ़े हुए (सर्गम् ) जल को जैसे वैसे (शूरः ) निर्भय शत्रुओं को जीतता है ॥ ११ ॥

भावार्थ: - इस मंत्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार है - जो राजा मनुष्यों को पुत्र के समान पालता अहिंसक के समान सब की आनिन्दित कराता और सूर्य के समान न्याय विद्या और बलों को प्रकाशित कर शत्रुओं को जीतता है वहीं सब मुखों को प्राप्त होता है ॥ ११॥

पुना राजामात्याः प्रजापुरुषाश्च परस्परं कथं वर्तेरन्नित्याह ॥
किर राजा भगत्य श्रीर प्रजा पुरुष परस्पर कैसे वर्ते इस विषय को०॥

श्रधं श्रुतं क्वषं वृहम्प्स्वनुं हुह्यं नि रेणाग्व-जंबाहु: । वृणाना श्रवं स्रूपायं स्रूपं व्वायन्तो-ये श्रमंद्रतनुं त्वा ॥ १२ ॥

भर्ध । श्रुतम् । क्वर्षम् । वृद्धम् । भप्रमु । भनुं । द्वह्यम्। नि । वृण्कः । वर्ष्नऽबाहुः । वृण्यानाः । अत्रं । सरवार्यः । स्र-रुयम् । त्वाऽयन्तंः । ये । भर्मदन् । भनुं । त्वा ॥ १२ ॥

पदार्थः — ( श्रध ) श्रध ( श्रुतम् ) ( कवषम् ) उपदेश-कम् ( रहम् ) वयोविद्याभ्यामधिकम् ( श्रप्तु ) जलेषु (श्र-नु) ( द्रुगुम् ) यो द्रोधि तम् ( नि ) ( रणक् ) रणक्ति ( व- ज्ञवाहुः ) शस्त्रपाणिः ( रूपानाः ) स्वीकुर्वाणाः ( श्रम ) ( स-ख्याय ) मित्रत्वाय ( सख्यम् ) मित्रमायम् ( स्वायन्तः ) स्वां कामयमानाः ( ये ) ( श्रमदन् ) मदन्ति हर्षान्त ( श्रनु ) (स्वा ) त्वाम् ॥ १२ ॥

श्रन्वयः — हे राजनं ! येऽत्र सख्याय सख्यं वृषाना स्त्वाय-न्तो धार्मिका विद्वांसरत्वान्वमदनध तैः यच्छूतं तेषां मध्ये कवषं वृद्धं द्वृद्धं यो बज्जवाहुः नि वृषक् श्रप्रवनुवृषक् तां स्तं च सर्वे सत्कुर्वन्तु ॥ १२ ॥

भावार्थः —हे राजन् ! ये तवानुकूला वर्तन्ते येषां चानुकूलो भवान् वर्तते ते सर्वे सखायो भूत्वा न्यायेन पुत्रवत् प्रजास्सन्पान्यानन्दं भुञ्जीरन् ॥ १२॥

पद्रियः—हे राजन् (ये) जो (अत्र) यहां (सल्याय) मित्रता के लिये (सल्यम्) मित्रपन को (वृणानाः) स्वीकार करते और (त्वायन्तः) तुम्हारी चाह करते हुए धार्मिक विद्वान् पुरुष (त्वा) तुमको (अनु, अमदन्) आनन्दित करते हैं (अध) इसके अनन्तर उन से निस कारण (अतुम्) सुना इस कारण उन में से (कवपम्) उपदेश करने वाले (वृद्धम्) अवस्था और विद्या से अधिक को और (बृह्यम्) दुप्टों से द्रोह करने वाले को जो (अज्ञवाहुः) शस्त्रों को हाथों में रखने वाला (निवृणक्) निरन्तर विवेक से स्वीकार करता और (अप्नु) जलों में (अनु) अनुकृलता से स्वीकार करता ह उन सब को वा उसको सब सत्कारकरें ॥१२॥

भ[वार्थः — हे राजा ! जो श्राप के श्रनुकूल वर्त्तमान हैं जिनके श्रनुकूल श्राप हैं वेसविमित्र हो कर न्याय से पुत्र के समान पालन कर श्रानन्द मोगें॥१२॥

> पुनस्ते राजादयः कीहरां बलं कुर्युरित्याह ॥ किर वे राजा आदि कैसा बल करें इस विषय को अगले॰॥ वि सुद्यो विश्वां हंहितान्येषामिन्द्रः पुरः सहं-

सा सप्त दंदें:। व्यानंवस्य तत्संवे गयं भाग्जेष्मं पूरुं विदर्थं मुध्रवांचम् ॥ १३॥

वि । स्रद्यः । विश्वां । दृंहितानि । एषाम् । इन्द्रेः । पुरेः । सहसा । स्रप्तः । दर्दरितिदर्दः । वि । प्रानंवस्य । तृत्संवे । ग-यंम् । भाक् । जेष्मे । पूरुम् । विद्धे । मुध्यः वांचम् ॥ ९३॥

पदार्थ:—(वि) विशेषेण (सद्यः) शीष्रम् (विश्वा) सर्वाणि (देहितानि) द्यानि सैन्यानि (एषाम्) शतूणाम् (इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् (पुरः) शत्रूणां पुराणि (सहसा) बलेन (सप्त) एतःसंख्याकाम् (दर्दः) विद्यणाति (वि) (त्र्यानव-स्य) समन्ताचवीनस्य (तृरसवे) हिंसकाय (गयम्) प्रजाम् गृहं वा (माक्) भजति (जेष्म) जयेम (पूरुम्) पूर्णप्रज्ञं मनुष्यम् (विदये) सङ्ग्रामे (स्थ्रवाचम्) स्प्रा हिंसिका वाक् यस्य तम्॥ १३॥

श्रन्वयः—यथेन्द्रो राजा सहसैषां सप्त पुरो वि दर्द श्रानव-स्य गर्यं विभाक् पूरुं विदये मुभ्रवाचं च तृत्सवे वर्तमानं वयं जेष्म यतोऽस्माकं सद्यो विश्वा देहितानि स्युः॥ १३॥

भावार्थः — ये धार्मिकास्सप्रधाना वा राजकार्यशुरवीराः स्वे-ग्यः सप्तगुणानधिकानपि दुष्टान् शत्रूठजेतुं शक्नुवन्ति ते प्रजाः पा-खितुमहन्ति ॥ १३॥

पद्रार्थ:-नैसे (इन्द्रः ) परनैश्वर्धवान् राजा (सहसा ) वल से (एवाम्)

इन शत्रुओं के (सप्त ) सातों (पूरः) पुरां को (नि, दर्दः) निशेषता से ख़िला भिन्न करता ना (आनवस्य ) सब ओर से नवीन के (गयम्) प्रजा ना घर को (निमाक्त ) निशेषता से सेवता है तथा (पूरुम्) पूरण बुद्धि नाले मनुष्यों को और (नि-देशे) संप्राम में (स्थ्रवाचम्) हिंसा करनेवाली जिसकी नाणी और (तृत्सवे) दूसरे हिंसक के लिये सन्मुख विद्यमान है उसको हम लोग (जेष्म) अतिं जिस से हमारा (स्थः) (विश्वा, हंहितानि) समस्त सेना के जन शीघ वृद्धि उन्नति को प्राप्त हों॥ १॥।

भावार्थ:—नो धार्मिक अपने प्रधानों से सहित वा राज्यकार्यों में श्रवीर पुरुष अपने से सतगुने अधिक मी दुष्ट शत्रुओं को जीत सक्ते हैं वे प्रजा पालने को बोग्य होते हैं ॥ १३॥

राजादिमनुष्यैः कियद्बलं वर्धियत्व्यमित्याह ॥ राजादि मनुष्यों से कितना बल बद्दाना चाहिये इस विषय को०॥

नि ग्रव्यवोऽनंवो द्रुह्मवंश्च पृष्टि: श्राता सुंषुपुः षट्सहस्त्रां । षृष्टिर्वीरासो ऋधिषट् दुंवोयु विश्वेदि-न्द्रंस्य वीर्षो कृतानि ॥ १४ ॥

ति । गृव्यवंः । भनंवः । दुद्धवंः । च । पृष्टिः । गृता । सुसुपुः । पृट् । सहस्रां । पृष्टिः । वीरासंः । भिष्टं । पट् । दुवोयु । विश्वां । इत् । इन्द्रंस्य । वीर्यो । कृतानि ॥१८॥

पदार्थः—( नि ) नितराम् ( गव्यवः ) स्त्रात्मनो गां भूमि-मिच्छवः ( स्त्रनवः ) मनुष्याः स्त्रनव इति मनुष्यनाम निर्धं । २। ३। ( द्रुह्मवः ) ये दुष्टानधार्मिकान् दुह्मन्ति जिघांसान्त ( च ) ( घष्टिः ) ( इता ) इतानि ( सुषुषुः ) स्वपेषुः ( घट् ) ( स-इस्रा ) सहस्राणि ( घष्टिः ) एतरसंख्याकाः ( वीरासः ) इारीरात्म बल्जशीर्यापेताः ( श्राधि ) ( षट् ) ( दुवीयु ) यो दुवः परिचरणं कामयते तस्मे ( विश्वा ) सर्वाणि ( इत् ) एव( इन्द्रस्य )परमै-श्वर्ययुक्तस्य राज्ञः (वीर्या) वीर्याणि (कृतानि) निष्पादितानि ॥ १ ४॥

श्रन्वयः—वैरिन्द्रस्य विश्वेद् वीर्या कतानि ते गव्यवो द्व्या-वो नवोषष्टिर्वीरासः षट्सहस्रा शत्रुनिधिविजयन्ते ते च षट्षिष्टः झ-ता शत्रवः दुवोयु निसुषुपुः ॥ १४॥

भावार्थः—यत्र राजा प्रजासेनयोः प्रजासेने च विद्युदिव पूर-णवलां पराक्रमयुक्तां सेनां वर्द्धयन्ति तत्रपष्टिरपि योद्धारी पट् सहस्राएयपि शतून विजेतुं शक्नुवन्ति ॥ १४॥

पदिश्वि:—जिन्होंने (इन्द्रस्य) परमैशवर्य युक्त राजा के (विश्वा) सम-स्त (इत्) ही (वीर्या) पराक्रम (कृतानि) उत्पन्न किये वे (गव्यवः) अप-ने को भूमि चाहते (दुद्धावः) और दुष्ट अधर्मी जनों को मारने की इच्छा करते हुए (अनवः, षष्टिः, वीरासः) साठ वीर अर्थात् शरीर और आत्मा के बल और श्रुरता से युक्त मनुष्य (षट् सहस्रा) छः सहस्र शत्रुओं को (अषि) अधिकता से जीतते हैं वे (च) भी (षट्,षष्टिः, शता) छासठ मैकड़े शत्रु (दुवोयु) जो से-वन की कामना करता है उसके लिये (निसुषुषुः) निरंतर सोते हैं ॥ १४॥

भावार्थ: — नहां राजा और प्रजा सेनाओं में प्रजा और सेना विजुली के समान पूरण बल और पराक्रम युक्त सेना को बढ़वाते हैं वहां साठियोद्धा छः हनार शत्रुओं को भी जीत सक्ते हैं ॥ १४॥

केन सह के किं कुर्युरित्याह ॥
किस के साथ कीन क्या करें इस विषय की०॥

इन्द्रें णैते तस्त्रं वो वेविषाणा श्रापो न सृष्टा

श्रंधवन्त नीचीः । दुर्मिवासः प्रकल्विन्मिमीना जुहुर्विद्वा ति भोजना सुदासे ॥ १५॥ २६॥

इन्द्रेण । एते । तृत्संवः । वेविषाणाः । षापः । न । सृष्टाः । मध्वन्त । नीचीः । दुःऽभित्रासंः । प्रकल्ऽवित् । मिर्मानाः। जहुः । विश्वानि । भोजना । सुऽदासे ॥१५॥२६॥

पदार्थः—(इन्द्रेण) परमैश्वर्यण युक्तेन राज्ञा सह (एते) पूर्वोक्ता बीराः (त्रःसवः) श्रावूणां हिंसकाः (वेविषाणाः) श्राव्युवानि व्याप्रवन्तः (स्त्रापः) जलानि (न) इव (सृष्टाः) शत्रूणामुपिर निपताः रुताः (स्त्रधवन्तः) धुन्वन्ति (नी-चीः) स्त्रधोगताः (दुर्मित्रासः) दुष्टा मित्राः सखायो येषां ते (प्रकलवित्) यः प्रकष्टं कलनं संख्यां वेत्ति सः (मिमानाः) उत्पादयन्तः (जहुः) जहति (विश्वानि) सर्वाणि (मोजना) भोजनानि पालनानि मोक्तव्यानि (सुदासे) सुष्टु दातिर ॥ १ ५॥

श्रन्वपः — य एत इन्द्रेण सहितास्तृत्सवी वेविषाणा श्रापो न सृष्टा विश्वानि भोजना मिमानास्तन्तो ये दुर्मित्रासः स्युस्तेषां याः सेनाः ता नीची रघवन्त तेषामुपरि शस्त्राणा अहुर्यश्रेन्द्रः सुदासे प्रकलविदस्ति ते सर्वे विजयभाजो भवन्ति ॥ १५ ॥

भावार्थ:—श्रभोपमालु • — येषां समुद्रतरङ्गा इव उत्साहिना बिल ग्ठा सेनाः स्युस्ते शत्रुसेनास्सयोऽषो निपात्य जेतुं शक्रुव-न्ति ॥ १५॥

पदार्थ:-नो ( एते ) वे ( इन्द्रेश ) परमैरवर्ययुक्त रामा के साथ (तृत्सवः)

शत्रुकों के मारने वाले ( वेविषाणाः ) शत्रुकों के वलों को व्याप्त होते हुए (क्रा-पः ) नलों के (न) समान ( सृष्टाः ) शत्रुकों पर नियम से रक्ले और (विश्वानि) समस्त (भोजना ) मोजनों को ( मिमानाः ) उत्पन्न करते हुए जो ( दुर्मित्राप्तः ) दुः ए मित्रों वाले हों उन की जो सेना हैं वे ( नीचीः ) नीचे जाती और ( क्रधवन्त ) कम्पती हैं उन पर जो शक्ष कम्लों को ( जहुः ) छोड़ते हैं और जो परमैश्वर्ययुक्तः राजा ( सुदासे ) श्रेष्ठ देने वाले के निमित्त ( प्रकलित् ) अच्छे प्रकार संस्था का जानने वाला है वे सब विनय मागी होते हैं ॥ १५॥

भविधि:—इस मंत्र में उपमालंकार है-जिन की समुद्र की तरंगों के समान, उत्साह युक्त, बलिष्ठ, सेना हों वे शत्रुश्रों की सेनाश्रों को नीचे गिरा श्रीध उन्हें नी-त सक्ते हैं ॥ १५॥

### पुनस्त राजा किं कुर्यादित्याह ॥

किर वह राजा क्या करे इस विषय को ।।

श्रर्दे वीरस्यं शृत्पामंतिन्द्रं परा शर्धन्तं नुनु-दे श्रिभिक्षाम् । इन्द्रों मन्युं मन्युम्यों मिमाय भेजे पृथो वेर्त्तिने पत्यमान ॥ १६ ॥

शक्ति। वीरस्यं। शृत्रपाम्। श्रित्विद्रम्। परां। शर्थन्त-म्। नुनुदे। श्रीम्। क्षाम्। इन्द्रंः। मन्युम्। मन्युऽम्यंः। मिमायु। भेजे। पथः। वर्त्तिम्। पत्यंमानः॥ १६॥

पदार्थ:—( श्रर्द्धम् ) वर्द्धकम् ( वीरस्य ) व्याप्तशुमगुण-स्य ( शृतपाम् ) यः शृतं परिपक्षं पयसं पिवति तम् ( श्रानिन्द्र-म् ) श्रानेश्वर्यम् ( परा ) दूरे (शर्धन्तम्) बलयन्तम् ( नुनुदे ) नुदति ( श्रिभि ) श्राभिमुख्ये ( त्वाम् ) मूमिम् त्वेतिभूमिनाम नि-घं • १ । १ । ( इन्द्रः ) ऐश्वर्ययुक्तः शत्रूणां विदारकः (मन्युम्) कोधम् ( मन्युम्यः ) यो मन्युं मिनोति सः ( मिमाय ) मिमीते ( भेजे ) भजति ( पथः ) मार्गान् ( वर्तनिम् ) वर्तन्ते यस्मिस्तं न्यायमार्गम् ( पत्यमानः ) पतिरिवाचरन् ॥ १६ ॥

त्र्यन्यः न्यः त्तां पत्यमान इन्द्रो वीरस्य ज्ञृतपामर्ध दार्ध-न्तं सेनेशं प्राप्यानिन्द्रन्पराणुनुदे यो मन्युन्यः शत्रूणामुपरि मन्यु-मिमिमिय पथो वर्तनि च भेजे स एव राजवरी राजराजेश्वरो मवति॥ १६॥

भावार्थ: —यो राजा वीराणां बलहाई करवा दुष्टानामुपरि को-धक्ठद् धार्मिकाणामुपर्यानन्दद्यिः न्याय्यं पन्यानमनु वर्त्तमानः स-नैश्वर्य जनयति स एव सर्वदा वर्धते ॥ १६ ॥

पद्रार्थ:—नो ( ज्ञाम् ) भूमि को ( पत्यमानः ) पति के समान भावरण क-रता हुआ ( इन्द्रः ) ऐरत्रयं युक्त रात्रुओं को विदीर्ण करने वाला ( वीरस्य ) शुभ गु-णों में न्याप्त राजा ( शृतपाम् ) पके हुए दृध को पीने वा ( अर्द्धम् ) वर्षने वा (शर्द्धन्तम् ) बल करने वाले सेनापित को पाकर ( अनिन्द्रम् ) अनैरवर्ध को ( पराणुनुदे ) दूर करता है वा जो ( मन्युम्यः ) कोध को नष्ट करने वाला रात्रुओं पर ( मन्युम् ) कोध को ( अभि ) सन्मुल से ( मिमाय ) मानता ( पथः ) वा मार्गों को और ( वर्निनम् ) जिस में वर्त्तमान होते हैं उस न्याय मार्ग को ( भेने ) सेवता है वही राजननों में श्रेष्ठ और राजराजेश्वर होता है ॥ १६ ॥

भावार्थ:—में राजा वीर जनों की बल वृद्धि करके दुष्टों पर कोध कर्ता श्रीर धार्मिकों पर श्रानन्द दृष्टि हो तथा न्याययुक्त मार्ग का श्रनुगामी होता हुआ ऐरवर्ष को पैदा करता है वही सर्वदा वृद्धि को प्राप्त होता है ॥ १६॥

#### के शत्रून् विजेतुमईन्तीरयाह ॥ कौन शत्रुकों के जीतने में योग्य होते हैं इस विषय को०॥

श्राधेणं चित्तहेकं चकार सिंह्यं चित्वेत्वेनाजधा-न। श्रवं स्वक्तीवेंश्यां उद्दश्चदिन्द्रः प्रायंच्छिहिश्वा भोजंना सुदासं॥ १७॥

बाधेणं। चित्। तत्। कंइति । एकंम् । चकार्। सिंह्येव। चित्। पेत्वेन । ज्ञान्। सर्व । स्रक्तीः। वेश्यां। स्वृश्यत्। इ-न्द्रेः। प्र । श्रयच्छत् । विश्वां। भोजना । सुऽदासे ॥ १७ ॥

पदार्थः - ( त्राघ्रेष ) समन्तात् धृतेन ( चित् ) स्त्रिप् ( तत् ) ( ऊ ) वितर्क ( एकम् ) ( चकार ) करोति ( सिंस्मम् ) सिंहेपु मवं बतामिव ( चित् ) इव ( पेत्वेन ) प्रापपोन स्त्रव संहितायामिति दीर्घः ( जघान ) हन्ति ( स्त्रव ) ( स्वक्तीः ) सुज्यमानाः सेनाः ( वेश्या ) वेशी प्रवेशियति सूची तया
( स्त्रवृश्चत् ) वृश्वति द्विनत्ति ( इन्द्रः ) दुष्टदल्विदारकः ( प्र )
( स्त्रयच्छत् ) प्रयक्षति ददाति ( विश्वा ) सर्वाणि ( मोजना )
भोजनानि स्त्रनादीनि ( सुदासे ) सुष्ठु दातरि सति ॥ १० ॥

श्रन्वय: -य इन्द्रो स्नक्तिवेंश्यावृश्वत् त्र्याघ्रेण चित्तदेकमु च-कार सिंह्यं चित्पेत्वेनाव जघान विश्वा मोजना प्रायच्छत्तस्मिन्सु-दासे सित वीरा कथं न रात्रून् विजयेरन् ॥ १७॥

भावार्थः - त्रत्रत्रोपमा • - ये वीराः सिंहवत् पराक्रम्य शत्रून्

मन्त्यखाण्डितमेकं राज्यं भूगोलं कर्तुं प्रयतन्ते ते समग्रं बलंबि-षाय वीरान्सस्क्रत्य धीमिक्सः राज्यं शासितुं प्रवर्तेरन् ॥ १७॥

पदार्थ: — जो (इन्द्र:) दुष्टों के समूह को विदारने वाला (स्रक्ती:) रची हुई सेनाओं को (वेश्या) मूचना से (अवृध्यत्) छिन भिन्न करता (आंधे-या) सब ओर से धारण किये विषय से (चित्) ही (तत्) उस (एकम्, उ) एक को (चकार) सिद्ध करता (सिंह्यम्) सिंहों में उत्पन्न हुए बल के समान (चिन् ही (पेत्वेन) पहुंचाने से (अव, जवान) रान्नुओं को मारता और (विश्वा) समस्त (भोजना) अनादि पदार्थों को (प्रायच्छत्) देता है उस (सुदासे) उस अच्छे देने बाले के होते वीरजन कैसे नहीं रानुओं को जीतें।। १७॥

भावार्थ:—इस मंत्र में उपमालंकार है-जो वीर जन सिंह के समान पराक्रम कर शत्रुकों को मारते हैं और भूगोल में एक अरवंडित राज्य करने को अच्छा य व करते हैं वे समग्र बल को विधान कर और वीरों का सत्कार कर बुद्धिमानों से राज्य की शिक्षा दिलाने को प्रवृत्त हों।। १७॥

मनुष्येस्तदा रात्रुभावप्रयुक्ता वारणीया इत्याह ॥ मनुष्यों को सदा शत्रुपन से युक्त निनारने योग्य हैं इस विषय को॰ ॥

शर्थन्तो हि शर्त्रवो रार्धुष्ठं भेदस्यं चिच्छर्धतो विन्द्रशिधम्। मर्ता एनंःस्तुवृतो यः कृणोति तिग्मं तस्मिन्नि जीहि वर्जामिन्द्रम् ॥ १८॥

शर्थन्तः। हि । शत्रंवः । राग्धुः । ते । भेदस्यं । चित्। शर्थतः । विन्द् । रन्धिम् । मर्त्तान् । एनः। स्तुवतः । यः। कृाणेति । तिग्मम् । तस्मिन् । नि । जहि । वर्जम् । इन्द्रम् ॥ १८॥ पदार्थः—( शश्वन्तः ) निरन्तरः ( हि ) यतः ( शत्रवः ) ( रारघुः ) हिंसन्ति ( ते ) ( मेदस्य ) विदारणस्य हैथीमावस्य ( चित्र ) श्र्णि ( शर्थतः ) वलवतः ( विन्द ) लमेरन् ( रिन्धम् ) वशीकरम् ( मर्तान् ) मनुष्यान् ( एनः ) प्रापकः ( स्तुवन्तः ) स्तावकान् ( यः ) ( कृणोति ) तिग्मम् ) तीव्रगुणकर्म-स्वभावम् ( तस्मन् ) सङ्ग्रामे ( नि ) ( जिह ) त्यज ( व-जम् ) शस्त्रास्त्रम् ( इन्द्र ) शश्चाविदारक ॥ १८ ॥

श्रम्वयः —हे इन्द्र ये हि शश्वन्तः शत्रवस्ते स्तुवतो मर्तान् रारधुः ये मेदस्य शर्वतो रन्धिन्चिहिन्द यएनः हिंसां कृणोति त-स्मिन् तेषु च तिग्मं बज्नं निजहि निपातय ॥ १८ ॥

भावार्थ: हे राजादयो धार्मिका जना ये सर्वदा श्राचुमाव-युक्ता धार्मिकान् हिंसन्तस्सन्ति तान् सद्यो हत येन सर्वत्र सर्वे-षाममयसुरवे वर्द्धेयाताम् ॥ १८॥

पद्धि:—हे (इन्द्र) राष्ट्रमों को विदीर्श करने वाले? नो (हि) निश्चय से (राश्वन्तः) निरन्तर (राष्ट्रवः) राष्ट्र जन हैं (ते) वे (स्तुवतः) स्तुति करते हुए (पर्तान्) पनुष्यों को (राष्ट्रः) पारते हैं जो (भेदस्य, रार्द्धतः) बलवान् भेद के (रन्धिम्) वरा करने को (चित्) ही (विन्द्र) प्राप्त हों (यः) जो (एनः) पहुंचाने वाला हिंसा (क्रिगोति) करता है (तस्मिन्) उसके भीर उन पिन्नलों के निमित्त भी (तिग्मम्) तीन गुगा कर्म स्वभाव वाले (वज्जम्) रास्त्र और अस्त्रों को (नि, जहि) निरंतर छोड़ो ॥ १०॥

भावार्थः —हे राजा आदि धार्मिक नर्ने । जो सर्वदा राजुमावयुक्त और धार्मिक नर्नो को नष्ट करते हुए विद्यमान हैं उनको शीष्ट्र मारो निस से सब जगह सब को अभय और मुख बढ़ें ॥ १४॥

ये मनुष्याः परस्परेषां रत्त्वणं विधाय न्यायेन राज्यं पालयान्ति त एव शिरोवदुत्तमा भवन्ति ॥ जो मनुष्य परस्पर की रत्त्वा कर न्याय से राज्य को पालते हैं वेही शिर के समान उत्तम होते हैं ॥

त्रावदिन्द्रं यमुना तृत्संवरच त्रात्रं भेदं सर्व-तांता मुषायत् । श्रुजासंरच् शित्रंवो यक्षवश्च ब-लिं शीर्षाणि जशुरर्व्यानि ॥ १९॥

श्रातंत्। इन्द्रंम्। यमुनां। तृत्संवः। न्। प्र। अत्रं।
भेदम्। सर्वेऽतांता। मुपायत्। सजासंः। न्। शियंवः।
यक्षंवः। न्। ब्रालिम्। श्रीपीणि। जस्तुः। अश्व्यांनि ॥१९॥
पदार्थः—( श्रावत् ) रत्नेत् ( इन्द्रम् ) परमेश्वर्यवन्तम्
( यमुना ) नियन्तारः ( तृत्सवः ) हिंस्राः ( च ) ( प्र ) (श्रव)

स्त्रस्मिन् ( भेदम् ) विदारणं भेदभावं या ( सर्वताता ) राजपा-लनारूपे यहो ( मुषायत् ) मुष्णाति ( स्त्रजासः ) दास्त्रस्त्रप्रदेन-पकाः ( च ) ( शिग्रवः ) स्त्रव्यक्तशब्दकर्तारः स्त्रत्र शिजिधातो-रीणादिको रुक् प्रत्ययः ( यत्तवः ) सङ्गन्तारः (च) ( विलम् ) भोग्यं पदार्थम् ( शीर्षाणि ) शिरांसि ( जन्नुः ) विभित्त (स्त्रश्व्या-नि ) स्त्रश्वानां महतामिमानि ॥ १९॥

त्र्रान्वय:-ये त्र्राजातः शिग्रवः यक्तवश्च यमुना तृत्तवश्चात्र सर्वताता वित्तमश्च्यानि शीर्षाणि जभुः यश्च भेदं प्रमुपायदिनद्र-मावत् ते सर्वे वरास्मान्ति ॥ १९॥ भावार्थः—ये राजादयः सार्वजनिकाभयदित ए। राज्यपालना-एये यहा भेदबुद्धं विहाय महतां धार्मिकाणामुत्तमान्येकमत्यादीनि कर्माणि स्वीकृत्य दात्रूणां विजयाय प्रवर्तन्ते त एव परमैश्वर्य प्राप्तुवन्ति ॥ १९॥

पद्रार्थ:—नो ( अनामः ) शस्त्र और अस्त्रों के छोड़ने ( शिव्रवः ) सां-केतिक बोली बोलने ( यद्मवश्च ) और संग करने वा ( यगुना ) नियम करने ( तृ-त्सवश्च ) और मारनेवाले जन ( अत्र ) इस ( सर्वताता ) राज्यपालनहरूपी यज्ञ में ( बलिम् ) भोगने योग्य पदार्थ को और ( अश्वानि ) बहाँ के इन ( शीषीणि ) शिगें को ( जञ्जः ) धारण करते हैं ( च ) और नो ( भेदम् ) विदीर्ण करने वा एक एक से तोड़ कोड़ करने को ( प्र, मुपायत् ) नुराता छिपाता है वा नो (इन्द्रम् ) परमैश्वर्य्यवान् की ( आवत् ) रक्षा करे वे सब श्रेष्ठ हैं ॥ १६ ॥

भावार्थ: — नो राजा आदि नन, सब मनुष्यों को अभयक्षी दक्षिण जिस के बीच विद्यमान है ऐसे राज्यपालनरूपी यज्ञ में भेद बुद्धि को छोड़, महान् धार्मिक उत्तम जनों के एकमित आदि उत्तम कामों को स्वीकार कर राष्ट्रओं के जीतने को प्रवृत्त होते हैं वेही परमैशवर्य को प्राप्त होते हैं ॥ १६॥

> पुनः स राजा किं कुर्यःदित्याह ॥ फिर वह राजा क्या करे इस विषय को०॥

न तं इन्द्र सुमृतयो न रायः संचित्ते पूर्वी उ-षसो न तूरनाः । देवकं चिन्मःन्यमानं जेचन्था व तमनां वृह्तः शम्बरं भेत् ॥ २० ॥ २७ ॥

न । ते । हुन्द्र । सुऽमृतयः। न । रायः । सम्ऽचचे । पूर्वाः। दुपतः। न । नूलाः। देवंकम् । चित्। मान्यमानम्। जयन्थ । सर्व । रमनां । बृहतः । शम्बरम् । मेत् ॥ २०॥ २७॥ पदंश्यं:—(न) निषेधे (ते) तव (इन्द्र) सुखप्रद रा-जन् (सुमतयः) शोमनाः प्रज्ञा येषु ते (न) इव (रायः) धनानि (संचत्ते) सन्यक् प्रख्यातुम् (पूर्वाः) (उपसः) (न) इव (नूताः) नवीनाः (देवकम्) देविमित्र वर्त्तमानम् (चित्) इव (मान्यमानम्) मान्यानां मानं सत्कारो यस्मात् तम् (जघन्थ) हांसि (त्रप्रव) विरोधे (त्मना) त्रप्रात्मना (वृ-हतः) (शन्वरम्) मेघम् (भेत्) विभेत्ति ॥ २०॥

अन्वयः —हे इन्द्र ! ते पूर्वा नूला उपसो न सुनतयो न रायः संचन्ने कोऽपि न जघन्थ कोऽपि न हन्ति यथा सूर्वी बृहतः शम्बरं भेत्तथा यं तमना त्वमव जघन्थ चिदिवमान्यमानं देवकं सत्कुर्यास्तदा प्रजाः सर्वतो वर्धेरन् ॥ २०॥

भविष्यः—न्त्रत्रोपमालं ०-हे राजन ! यथा पूर्वा नूतना भ-विष्यन्त्यस्य प्रभातवेलाः सर्वथा मङ्गलकारिएयः सन्ति तथा य-दि न्यायोपार्जितेन धार्मिकान प्राज्ञान सत्क्रत्येते राजकार्याणि साधयेस्तत मेघं सूर्य इव दुष्टान्हत्वा श्रेष्ठान्प्रसमान् चेस्ताई तव सर्वतो रुद्धिः स्थात् ॥ २०॥

पद्धि:-हे (इन्द्र) मुख देने वाले (ते) आप के (पूर्वाः) पहिली और (नृत्नाः) नवीन (उपसः) उपा वेलाओं के (न) समान वा (सुमतयः) उत्तम बुद्धिमानों के (न) समान (रायः) धनों को (संबच्चे) अच्छे प्रकार कः हने को कोई भी (न) न (जयन्य) नहीं मारता है वा जैसे सूर्य (बृह्तः) बहें से बड़े (शम्बरम्) मेघ दल को (भेत्) विदीर्ण करता वैसे जिसे (त्मना) अपने से आप (अव) नष्ट करते हैं (चित्) उसके समान (मान्यमानम्) मान्यों का

सत्कार जिसमें है उस (देवकम्) देव समान वर्त्तमान का सत्कार करें तो प्रजा सब भोर से बढ़ें ॥ २०॥

भावार्थ: — इस मंत्र में उपमालंकार है — हे राजन्! जैसे पिछली और नई होने वालीं प्रभात वेला सर्वथा मंगलकरने वाली हैं वैसे यदि न्याय से इकट्टे किये हुए घन से धार्मिक और उत्तम बुद्धिवाले जनों का सरकार कर उन उक्त मनुष्यों की रखा कर इनसे राज्य के काय्यों को साधिये और वहां मेघ को सूर्य के समान दुष्टों को मार श्रेष्टों को प्रसन्न रिलये तो आपकी सब ओर से वृद्धि हो ॥ २०॥

पुना राजसहायेन प्रजाः किं कुर्य्युरित्याह ॥ फिर राजा के सहाय से प्रजा जन क्या करें इस विषय को अ०॥

त्र ये गृहादमंगदुरुवाया पराश्वर: श्वतयांतु-विसिष्ठ:।न तेंभोजस्यं सुरूवं संपन्ताधां सूरिभ्यंः सुदिना व्युच्छान् ॥ २१ ॥

ť

प्र । ये । गृहात् । मममदः । त्वाऽया । प्राऽशरः । श्र-तऽयांतुः । वित्तेष्ठः । न । ते । भोजस्यं । सुख्यम् । मृप-न्तु । मधं । सूरिऽभ्यंः । सुऽदिनां । वि । उच्छान् ॥ २९॥

पदार्थः—(प्र)(ये)(ग्रहात्)(ग्रममदुः) हर्षान्ति (त्वाया) तव नीत्या (पराद्यारः) दुष्टानां हिंसकः ( द्यात्यातुः) यः द्यातेः सह याति ( विसिष्ठः ) त्र्यातिद्यायेन वसुः ( न ) निषेधे (ते) ( मोजस्य ) पालनस्य मोजनस्य वा ( सरव्यम् ) मि-भत्वम् (म्वपन्त ) सहन्ते (त्र्राध ) त्र्यानन्तर्ये त्र्यत्व निपातस्य चेति दीर्घः (सूरिभ्यः ) विद्वन्तः (सुदिना ) सुखयुक्तानि दि-नानि (वि) ( उच्छान् ) निवसेगुः ॥ २ १ ॥ श्रन्वयः - हे राजन ! ये त्वाया गृहादममदुः इातयातुर्वसि-ष्ठः पराज्ञार त्र्यानन्देत्ते भोजस्य सख्यं न प्र म्हपन्ताऽध ये सूरिभ्यः सुदिना च्युच्छाँस्ते त्वया सत्कर्त्तव्याः सन्ति ॥ २१॥

भावार्थः -यस्य विद्याविनयसुद्गीलताभिः सर्वे ग्रहस्यादयो मनुष्या त्र्यानन्देयुर्येचान्योत्कर्ष द्वया परितपन्ति ये हि विद्याः सदा सुद्गितां ग्रह्णान्ति ते सर्वाणि सुखानि प्राप्नुवन्ति ॥ २०॥

पदार्थ:—हे रामन् (ये) जो (त्वाया) तुम्हारी नीति के साथ (गृहात्) वर से (अममद्रः) आनिद्दत होते हैं वा (शतयातुः) जो सेकड़ों के साथ माता है जो (विसष्ठः) अतीव वसने वाला और जो (पराशरः) दृष्टों का हिंसक आनि दित होता है (ते) वे (भोनस्य) भोगने और पालन करने की (सस्यम्) मिन्नता को (न) नहीं (प्र.मुपन्त) सहते हैं (अध्र) इस के अनन्तर जो (मृरिभ्यः) विद्वानों से (मुदिना) सुख्युक्त दिनों में (ब्युच्छान्) निरन्तर वसे वे तुम को सदा सत्कार करने योग्य हैं ॥ २१॥

भविधि:—जिस की विद्या विनय और सुशीलता से सब गृहस्थ आदि मनुष्य आनिदित हों और जो औरों का उत्कर्ष देखकर पीडित होते हैं और जो विद्वानों से सर्वदैव मुन्दर शिज्ञा लेते हैं वे सब मुख पाने हैं ॥ २१॥

पुनस्त राजा किंवितकं कुट्यीदित्याह ॥ फिर वह राजा किस के तुल्य क्या करें इस विषय को०॥

हे नर्सुर्टेववंतः शते गोर्हा रथां वधूमंता सुदासंः अहं नग्ने पेजबनस्य दानं होतेव सद्य पर्विम् रेमन् ॥ २२ ॥

हे इति । नर्तुः । देवऽवंतः । शतेइति । गोः । हाः । रथा ।

## वधुऽमन्ता । सुऽदासंः । षर्हन् । <u>ष्रग्ते । पेजऽव</u>नस्यं । दानेस् । होतांऽइव । सद्यं । परिं । एमि । रेमन् ॥ २२ ॥

पदार्थ:—(हे)(नमुः) पीतस्य (देववतः) प्रशस्तगु-णाविह्युक्तस्य (शते)(गोः) धेनोर्भूमेर्वा (हा) हो (स्था) जलस्थलान्तरित्तेषु गमयितारी (बधूमन्ता) प्रशस्ते वध्वी विद्येते ययोस्ती (सुदासः) उत्तमदानः (ऋहन्) सत्कुर्वन् (ऋग्ने) विहन् (पेजवनस्य) वेगयुक्तस्य (दानम्) यद्दीयते तत् (होन्तेव) दातेव (सद्य) स्थानम् (परि) सर्वतः (एमि) प्रा-प्रोमि (रेमन्) स्तुवन्ति ॥ २२ ॥

श्रन्वयः हे श्रग्ने यथाईन सुदासोऽहं दानं होतेव सब पैजवनस्य नमुः सब पर्येमि देववतोगोंई शते बधूमन्ता हा रथा पर्येमि यथा विहांसो रेभेंस्तान्पर्येमि तथा स्वं भव ॥ २२ ॥

भावार्थः - त्र्रतोपमावाचकतु - हे मनुष्या यथा दातार उन्त्रमानि दानानि ददित पौतपर्यन्तं धनधान्यपश्चादीन् समर्थयन्ति तथा सर्वेवितित्वयम् ॥ २२ ॥

पदार्थ:—हे ( अग्ने ) विद्वान् जैसे ( अहंन् ) सत्कार करता हुआ ( सु-दास: ) उत्तम दान शील में ( दानम् ) दान ( होतेव ) देनेवाले के समान ( सच) धर की वा (पैनवनस्य) बेगवान् (नप्तुः) पैत्र के (सझ) स्थान को (पर्ध्वीम) सब आर से जाता हूं और ( देववतः ) प्रशंसितगुण वाले विद्वानों से युक्त की ( गोः ) बेनु वा भूमि संबन्धी ( द्वे ) दो (शते) सौ ( वधूमन्ता ) प्रशंसा युक्त वधू वाले (द्वा) दो (स्था) कता स्थल में जानेवाले रथों कों सब ओर से प्राप्त होता हूं वा जैसे विद्वान् जन(रेमन्) स्तुति करते हैं उन को सब ओर से जाता हूं वैसे आप हुनिये ॥ रेने ॥

भावार्थ: - इस मंत्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार है - हे मनुष्यो जैसे देने वाले उत्तम दान देते और पौत्र पर्यन्त धन घान्य और पशु आदि की स-मृद्धि करते हैं वैसे सुन को वर्त्तना चाहिये ॥ २२ ॥

> पुनस्ते राजादयः किमनुतिष्ठेयुरित्याह ॥ । किर वे राजा आदि क्या अनुष्ठान करें इस विषय को० ॥

चुत्वारों मा पैजवनस्य दानाः स्मिहिष्टयः कृज्ञ-निनों निरेके । ऋजासीं मा एथिविष्ठाः सुदासं-स्तोकं तोकाय अवसे वहन्ति ॥ २३ ॥

चत्वारं: । मा । पैज्ञ ऽवनस्यं । दानां: । स्मत् ऽदिष्टयः । इड्डानिनेः । निऽरेके । ऋजासं: । मा । प्रथिविऽस्थाः । सु-ऽदासं: । तोकम् । तोकायं । श्रवंसे । वंहन्ति ॥ २३ ॥

पदार्थः—(चत्वारः) ऋत्विजः (मा) मान् (पैजवनस्प) समाझीलस्प पुत्रस्य (दानाः) दातारः (स्मिह्छियः) निश्चिता दिछ्यो दर्शनानि येषान्ते (कशिनाः) कशानं बहुहिरएषं विद्यते येषान्ते । कशानिति हिरएयनाम निषं १ । २ । (निरेके) निःशङ्के राजव्यवहारे (ऋजासः) सरलस्वभावाः (मा) मान् (छथिविछाः) ये छथिव्यां तिष्ठन्ति (सुदासः) शोभनदानः (तोकम्) ऋपत्यम् (तोकाय) ऋपत्याय (श्रवसे) विद्या-श्रवणाय (वहन्ति) प्राप्तुवन्ति ॥ २३ ॥

अन्वयः - हे राजम् १पेजवनस्य ते यथा चरवारो दानाः स्म-

दिष्टयः क्रहानिन ऋजासः प्रथिविष्ठा विद्दांसो निरेके मा नि दधित श्रवसे तोकाय च तोकंवहन्ति तथा तान्प्रति भवानसुदासो भवेत् ॥ २३॥

भावार्थः - स्त्रत्र वाचकलु • -हे मनुष्या यथा वेदविद ऋत्विजो राजसहायेन यज्ञानुष्ठानात्सर्वेषां निश्चितं सुर्वं वर्धयन्ति यथा ष ब्रह्मचारिणः सन्तानाय ब्रह्मचर्येण पूर्व विद्याध्ययनाय च विवाहं विधायाऽपत्यमुत्यादयन्ति तथैत्र राजा राजपुरुषाश्च सर्वेषां हिताप सर्वात् सन्तानान्बद्याचर्येण विद्या ग्राहियत्वा सर्वेषां सुखमुचेयुः॥२३॥

पदार्थ:—हे राजा (पैजवनस्य) समाशील रखने वाले के पुत्र आप के जैसे (जित्वारः ) चार ऋत्विज् (दानाः ) देने वाले (स्मिहिष्टयः ) जिन के निश्चित दर्शन (कृशिनिनः ) वा बहुत हिरग्य विद्यमान (ऋजासः ) जो सरल स्वभाव (प्रिथिविष्ठाः) प्रिथिवी पर स्थित रहते हें वे विद्वान् जन (निरेके ) निःशङ्क राज्यव्यव-हार में (मा ) मुस्से विद्यान करते हैं स्थिर करते हैं (श्रवसे ) विद्या सुनने के लिये (तोकाय ) सन्तान के अर्थ (तोकम्, मा ) मुस्स संतान को (वहन्ति ) पहुंचाते हैं वैसे उन के प्रति आप (सुदासः ) सुन्दर दान शील हूनिये ॥ २३ ॥

भावार्थ: —इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है —हे मनुष्यो! बेदवेला ऋत्विज् ब्रह्मण राजसहाय से यज्ञानुष्ठान से सब का निश्चित मुख बढ़ाते हैं और जैसे
बह्मचारी सन्तान के लिये ब्रह्मचर्य से पहले विद्या पढ़ने के लिये विवाह कर सन्तान
उत्पन्न करते हैं वैसे राज जन और राज पुरुष सब के हित के लिये ब्रह्मचर्य से
विद्या ग्रहण कराकर सब के मुख की उन्नति करें ॥ २३ ॥

पुनस्ते राजादयः किंवत् किं कृष्युरित्याह ॥
कर वे राजा आदि किस के तुल्य क्या करें इस विषय को ॰ ॥
यस्य श्रवो रोदंसी श्रन्तरुवीं शिष्णी

# विब्भाजां विभक्ता। सप्तेदिन्द्रं न स्ववती ग्रणनित नि

यस्यं। श्रवंः। रोदंसी इति । भन्तः। उवी इति । श्रीः क्रिंद्शींक्षे । विऽव्यमाजं । विऽभक्ता । सप्त । इत्। इन्द्रंप । न । स्वर्तः। ग्रुणन्ति । नि । युष्यामधिष्। माशिशात्। सभीके ॥२ ८॥

पद्धिः - (यस्य) मनुष्यस्य (श्रवः) श्रामं श्रवणं वा (रेंदिसी) धावाप्रिथिव्यी (श्रान्तः) मध्ये (उवीं) बहुकलादियुक्तें (शिंक्णीशीर्ष्णे) शिरोवदुक्तमायोक्तमाय सुखाय (विवभाज) विशेषेण भजेत सेवेत (विभक्ता) विभक्ते भिन्ने (सप्त) सप्तविषे (इत्) एव (इन्द्रम्) विद्युतम् (न) इत्र (स्रवतः) प्रापयतः (ग्रन्धान्ति) स्तुवन्ति (नि) (युध्यामधिम्) यो युधि सङ्ग्राम श्रामं रोगं दधाति तं शत्रुम् (श्रिशिशात् ) छेदयेत् (श्रभीके) समीपे॥ २४॥

श्रन्वयः —हे मनुष्या यस्य श्रव उर्वा रोदसी शोष्षीशीष्षीऽ-न्तविष्याज इन्द्रं न सप्त विभक्ता सत्यो सुखानीत्स्रवतो ये सर्वे रुणन्ति सयोविषया यो राजाऽभीके युष्यामधि न्यशिशास्स एव राज्यं शासिनुमर्हेत् ॥ २४॥

भविथि:- श्रत्रीपमात्राचकलु ॰ -यदि राजादयो धर्मे व्यावे वर्तित्वा राज्यं प्रशासयेयुस्तर्हि सूर्यवत्प्रजासूत्तमानि सुखान्युचेतुं श-कुत्रनि शत्रुचित्रार्थ्यं मद्रान्समीपस्थाञ्जनान् सत्कर्तु जानन्ति॥२ २॥ पदार्थ: —हे मनुष्यो! ( यस्य ) जिस का ( अवः ) अस वा अवण ( उ-वीं ) बहुफलादि पदार्थों से युक्त ( रोदसी ) आकाश और प्राधिश को (शिष्यों शिष्यों) शिर के तुल्य उत्तम सुख के लिये ( अन्तः ) बीच में ( विवमान ) विशेषता से भनता है जिन (इन्द्रम् ) इन्द्र के ( न ) समान ( सप्त ) सप्त प्रकार से ( विमक्ता ) विमाग को प्राप्त हुए आकाश और प्रथिवी, सुखों को (इत् ) ही ( स्वतः ) पहुंचाते हैं जिन की सब विद्वान् जन ( गृणन्ति ) प्रशंसा करते हैं अनकी विधा से जो राजा ( अभीके ) समीप में ( युष्यामधिम् ) युद्धक्ती रोग को घारण करते शत्रु को ( नि, आशिशात् ) निरंतर छेदे वहीं राज्य शिक्षा देने के योग्य हो ॥ २४ ॥

भावार्थ: — इस मंत्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार है-यदि राजादि पुरुष धर्म युक्त न्याय में वर्त कर राज्य को उत्तम शिक्ता दिलावें तो मूर्य के समान प्रजा-भों में उत्तम मुखों की उन्नाति कर सक्ते हैं भीर राजुओं को निवारण कर मुख देने वाले समीपस्थानों का सत्कार करना जानते हैं ॥ २४॥

पुनर्मनुष्याः की हशं राजानं समाश्रयेयुरित्याह ॥ फिर मनुष्य कैसे रामा का अच्छे प्रकार आश्रय करें इस विषय को • ॥

ड्रमं नेरो मरुँतः सर्चतानु दिवौदासं न पितरंसुदासः । ऋविष्ठनां पेजवनस्य केतं दूणाशं च्रत्रमुजरं दुवोयु ॥ २५ ॥ २८ ॥

इमन् । नुरुः । मुरुतः । सुरुत् । भनुं । दिवेःऽदासम् । न । पितरेम् । सुऽदासंः । शृतिष्टनं । पेजऽत्वनस्यं । केतेम् । दुःऽनशंम् । क्षत्रम् । शृजरेम् । दुतुःऽयु ॥ २५ ॥ २८ ॥

पद्रार्थः - (इमम् ) (नरः ) नायकाः (मरुतः ) मनुष्याः (सरवत ) समवयन्तु (स्त्रनु ) (दिबोदासम् ) विद्याप्रकाशदा- तारम् (न) इव ( पितरम् ) पालकम् ( सुदासः ) उत्तमविद्या-दानः ( श्रविष्टन ) व्याप्नुत त्रप्रत संहितायामिति दीर्षः (पैजव-नस्य)चमाशीलाज्जातस्य पुत्रस्य ( केतम् ) प्रज्ञाम् ( दूणासम् ) दुःखेन नाशियतुं योग्यं दुर्लभिनाशं वा ( चत्रम् ) राज्यं धनं वा ( श्रजरम् ) नाशरहितम् (दुवोयु) परिचरणाय कमनीयम् ॥२५॥

त्रान्वयः हे नरो मरुनो यः सुदासो भवेत्तामिमं दिवोदासं पितरं न यूपं सञ्चत पैजवनस्य दूणासं केतमजरं दुवीयु द्वत्रं चा-न्वविष्टन ॥ २५॥

भाविर्थिः - त्र्यत्रोपमालं • - यदि मनुष्या विद्यादिशुभगुणदातारं पितरमिव पालकं राजानमाश्रयेयुस्ताईं पूर्णा प्रज्ञामविनाशि सेव-नीयमैश्वर्य राज्यं च स्थिरं कर्तुं शक्कुयुरिति ॥ २५ ॥

श्रवेन्द्रराजप्रजामित्रधार्मिकाऽमात्यशत्रुनिवारणधार्मिकसरकर-णार्थप्रतिपादनादस्य सूक्तस्य पूर्वसूक्तार्थेन सहसङ्गतिर्वेद्या ॥ इत्यष्टादशं सूक्तमष्टाविंशो वर्गश्च समाप्तः॥

पदार्थ: — हे (नर.) नायक (महतः) मनुष्यो जो (सुदासः) उत्तम दान देने वाला हो (इमम्) उस (दिवोदासम्) विद्याप्रकाश देने वाले को (पित-रम्) वालने वाले पिता के (न) समान तुम लोगे (सधतः) मिलो सम्बन्ध करो और (पैनवनस्य) चमार्शाल है जिस का उस से उत्पन्न हुए पुत्र के (दूणाशम्) दुःख से नाश करने योग्य पदार्थ वा दुर्लभविनाश (केतम्) उत्तम बुद्धि और (अ-नरम्) विनाश रहित (दुवोयु) सेवन करने के लिये मनोहर ( इत्तम्) राज्य वा धन को (अनु, अविष्टन) ज्यास होओ।। २५॥

निविधि:-इस मंत्र में उपमालंकार है-यदि मनुष्य विद्यादि शुम मुखाँ

के देने बाले, पिता के समान पालक राजा का आश्रय करें तो पूर्ण प्रज्ञा अविमारि सेवने योग्य ऐश्वर्य और राज्य को स्थिर कर सकें ॥ २५॥

इस सूक्त में इन्द्र, राज, प्रजा, मित्र, धार्मिक, त्रमात्य, शत्रुनिवारण, तथा धार्मिक, सत्कार के द्र्यथं का प्रतिपादन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के द्र्यथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ यह अठारहवां मूक्त और अट्टाईशवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ श्रिशेकादशर्चस्यैकोनविंशतितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ श्रष्टिः। इन्द्रो देवता। १।५। त्रिष्ठुप्। ३।६ निचृषिष्ठुप्। ७।९।१० विराट् तिष्ठुप् छन्दः। धैवतः स्वरः। २ निचृत्पङ्क्तिः। ४ पङ्क्तिः । ८।११ भुरिक् पङ्क्ति श्रुच्दः। पञ्चमः स्वरः॥

षथकी हशो राजा राजोत्तमो भवतीत्याह ॥ अव ग्यारह ऋना वाले उनीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उस्के प्रथम मन्त्र में कैसा राजा उत्तम राजा होता है इस विषय को०॥

यस्तिग्मशृंङ्गो तृपुभो न भीम एकः कृष्टी-श्च्यांवयंति प्र विश्वाः । यः शश्वंतो अदाशुषो गर्यस्य प्रयुन्तासि सुध्वितराय वेदः॥ १॥

यः । तिग्मऽश्टंङ्गः । तृष्यः । न । भीमः । एकः । क्र-ष्टीः । च्यावयंति । प्र । विश्वाः । यः । शश्वेतः । षदांशुषः। गर्यस्य । प्रऽयन्ता । सुति । सुरिवऽतराय । वेदः ॥ १ ॥

पदार्थः—(यः) (तिगमश्रुङ्गः) तिग्मानि तेजस्वीनि ज्ञा-ङ्गानि किरणा यस्य सूर्यस्य सः ( दृषमः ) दृष्टिकरः ( न ) इव ( भीमः ) भयङ्करः ( एकः ) श्रमहायः ( रूष्टीः ) मनुष्याः ( च्यावयति ) चालयति ( प्र ) ( विश्वाः ) समग्राः प्रजाः (यः) ( श्रश्वतः ) श्रनादिभूतस्य ( श्रदाशुषः ) श्रदातुः ( गयस्य ) श्रपस्यस्य ( प्रयन्ता ) प्रकर्षेणा नियन्ता ( श्रासि ) (सुष्वितराय) सुप्रुतिश्चितिमञ्जर्य यः सुनोति तस्मै ( वेदः )विज्ञानं घनं वा वेद इति धननाम निर्घं ० २ । १०॥ १॥

श्रन्वयः —हे राजन ! यो भद्रो जनस्तिग्मज्ञृङ्गो रूपभो भीमो नैको विश्वा रूष्टीः प्र च्यावयति यः अश्वतोऽदाशुषो गयस्य सुष्वितराय वेदः करोति तस्य यतस्त्वं प्रयन्तासि तस्मादधिकमा-ननीयोऽसि ॥ १ ॥

भावार्थः - त्रित्रोपमालं ॰ -हे मनुष्या यथा सूर्यो विद्युद्दा दृष्टि करणेन सुखप्रदा तीवृतापेन निपातन वा भयङ्करा वर्तते तथा यो राजा विद्याध्ययनायाऽपत्यानि ये न समर्पयन्ति तेम्यो दण्डदाता वा ब्रह्मचर्येण सर्वेषां विद्यावर्धको यो राजा भवत्तमेव सर्वे स्वीकुर्वेन्तु॥ ॥

पद्धिः—हं राजन् (यः) जो कल्याण करने वाला जन (तिगमशृद्धः) तीन्ण किरणों से युक्त (द्युपः) वर्षा (भीमः) भय करने वाले सूर्य के (न) समान (एकः) अकेला (विश्वाः) समग्र प्रजा (कृष्टीः) मनुष्यों को (प्र. च्या-वयति) अच्छे प्रकार चलाता है और (यः) जो (शखतः) निरन्तर (अदाशुपः) न देनेवाले के (गयस्य) संतान के (मुश्तितराय) मुन्दर पतीव ऐश्वर्य को निकाल ने वाले के लिये(वेदः) विज्ञान वा धन को करता है उस के निस सेतुम (प्र-यन्ता) उत्तमता से नियम करने वाले (असि) हो न्य से अधिक मानने योग्य हो॥१॥

भ विर्थि:—इस मन्त्र में उपमालंकार है—हे मनुष्यो ! नैसे सूर्य वा बिजुली वर्षा करने से सुख देने वाली और तीव्रताप से वापड़ नाने से भयंकर है वैसे नो राजा विद्याध्ययन के लिये सन्तानों को नहीं देते उन के लिये दगड़ देने वाला वा ब्रह्मच-र्घ्य से सब की विद्या बढ़ाने वाला राजा हो उसी को सब स्वीकार करें॥ १॥

#### पुना राजविषयमाह ॥

फिर राजविषय को अगले मनत्र में ।।

त्वं ह त्यदिन्द्र कुत्समावः शुश्रूषमाणस्तुन्वां समुर्वे । दासं यच्छुण्णं कुर्यवं न्यंस्मा अर्रध्रय आर्जुनेयाय शिक्षंत्र ॥ २ ॥

त्वम् । ह । त्यत् । इन्द्र । कुत्संम् । मावः । शुश्रूषमाणः। तन्वां । सुऽमुर्ये । दासंम् । यत् । शुष्णंम् । कुयंवम् । नि । मुस्मै । मर्रन्थयः । मार्जुनेयायं । शिर्चन् ॥ २ ॥

पदार्थः—(त्वम्) (ह) खलु (त्यत्) (इन्द्रः) सूर्यं इव प्रतापयुक्त (कृत्सम्) विद्युतिमव वज्रम् (न्न्नाः) रहोः (शुः श्रूषमाणः) श्रोतुमिच्छमानो विद्याश्रवणाय सेवां कुर्वाणः (तन्वा) शरीरेण (समर्ये) सङ्ग्रामे (दासम्) दातारं सेवकं वा (यत्) यम् (शुष्णम्) शोषकं बलवन्तम् (कुयवम्) कुत्सिता यवा न्न्नाः पद्य तम् (नि) (न्न्नाः ) (न्न्नाः प्रत्यः) हिंसयेः (न्न्नाः प्रत्येषः) न्नियाय ) त्र्राज्याः सुद्धपवत्या विदुष्याः पुत्राय (शिवन्) वि-द्योपार्जनं कारयन् ॥ २॥

श्रन्वयः —हे-इन्द्र राजँस्त्वं सूर्य इव त्यत्कुरसं दुष्टानामुपिर प्रमृत्य भद्रिकाः प्रजा श्रावः शुश्रूपमाणस्त्वं तन्वा समर्थे होत्तमा सेना श्रावो यद्यं शुष्णं कुयवं दासं न्यरन्थयोऽस्मा श्राजुनेयायाद्यी- ज्ञाविद्यां हिंस्याः ॥ २ ॥

भविष्यः—श्रत्र वाचकलु०-ये मनुष्या विद्याप्राप्तय श्राप्ता-नष्यापकान् सुश्रूषन्ते शरीरात्मवलं विधाय सङ्ग्रामे दुष्टान् विजयन्ते विद्याध्ययनविरहाँस्तिरस्कत्य विद्याभ्यासकान् सत्कुर्वन्ति ते स्थिरं राज्येश्वर्यं प्राप्नुवन्ति ॥ २ ॥

पद्रियं:—हे (इन्द्र) सूर्य के समान प्रतापयुक्त राजा (स्वस्) आप सूर्य के समान (स्वत्) उस (कुल्सम्) विजुली के तुल्य वज्र को दुष्टों पर प्रहार कर कल्याण करने वाली प्रजा की (आवः) पालना की जिये (शुश्रूपमाणः) सुन ने की इच्छा करने वाले आप (तन्वा) शरीर से (समर्थे) संप्राम में (इ) ही उक्तम सेना की रक्षा की जिये (यत्) और जिस (शुष्णम्) शुष्क करने वा (कुयवम्) कुल्सितयव आदि अन्न रखने वाले (दासम्) दाता वा सेवक को (नि, आरन्थः) नहीं मारते (अस्में) इस (आर्जुनेयाय) सुन्दर रूपवती विदुषी के पुत्र के निमित्त (शिक्षन्) विद्या इकट्टी कराते हुए अविद्या को हनो ॥ २॥

भविधि:—इस मंत्र वाचकलुप्तोष - जो मनुष्य विद्याप्राप्ति के लिये आस, श्रेष्ठ, विद्वान् अध्यापकों की शुश्रूषा करते शिर और आत्मा के बल को विधान
कर संग्राम में दुष्टों को जीतते और विद्याध्ययन से जनों का तिरस्कार करते विद्याम्यास करने वालों का सत्कार करते हैं वे स्थिर राज्येश्वर्य्य को प्राप्त होते हैं ॥ २॥

पुनः स किं कुर्यादित्याह ॥

किर वह राजा क्या करे इस विषय को ॰

त्वं धृष्णो धृष्ता वीतहंव्यं प्रावो विश्वांभिक्त-तिभिः सुदासंम् । प्र पौरंकुिंस त्रसदंस्युमावः क्षेत्रसाता रत्रहत्येषु पूरुम् ॥ ३ ॥

त्वम् । धृष्णो इति । धृष्ता । वीतऽहेव्यम् । प्र । मावः । विश्वीभिः । क्रितिऽभिः । सुऽदासंम् । प्र । पौरुंऽकुत्सिम् । प्रस-दंस्यम् । भावः । क्षेत्रेऽसाता । ब्रुज्ञऽहत्येषु । पूरुम् ॥ ३ ॥ पदार्थः—(त्वम्) (धृष्णो) दढ (धृषता) प्रगहमेन पुरुषेण सह (बीतहव्यम्) प्राप्तप्राप्तव्यम् (प्र) (त्र्यावः) प्रकर्षेण रच (विश्वामिः) समग्रामिः (ऊतिभिः) रचाभिः (सुदासम्) ज्ञोभना दासा दातारः सेवका वा यस्य तम् (प्र)
(पौरुकुत्सिम्) पुरवो वहवः कुत्साः शस्त्राऽस्त्रविद्यायोगा यस्य तस्यापत्यम् (त्रसदस्युग्) त्रसा भयभीता दस्यवो भवन्ति यस्माचम् (त्र्यावः) कामयस्य (चेत्रसाता) चेताणां विभागे (दत्रहत्येषु)
शत्तुहननेषु सङ्ग्रामेषु (पूरुम्) पालकं धारकं वा ॥ ३ ॥

अन्वयः —हे धृष्णो ! त्वं धृषना विश्वाभिकातिभिवतिहव्यं सुदासं पौरुकुर्ति त्रसदस्युं सततं प्रातः। चेत्रसाता दत्रहत्येषु पूरुं प्रावः॥ ३॥

भावार्थ: ये राजानो धार्मिकान्दस्युप्रहारकाञ्छस्नास्त्रप्रदेष-कुशलान् विद्यादिशुभगुणदातृन् सत्कुर्वन्ति ते सदा सुखिनो जा-यन्ते ॥ ३॥

पद्रियः—हे (धृष्णो) दृ पृरुप (त्वम्) आप (धृपता) प्रगल्भ पृरुप के साथ (विश्वाभिः) समग्र (उतिभिः) रक्ताओं के साथ (वीतहृज्यम्) पाये हुए और पाने योग्य पदार्थ वा (सुदासम्) अच्छे जिस के दास जो (पौरुकुत्सिम्) बहुत शस्त्राख्रविद्याओं के योग रखने वाले पुत्र (त्रसद्म्युम्) जिस से मय भीत द्स्यु होते हैं उस जन की निरन्तर (प्रावः) कामना करों और (स्त्रेत्रसाता) स्त्रें के विभाग में (वृत्रहत्येपु) शत्रुओं के मारने रूप सङ्ग्रामों में (पृरुम्) पालनावा धारणा करने वाले की (प्रावः) कामना करों ॥ ३॥

भविथि:-- जो राजनन धार्मिक, दस्युत्रों को मारने, शस अस्त्रों के फैंकने में

कुशल श्रौर विद्यादि शुभगुणों के देने वाले सज्जनों का सत्कार करते हैं वे सदा सुखी होते हैं ॥ २ ॥

पुनः स राजा कि कुर्यादित्याह ॥ फिर वह राजा क्या करे इस विषय को०॥

त्वं नृभिर्न्यणो देववीतौ भूरीणी वृत्रा हर्थश्व हंसि । त्वं नि दस्युं चुमुंरिं धुनिं चास्वीपयो दभीतये सुहन्तुं ॥ ४॥

त्वम् । नृऽभिः । नृऽम्नः देवऽवीती । भूरीणि । बुत्रा । हारिऽ अश्व । हं भि । त्वम् । नि । दस्युंम् । चुमुरिष्। धुनिम् । च । अस्वापयः । दभीतेये । सुऽहन्तुं ॥ ४ ॥

पदार्थः—(त्वम्) (तृभिः) न्यायनेतृभिः सज्जनैः सह (तृमणः) तृषु न्यायाधीशेषु मनो यस्य तत्सन्वृद्धौ (देववीतौ) देवानां वीतिः प्राप्तिर्थिस्मन्व्यवहारे तस्मिन् (भूरीणि) वहूनि(हन्ना) हन्नाणि शत्रुसैन्यानि धनानि वा (हर्यश्व) कमनीयाश्व (हंसि) नाशयसि प्राप्तोसि षा (त्वम्) (नि) (दस्युम्) दुष्टाचारं सा-हसिकम् (चुमुरिम्) चोरम् (धुनिम्) श्रेष्ठानां कन्पयितारम् (च) (त्र्यस्वापयः) हत्वा शापय (दभीतये) हिंसनाय (सु-हन्तु) शोभनेन प्रकारेण नाशयतु॥ ४॥

श्रन्वय: —हे हर्यस्व नृमणो राजस्त्वं नृभिः सह देववीती भू-रीणि रत्रा हंसि त्वं धुनिं चुमुरिं दस्युं न्यस्वापयो दभीतये च दुष्टान् भवान् सुहन्तु ॥ ४ ॥ भविर्थ:—हे राजन ! भवान सदैव सत्पुरुषसङ्गंन्यायेन राज्यं पालिया धनेच्छां दुष्टान्दस्यूचिवार्ध्यं प्रजापालनं सततं कुरु॥४॥

पद्रिष्टः—हे (हर्यस्व ) मनोहर घोड़ा से युक्त (नृमणः ) और न्यायाधी-शों में मन रखने वाले राजा(त्वम्) आप (नृभिः) न्यायप्राप्ति कराने वाले विद्वानों के साथ (देववीतों) विद्वानों की प्राप्ति जिस व्यवहार में होती उस में (भूरीणि) बहुत (वृत्रा) राष्ट्रिसेन्यजन वा धनों को (हंसि) नाशते वा प्राप्त होते हैं (त्वम्) आप (धुनिम्) श्रेष्ठों के पाने वाले (नुमुरिम्) चोर और (दस्युम्) दुष्ट आचरण करने वाले सा-हसी जन को (न्यस्वापय) मार कर सुलाओ तथा (दभीतथे) हिंसा के लिये (च) भी दुष्टों को आप (मुहन्तु) अच्छे प्रकार नाशो ॥ ४ ॥

भविर्थः — हे राना! श्राप सदैव सत्पुरुषों का संग न्याय से राज्य को पाल के धन की इच्छा श्रीर दुर्घों श्रीर डाकुश्रों को निवार के प्रनापालना निरन्तर करो॥॥॥

पुना राज्ञः सैन्यानि की ह्यानि भवेयुरित्याह ॥ फिर राजा के सेना जन कैसे हों इस विषय को०॥

तवं च्योत्नानिं वजहरत ताति नव यत्पुरों नवितं चं सदः । निवेशंने शतत्मा ऽविवेषीरहंन् च वृतं नमुंचिमुताहंन् ॥ ५ ॥ २९ ॥

तर्व । च्यौत्नानि । <u>वज्रऽहस्त</u> । तानि । नर्व । यत् । पुरंः । नुवृतिम । च । सुद्यः । निऽवेशनि । <u>गृत्रऽत</u>मा । <u>भविवेष</u>िः। भहन । च । वृत्रम् । नर्मुचिम् । उत । <u>भह</u>न् ॥५॥ २९॥

्पदार्थः - (तव ) (च्योत्नानि ) च्यवन्ति शत्तवो येभ्यस्तानि वलानि च्योत्नमिति वलनाम निषं । २ । ९ (वज्रहस्त)(तानि)

(नव) (यत्) याः (पुरः) शत्रूणां नगर्यः (नवतिम्) ए-तत्संख्याताः (च) (सद्यः) (निवेशने) निविशान्ति यस्मिस्तास्मिन् (शततमा) त्र्यतिशयेन शतानि (त्र्यविवेषीः) व्याग्रयाः (त्र्यहन्) हन्ति (च) (दन्नम्) त्र्यावरकं मेघम् (नमुचिम्) यः स्वस्वस्तपं न मुख्यति तम् (उत्) त्र्यपि (त्र्यहन्) हन्ति ॥ ५॥

श्रन्वयः — हे वजहस्त! यथा तव तानि च्योद्धानि सूर्यो य-नवनवति पुरः सद्योऽहँश्व निवेशने शततमा श्रमंख्यान्युतापि नमुर्चि दृत्रं चाऽहंस्तथा त्वमाविवेषीः सैन्यानि प्राप्य शतुबलान्या-विवेषीः॥ ५॥

भावार्थः —हे राजन ! यथा सूर्योऽसंख्यानि मेघस्य नगराणी-वाब्दलानि घनाकाराणि हन्ति तथा तवोत्तमानि सैन्यानि भूत्वा सर्वान्दुष्टाञ्चभूत् घुन्तु ॥ ५ ॥

पद्धिः —हे (वजहस्त ) हाथ में वज्र रखनेवाले जैसे (तव ) आप के (तानि ) वे (च्यौत्नानि ) बल हैं अर्थात् सूर्य (यत् ) नो (नवनवितम् ) निन्यानवे (पुरः ) मेघरूपी शत्रुओं की नगरी उन को (सद्यः ) श्रीध्न (अहन् ) हन्ता (व) और (निवेशने ) जिस में निवास करते हैं उस स्थान में (शततमा ) अतीव सेकड़ों को (उत) और (नमुचिम् ) जो अपने रूप को नहीं छोड़ता उस (वृत्रम्) आ-च्छादन करने वाले मेघ को (च ) भी (अहन् ) मारता वैसे आप (अविवेषीः ) ज्याप्त हुनिये अर्थात् सेना जनों को प्राप्त होकर शत्रु बलों को प्राप्त हुनिये ॥ ॥ ॥

भावार्थ: — हे राजन् ! जैसे सूर्य असंख्य मेघ की नगरियों के समान सघन घन घटापूम बादलों को हनता है वैसे तुम्हारे सेना जन उत्तम हो कर समस्तराष्ट्रओं को मारें ॥ ॥

पुनः स राजा किं कुर्यादित्याह ॥ फिर वह राजा क्या करे इस विषय को०॥

सना ता तं इन्द्र भोजनानि रातहं व्याय दा-शुषे सुदासे। रुष्णे ते हरी रुषंणा युनिन्म व्यन्तु ब्रह्मणि पुरुशाक्वाजंम ॥ ६॥

सर्ना । ता । ते । इन्द्र । भोजंनानि । रातऽहंब्याय । दाः शुषें । सुऽदासें । दृष्णें । ते । हरी इति । दृष्णा । युन्छिम । व्यन्तुं । ब्रह्माणि । पुरुष्णाक् । वाजंभ् ॥ ६ ॥

पदिर्थिः—(सना) सनातनानि विभजनीयानि वा (ता) ता-नि (ते) तव (इन्द्र) परमंश्वर्धप्रद राजन् (भोजनानि) भो-क्तव्यानि पालनानि वा (रातहव्याय) दत्तदातव्याय (दाशुषे) दाते (सुदासे) सुदानाय (टण्णे) सुखवर्षकाय (ते) तव (हरी) त्रश्वी (टण्णा) वलयुक्ती (युनिन ) संयोजयामि (व्यन्तु) प्राप्तुवन्तु (ब्रह्माणि) धनानि (पुरुशाक) वहुश-किमान् (वाजम्) वेराम्॥ ६॥

श्रन्वयः —हे पुरुशाकेन्द्र यानि ते तव रातह्व्याय सुदासे च-ण्णे दाशुषे सना भोजनानि सन्ति तान्यहं युनिन यो ते चवणा ह-री तावहं युनिन यतः प्रजाजना वार्ज ब्रह्माणि च व्यन्तु ॥ ६॥

भविर्थः —हे राजजना यदि भवन्तः करदातृणां पालनं न्या-येन कुर्युः दारीरेण धनेन मनसा प्रजा उनयेयुस्ताई किमध्येश्वर्यमल-म्यं न स्थात् ॥ ६ ॥ पदार्थ:—हे (पुरुशक ) बहुत शक्तियुक्त (इन्द्र ) परम ऐश्वर्य के देने वाले राना जो (ते ) आप के (रातहब्याय ) दिई है देने योग्य वस्तु जिसने उस (सु-दासे ) सुन्दर दान शील (वृष्णे ) सुन्व वृष्टि करने (दाशुषे ) देने वाले के लिये (स-मा) सनातन वा विभाग करने योग्य (भोजनानि ) भोजन है (ता) उन को में (युन-जिम ) संयुक्त करता हूं तथा जो (ते ) आप के (वृषणा) बल युक्त अश्व (हरी) हरण शील हैं उन को संयुक्त करता हूं जिस से प्रजा जन (वाजम् ) वेग और (ब-ह्याणि ) धनों को (ब्यन्तु ) प्राप्त हों ॥ है ॥

भावार्थ:--हे राजननों ! यदि आप लोग कर देने वालों की पालना न्याय से करें और शरीर से, धन से और मन से प्रजाजनों की उन्नति करें तो कुछ भी ऐश्वर्ध अलम्य न हो ॥ ६ ॥

पुना राजप्रजाजना भन्योऽन्यं कथं वर्षेरिक्षत्याह ॥ फिर राजा भीर प्रजाजन परस्पर कैसे वर्ते इस विषय को०॥

मा ते श्रुस्यां संहसावन्परिष्ठाव्घायं भूम ह-रिवः परादे । त्रायंस्व नोऽव्यकेभिर्वरूष्येस्तवं त्रिं-यासंः सूरिषुं स्याम ॥ ७॥

मा। ते । मस्याम् । सहसाऽवन् । परिष्ठौ । भ्रवायं । भूम् । हरिऽवः । प्राऽदै । त्रायंस्व । नः । भृवुके भिः । वर्र्षथेः । तर्व । प्रियार्तः । सूरिषुं । स्याम् ॥ ७॥

पदार्थः—(मा) निषेधे (ते ) तव ( श्रास्याम् ) प्रजायाम् (सहसावन् ) बहुबल्युक्त (परिष्टौ ) परितः सङ्गन्तव्यायाम् (श्राचाय ) पापाय (भूम ) भवेम (हरिवः ) प्रशस्तमनुष्ययुक्त (परादै ) परादानाय त्यागाय त्यक्तव्याय ( त्रायस्व ) (नः )

श्रास्मान् (श्रवकेभिः) श्रचोरैः ( वर्ष्क्यैः ) वरैः ( तव ) ( प्रिया-सः ) प्रीताः ( सूरिषु ) विहत्सु ( स्याम ) भवेम ॥ ७ ॥

श्रन्वयः — हे हरिवः! सहसावन्। जनस्यां परिष्टों ते परादा श्र-घाय वयं मा भूमाऽ एके भिर्व रूथे निस्नायस्व यतो वयं तव सूरिषु प्रि-यासः स्याम ॥ ७ ॥

भावार्थ:-हे राजन ! यथा वर्ष तवोनती प्रयतेमहि तथा त्वमि प्रयतस्व विद्याप्रचारेण सर्वान् विदुषः कारय येन विरोधो न स्यात्॥ ७॥

पदार्थ:—हे (हरिवः) प्रशंसितमनुष्य और (सहसावन्) बहुत बल से युक्त राजा (अस्याम्) इस (पारिष्टौ) सब ओर से संग करने योग्य वेला में (ते) आप के (परादै) त्याग करने योग्य (अधाय) पाप के लिये हम लोग (मा,भूम) मत होवें (अवुकेभिः) और जो चोर नहीं उन (वरूपैः) श्रेष्ठों के साथ (नः) हम लोगों की (आयस्व) रक्षा की जिस से हम लोग (तव) तुम्हारे (सूरिषु) विद्वानों में (प्रियासः) प्रसन्न (स्थाम) हों॥ ७॥

भावार्थ: —हे राजा! जैसे हम लोग तुम्हारी उन्नित के निमित्त प्रयत्न करें वैसे आप भी प्रयत्न की नियो विद्या के प्रचार से समको विद्वान् कराइये जिस से विरोध न हो ॥७॥

पुनर्मनुष्याः परस्परं कथं वर्त्तरित्नित्याह ॥ फिर मनुष्य परस्पर कैसे वर्ते इसविषय को ०॥

त्रियास इते मुघ्वत्रभिष्टौ नरों मदेम शर्णे सर्वायः । नि तुर्वश्रं नि याद्वं शिशीह्यतिंथिग्वाय् शंस्यं करिष्यन् ॥ ८॥ श्रियासं: । इत् । ते । मुघुऽवृन् । ऋभिष्ठौ । नरं: । मुद्रेम् । <u>गर्णे । सरवायः । नि । तुर्वशंम् । नि ।यार्हम् । शिशीहि ।</u> <u>मृतिथिऽग्वार्यं । शंस्यंम् । कृरिष्यन् ॥ ८ ॥</u>

पदार्थः - (प्रियासः ) प्रीतिमन्तः प्रीता वा (इत् ) एव (ते) तव (मघवन् ) बहुधनप्रद (ग्रामिष्टी ) न्त्रामिप्रियायां सङ्गती (नरः ) नायकाः (मदेम ) न्त्रानन्देम (इरिषे ) इरिणागतपालने कर्मिषा (सरवायः ) मित्राः सन्तः (नि ) (तुर्वेद्याम ) निकटस्थं जनम् । तुर्वेदाइति न्त्रान्तिकनामनिष्यं । १६ (नि ) (याहम् ) ये यान्ति तान् यो याति तम् (दिश्वाहि ) तीक्षणी-कुरु (न्न्रातिथिग्वाय ) न्त्रातिथीनां गमनाय (इरिष्यम् ) प्रदांस-नीयम् (करिष्यन् )॥ ८॥

श्रन्वयः —हे मघवन् ! सखायः प्रियासो नरो वर्थ तेऽिनष्टी-द्यारणे मदेम त्वं तुर्वदां नि द्याद्यीहि यादं नि द्याद्यीत्याय शंस्यनित्करिष्यिञ्जद्योहि॥ ८॥

भावार्थः-हे राजन् !ये गुमगुणकर्मस्यभावाचरणेन युक्तास्त्व-यि प्रीतिमन्तः स्युस्तान्यार्भिकानप्रशंसितान्कुरु यथाऽतिथीनामा-गमनं स्यात्तथा विधेहि ॥ ८ ॥

पद्रियः — ( मवतन् ) बहुत धन देने वाले ( सखायः ) मित्र होते हुए ( प्रियासः ) प्रीतिमान् वा प्रसन्न हुए ( नरः ) नायक मनुष्य हम लोग ( ते ) आप के ( अभिष्टों ) सब ओर से प्रिय संगति अर्थात् मेल भिलाप में ( शरणे ) शरणागत की पालना करने कमें में ( मदेम ) आनन्दित हों। आप ( तुर्वशम् ) निकटस्थ मनुष्य को ( नि, शिशीहि ) निरन्तरतीहण कीनिये और ( याद्वम् ) नो माते हैं उन

पर जो जाता है उस को ( नि ) निरन्तर तीच्या की जिये और (अतिथिग्वाय )अ-तिथियों के गमन के लिये ( शंस्यम् ) प्रशंसनीय को ( इत् ) ही (कारिप्यन् ) करते हुए तीच्या की जिये ॥ = ॥

भविधि:— हे राजा ! जो शुभ गुणों के आचरण से युक्त तुम में प्रीतिमा-न् हों उन घामिक जनों को अशंसित की जिये जैसे अतिथियों का भागमन हो वैसा विधान की जिये ॥ = ॥

पुनः पाठकादयः परस्परं कथं वर्त्तरित्रत्याह ॥

किर पढ़ने श्रीर पड़ाने वाले परस्पर कैसे बर्ताव बर्ते इस विषय को श्रगले

मंत्र में कहते हैं॥

सुद्धाश्चित्र तेमघवत्रभिष्टौ नर्शंसन्त्युक्यशासं उक्था । ये ते हवेभिर्विपणीरदीशन्तुस्मान्द्रणीप्व-युज्यांय तस्मै ॥ ९ ॥

स्यः। चित्। तु । ते । स्वऽवन् । श्वभिष्टी । नर्रः । शुं सन्ति । उक्थऽशासं । उक्था । ये । ते । हवेभिः । वि । पुः णीन् । श्रदीशन् । श्रुस्मान् । वृण्यित् । युज्यीय । तस्मै ॥९॥

पदार्थः—(सद्यः) (चित्) श्रिप (नं) इव (ते) तव (मघवन्) पूजनीयविद्याऽध्यापक (श्रिभिष्टी) श्रिभिषियायाम् (नीती) (नरः) (इांसन्ति) (उक्थशासः) य उक्थानां प्र-शांसनीयानां मन्त्राणामधीञ्ज्ञासन्ति ते (उक्था) उक्थानि प्रशं-नीयानि वचनानि (थे) (ते) (हथेभिः) हवनैः (ति) (प-णीन्) व्यवहर्तृन् (श्रदाशन्) ददति (श्ररमान् ) (द्यणीष्व) स्वीकुर्याः (युज्याय) योत्तं योग्याय व्यवहाराय (तस्मै)॥ १॥ श्रन्वय:—हे मधवन्! य उक्थशासो नरस्तेऽभिष्टी सद्यक्षि-दुक्था शंसन्ति ये च हवेभिस्ते विपणीषु च दाशस्तानस्माश्र त-स्मै युज्याय ष्टणीष्व ॥ ९॥

भावार्थ: - ह्यत्रोपमालं • -हे विद्दनध्यापक! यूयमस्मान्वेदार्थं सद्यो ग्राह्यत येन वयमप्यध्यापनं कुर्याम ॥ ९ ॥

पद्रिये: —हे ( मयनन् ) प्रशंसनीय विद्या के अध्यापक नो ( उत्रथशासः ) प्रशंसा करने योग्य मन्त्रों के अर्थों की शिक्षा देने वाले ( नरः ) विद्वान् नन ( ते ) तुम्हारी ( अभिष्टों ) सब ओर से प्रिय वेला में ( सद्यः ) शीघ्र ( चित् ) ही (उत्था) प्रशंसित वननों को ( शंसन्ति ) प्रबन्ध से कहते हैं और ( ये ) नो ( हवेिनः ) हन्वनों के साथ । ते ) आप के ( विपणीन ) व्यवहारों को ( नु, अदाशन् ) ही देते हैं उन्हें और (अस्मान् ) हम लोगों को ( तस्मै ) उस ( युज्याय ) युक्त करने योग्य व्यवहार के लियं ( वृणीष्व ) स्थीकार की नियं ॥ र ॥

भावार्थ: — इस मंत्र में उपमालंकार है —हे विद्वान अध्यापक ! तुम हम लोगों को वेदार्थ शीन ग्रहण करावो जिस से हम लोग भी अध्यापन करावें ॥ ६ ॥

> पुना राजा किं कुर्यादित्याह ॥ फिर रामा क्या करे इस विषय को०॥

युते स्तोमां नुरां चंतम् तुभ्धंमसम्यूंञ्चोददंतो मघानि । तेपांमिन्द्र चत्रहत्ये शिवो भूः सखां च शूरोंऽविता चं नुणाम् ॥ १०॥

एते। स्तोमाः । नराम्। नृऽतमः। तुभ्यंम् । मस्मुद्रंश्वः । दर्दतः । मुघानि । तेषाम् । इन्द्रः । वृत्रऽहत्यं । शिवः । भूः । सर्खा । च । शूर्रः । मुविता । च । नृणाम् ॥ १०॥ पदार्थ:—( एते ) ( स्तोमाः ) प्रशंसनीया विहासोऽध्येता-रक्ष ( नराम् ) नायकानाम् नांमध्ये ( नृतम ) स्त्रातिशयेन नायक ( तुम्यम् ) ( त्र्रास्मय्ञ्चः ) येऽस्मानञ्चान्ति प्राप्नुवन्ति ते (ददतः) ( मबानि ) विद्याधनादीनि ( तेषाम् ) ( इन्द्र ) परमेश्वर्ध्युक्त राजन् ( दत्रहत्ये ) मघहनन इव सङ्ग्रामे (शिवः) मङ्गलकारी ( भूः ) भव त्र्राताङभावः । ( सखा ) सुहत् ( च ) ( शूरः ) शत्रूणां हन्ता ( त्र्राविता ) रक्षकः ( च ) ( नृणाम् ) मनुष्या-णाम् ॥ ३ ० ॥

श्रन्ययः -हे नरां नृतमेन्द्र! य एत श्रासम्बद्धस्तोमास्तुभ्यं मघानि ददतस्तेषां नृणां वृत्तहत्यं सूर्य इवाऽविता विवः सखा च जूरश्च त्वं भुः॥ १०॥

भावार्थः —हे राजन् । यदि भवान्विदुवां रक्षां कत्वा तेश्य उर पकारं गृहणीयात्ति का कोचिनि स्यात् ॥ १०॥

पदार्थः —हे (नराम्) नायक मनुष्यों के बीच (नृतम्) अतीव नायक (इन्द्र) परमऐश्वयमुक्त राजा जो (एते) ये (अम्मज्ञादः) हम लोगों को प्राप्त होते हुए (स्तोमाः) प्रशंसनीय विद्वान् और पदने वाले (नृभ्यम्) तुम्हारे लिये (मचानि) विद्यापनों को (ददनः) देते हैं (तेपाम्) उन (नृग्राम्) मनुष्यों के (वृत्रहत्ये) मेघों के हनन करने के समान संप्राप में सूर्य के समान (अविना) के रस्ता करने वाले (शिवः) संगलकारी (सवा, च) और मित्र (गृरः) शत्रुओं के मारने वाले (च) भी आप (भूः) हानिये ॥ १०॥

भावार्थः—हे राजन् ! जो आप विद्वानों की रह्मा करके उन से उपकार हैं तो कौन कौन उन्नति न हो ॥ १०॥

#### पुना राजविषयमाह ॥

फिर राज विषय को०॥

नू इंन्द्र शूर् स्तवंमान ऊती ब्रह्मंजूतस्तुन्वां वारुधस्व । उपं नो बाजान् मिमीह्युप्रतीन्यूयं पां-त स्वस्तिभिः सदां नः॥ ११॥

नु । हुन्द्र । हुर् । स्तर्वमानः । क्रती । ब्रह्मंऽजूतः । तु-न्वां । वृष्ट्यस्य । उपं । नुः । वार्जान् । मिमीहि । उपं । स्तीन् । युयम्।पात्।स्युस्तिऽभिः।सदां । नुः॥ ११॥ ३०॥ २॥

पदार्थ:—(नू) सद्यः ऋत्र ऋचि तुनुघेति दीर्घः (इन्द्रः) शत्रूषां विदारक (ग्रूर) निर्भय सेनेश (स्तवमानः) सर्वान्यो- धृन्वीररसयुक्तव्याख्यानेनीत्साहयन् (ऊती) सम्यग्रद्मया (ब्रह्मजूतः) ब्रह्मणा धनेनाचेन युक्तः (तन्वा) शरीरेण (वाट्यस्व) भृशं वर्धस्व (उप) (नः) श्रम्मान् (वाजान्) वलवेगादि- युक्तान् (मिमीहि) मान्यं कुरु (उप) (स्तीन्) संहतानिम- लितान् (यूयम्) (पात) (स्वितिमिः) सुर्खः (सदा) (नः) श्रम्मान् ॥ १९॥

श्रन्वयः -हे शूरेन्द्र हवं स्तवमानो बह्मजूत उती तन्वा वा-वृथस्व स्तीन्वाजान उपिभीहि नु सधः शत्रुवलमुपिमीहि।हे भृत्या यूर्य स्विस्तिभिनेः सदा पात ॥ ११॥

भविष्टिः - हे सेनेश ! त्वं यथा स्वशारीरवर्तं वर्धयसि तथैव स-र्वेषां योधूणां शरीरवर्तं वर्धय यथा भृत्यास्त्वां रच्चेयुस्तथा त्वम-त्येतान् सततं रचेति ॥ ११॥ त्र्यतेन्द्रह्ण्टान्तेन राजसभासेनेद्वाऽध्यापकाऽध्येतृराजप्रजाभृत्य-कत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वमूक्तार्थेन सह सङ्गतिवेद्या ॥ त्र्राह्मन्ध्यायेऽभिवाग्विद्द्वाजप्रजाऽध्यापकाऽध्येतृष्ट्यि-व्यादिनेधावि विद्युत्सूर्व्यमेघयज्ञहोतृयजमानसेना सेनापतिगुणकत्यवर्णनादेतदध्यायार्थस्य पूर्वाऽ-ध्यायार्थेन सह सङ्गतिवेद्या ॥

इत्यृग्वेदे पञ्चमाण्टके हितीयोऽध्यायस्त्रिशोवर्गः सप्तमे म-एडल एकोनविंशं सूक्तं च समाप्तम् ॥

पद्धिः —हे (शूर) निर्भय सेनापति (इन्द्र) रातृश्रों के विदीर्ण करने वाले श्राप (स्तवमानः) सब युद्ध करने वालों को बीर रम व्याप्त्यान से उत्पाहित करते हुए भीर (ब्रह्मजूतः) धन वा अन्न से युक्त (उती) सम्यक् रक्ता से (तन्वा) रारीरसे (वावृधस्व) निरन्तर बड़ो (स्तीन्) श्रीर मिले हुए (वाजान्) बल वेगादि युक्त (नः) हम लोगों का (उपमिन्नाहि) समीप में मान करो तथा (नु) र्राष्ट्र रात्रु बल को (उप) उपमान करो हे भृत्य जनो ! (यूयम्) तुम लोग (स्विन्तिभि) मुलों से (नः) हम लोगों की (सदा) मर्वदा (पात) रक्ता करो।। ११॥

भावार्थ:—हे सेनापति ! तुम जैसे अपने शरीर और बल को बट्टाओं वैसे ही समस्त योद्धाओं के शरीर बल को बट्टाओं जैसे भृत्यजन तुह्यारी रक्ता करें वैसे तुम भी इन की निरन्तर रक्ता करों ॥ ११ ॥

इस मूक्त में इन्द्र, के हप्टान्त से राजसभा, सेनापति, अध्यापक, अध्येता, राजा, प्रजा, और भृत्यजनों के काम का वर्णन होने से इस मुक्त के अर्थ की इस से पूर्व मूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ यह ऋग्वेद के पञ्चम अप्टक में दूसरा अध्याय और तीसवां वर्ग, सातवां मगडल और ऊन्नीशवां मुक्त पूरा हुआ।।

## ग्रय पञ्चमाष्ट्रके तृतीयाऽध्यायः॥

श्रां विश्वानि देव सवितर्दरितानि परा सुव यद्गद्रं तन्न श्रा सुव ॥ १ ॥

श्रथ दशर्चस्य विंशतितमस्य सूक्तस्य विश्वष्टिष्टिषः। इन्द्रोदेवता।
१ स्वराट्पङ्क्तिः। ७ भुरिक्पङ्क्तिश्चन्दः। पठचमः स्वरः।
२ । ४ । १ • निचृचिष्टुप् । ३ । ५ विराट्विष्टुप् ।
६ । ८ । ९ त्रिष्टुप् छन्दः। धैवतः स्वरः॥

भथ कीटशो राजा श्रेष्ठः स्वादित्याह ॥

भव पत्रवमाष्टक के तीमरे अध्याप तथा दश ऋचावाले बीरावें मुक्त का आरम्भ हैं निस के पहले मंत्र में कैमा राजा श्रेष्ठ हो इस विषय को कह०॥ उस्रो जंज्ञे वीर्याय स्वधावानचित्ररणो नयों यत्कं

रिष्यन् । जिम्पर्युवां न्यदंनमवोभिस्त्राता न इन्द्र एनसो महिश्चेत् ॥ १ ॥

चुमः । जुन्ने । विधिषि । स्वधाऽवीन् । चिक्तः । मर्षः । नर्षः । यत् । कृष्टियन् । जिप्तः । युवा । तृऽसर्वनम् । मर्वः-ऽभिः । त्राता । नः । इन्द्रः । एनंसः । महः । चित् ॥ १ ॥ पदार्थः—( उग्रः ) तेजस्वी (जज्ञे ) जायेत (वीर्धाय ) परा- क्रमाय (स्वधावान् ) बहुचनधान्ययुक्तः (चिकिः) कर्ता (क्रापः) जलानि (नयेः) नृषु साधुः (यत्) यः (करिष्यन् ) (जनिमः) गन्ता (युवा) प्राप्तयोवनः (नृपदनम्) नृणां स्थानम् (क्रान्वोभिः) स्वादिभिः (त्राता) स्वकः (नः) श्रस्मानस्माकं वा (इन्द्रः) सूर्यं इव राजा (एनसः) पापाचरणात् (महः) महतः (चित् ) इव ॥ १॥

श्रन्वयः -यद्यो नर्षः स्वधावाञ्चिक्तरुग्रो युवा तृषदनं जिम-रवोभिः पालनं करिष्पंस्नाता सूर्योऽपश्चिदिवेन्द्रो वीर्याय जहाे मह सनसो नोऽस्मान्प्रथम्रकृति स एव राजा भविनुं योग्यः॥ १॥

भविषि:- त्र्यत वाचकलु • — यो मनुष्याणां हितकारी पितृ-वरपालक उपदेशकवरपापाचरणारष्ट्यकर्ता सभायां स्थित्वा न्या-यकर्त्ता धनैश्वर्यपराक्रमांश्व सततं वर्धयित तमेव सर्वे मनुष्या राजानं मन्यन्ताम् ॥ १ ॥

पद्रार्थ:—( यत् ) जो ( नर्यः ) मनुष्यों में मानु उत्तम जन (स्वधातान्) बहुत धन धान्य से युक्त ( चिकिः ) करने वाला ( उग्नः ) तेनम्बी ( युवा ) ज्वान मनुष्य ( नृषदनम् ) मनुष्यों के स्थान को ( निग्नः ) जाने वाला ( अवोभिः ) रक्षा आदि से पालना ( करिष्यन् ) करता हुआ ( ज्ञाता ) रक्षा करने वाला मूर्य जैसे (अपः ) जलों को (चित् ) वैसे (इन्द्रः ) राजा ( वीयीय ) पराक्रम के लिये ( अक्ते ) उत्पन्न हो चौर ( महः ) महान् ( एनसः ) पापाचरण से ( नः )हम लोगों को खलग रक्षता है वही राजा होने के योग्य है ॥ १ ॥

भविधि:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है-नो मनुष्यों का हितकारी पिता के समान पालने और उपदेश करने वाले के समान पापाचरण से अलग रसने वाला, समा में स्थित हो कर न्यायकती तथा घन ऐधर्य और पराक्रम को निरन्तर बन् वाता है उसी को सब मनुष्य राजा मानें ॥ १॥

पुनः स कीहशो भवेदित्याह ॥ किर वह कैसा हो इस विषय को॰ ॥

हन्तं त्रुत्रमिन्द्रः शूशुवातः प्रावीश्च वीरो जे-रितारं मृती। कर्ती सुदासे श्रह वा उं लोकंदा-ता वसु मुहुरा टाशुषे भूत्॥ २॥

हन्तं। वृत्रम्। इन्द्रंः। शूर्युवानः। प्र। मार्वे ति। वृश् वीरः। जितित्रिम्। जिती। कर्ती। सुद्रवाते। महं। वै। जैद्रति। लोकम्। दार्ता। वर्तु। मुहुः। मा। दाशुवै। भूत्॥ १॥

पदार्थः -( इन्ता ) राजूणां घातकः (२ त्रम्) मेघिनिव (इन्द्रः) सूर्य इव राजा ( ग्रुशुवानः ) भृशं वर्धमानः ( प्र ) ( न्प्रावीत् ) प्रकर्षेण रकेत् ( नु ) शीघ्रम् ( वीरः ) शुभगुणकर्मस्त्रमावन्यां-पकः ( जारेतारम् ) गुणानां प्रशंसकम् ( ऊती ) रक्षया (कर्चा) ( सुशाने ) सुष्ठु दाने ( न्प्रह् ) विनिग्रहे ( वै ) निश्चये ( उ ) न्प्रह्ने ( लोकम् ) दर्शनं द्रष्टन्यं जनमान्तरे लोकान्तरं वा (दाता) ( वसु ) द्रन्यम् ( मुहः ) वारंवारम् ( न्प्रा ) ( दाशुषे ) दान-शिलाय ( भूत् ) भवेत् ॥ २ ॥

श्रन्तयः —हे मनुष्या इन्द्रो त्रशिव यः शत्रूणा मह नु हन्ता शुश्रुवानो बीरः कत्ती वसु दाता मुदासेऽहोती जरितारमु लोकं मु-हुः प्राबीदाशुषे मुहुरा भृत् स वै राज्यकरणाय श्रेष्ठः स्पात्॥ २ ॥ भावार्थः-न्त्रत्रवाचकलु॰-य न्त्राशुकारी सूर्वविद्याविनय-प्रकाशेन दुष्टिनिवारकः शूरवीरः सन्सुपात्रेभ्यो यथायोग्यं ददद्वहु सुखं प्राप्नुपात् ॥ २ ॥

पदार्थ:—हे मनुष्यो (इन्द्रः ) मूर्य जैसे (वृत्रम् ) मेघ को वैसे को शतुकीं का (श्रह् ) निग्रह कर अर्थात् पकड़ २ (नु । शीप्त (इन्ता ) घात करने
वाला राजा (शृश्वानः) निरन्तर बद्दे हुए (बीरः ) शुभगुण कमें स्वभावों में ज्यास
(कत्तां ) दृद् कार्य करने वाले और (वसु, दाता ) घन के देने वाले (सुदासे )
सुन्दरदान शील के लिये ही (उती ) रहा से (जिरिनारम् ) गुणों की प्रशंसा करने
वाले (उ) श्रद्भात (लोकम् ) अन्य जन्म में देखने योग्य वा अन्य लोक को (मुहुः)
वार वार (प्रावीत्) उत्तम रह्मा करे (दाशुंप दान शील के लिये वार २ (श्रा, मृत्)
प्रसिद्ध हो (व ) वही राज्य करने के लिये श्रेष्ट हो ॥ २ ॥

भविधि:—इम मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—तो शीघ कारी, मूर्य के समान विद्या और वितय के प्रकाश से दुष्टीं का विवारण करने वाला शृरवीर होता हुआ अच्छे सुपात्रों के लिये यथायोग्य पदार्थ देता हुआ बहुत सुल को प्राप्त हो ॥ २ ॥

पुनः स कीहशो भृत्वा किं कुर्यादित्याह ॥ किर वह कैसा होकर क्या कर इस विषय को०॥

युध्मो श्रंनुवां खंजकत्समद्वा शूरंः सञ्चापाट्। जनुष्मापहिला । व्यांस इन्द्रः पृतंनाः स्वोजा श्रधा विश्वं शवृयन्तं जघान ॥ ३॥

युक्तः। अनुर्वा । खजुऽकत् । समत्ऽवां। शूरैः । सन्ता-षाट् । जनुषां । ईम् । अषाह्ळः । वि । ग्रासे । इन्ह्रेः । एतै-नाः। सुःभोजोः । अर्थे। विश्वेम् । शुरुयन्तेम् । ज्ञान्॥३॥ पदार्थः -( युष्मः ) योद्धा ( श्रनवां ) श्रविद्यमाना श्रवा यस्य सः ( खजकत् ) यः खजं सङ्ग्रामं करोति सः । खज इति सङ्ग्रामनाम निषं • १ । १७ ( समहा ) यो मदेन सह वर्तमा-नान्वनित सम्भजति सः ( ग्रूरः ) शत्रूणां हिंसकः ( सत्रापाट् ) यः सत्राणि बहून् यज्ञान् कर्त्तुं सहते ( जनुषा ) जन्मना (ईप्) सर्वतः ( श्रवाहळः ) यः शत्रुभिः सोदुमशक्यः ( वि ) ( श्रासे ) मुखे ( इन्द्रः ) विद्युदित्र ( प्रतनाः ) सेनामनुष्यान्वा ( स्वोजाः ) शोभनमोजः पराक्रमोऽनं वा पस्य सः ( श्रध ) श्रथ (विश्वम्) सर्वम् ( शत्रूपन्तम् ) शतून्कामयमानम् (जधान) हन्यात् ॥ ३ ॥

श्रन्वयः —यो राजेन्द्रो जनुषा स्वोजा युध्मोनवीऽपाहळः खज-क्रसमहा श्रूरः सत्राषाड्याढः एतनाः स्वसेनाः पालयेदघ न्यासे विइवं शत्रूयन्तमीज्ञघान स एव शत्रूचि जेतुं शक्नुयात् ॥ ३ ॥

भावार्थः - ऋत्र वाचकलु • -हे मनुष्या यो वरराजगुणसहितो दीर्घेण ब्रह्मचर्येण हितीयजन्मनः कर्ता पूर्णवलपराक्रमो धार्मिकः स्यात् स सूर्यवहुष्टाञ्चञ्चनन्यायान्धकारं निवारयेत्स एव सर्वेषा-मानन्दप्रदो भवेत् ॥ ३॥

पद्रिधः—जो राजा (इन्द्रः) विज्ञती के समान (जनुषा) जन्म से (खोजाः)
गुम अस वा पराक्रम जिस के विद्यमान (युध्मः) जो युद्ध करने वाला (अनर्वा)
जिस के बोड़े विद्यमान नहीं जो (अषाहळः) शत्रुओं से न सहने योग्य (खजकृत्)
सङ्ग्राम करने वाला (समद्रा) जो मत्त प्रमत्त मनुष्यों को सेवता (शूरः) शत्रुओं
को मारता (सत्राषाट्) जो यज्ञों के करने को सहता और (एतनाः) अपनी सेनाओं को पाले (अष) इस के अनन्तर (वि, आसे) विशेषना से मुल के सन्मुख
(किश्वम्, शत्रूयन्तम्) सन शत्रुओं की कामना करने वाले को (ईम्) सन भोर से
(जवान) मारे वहीं शत्रुओं को जीत सके ॥ ३॥

भावार्थः — इस मंत्र में वाचवलु ० — हे मनुष्यो । श्रेष्ठ राज गुणों सहित, दीर्घ ब्रह्म वर्घ से द्वितीय जन्म अर्थात् विद्या जन्म का कर्ता, पूर्ण बल पराकमयुक्त, भार्मिक हो वह सूर्य के समान दुष्ट राष्ट्रभां को अन्यायरूपी अन्धकार को निवारे वहीं सब का आनन्द देने वाला हो ॥ ३ ॥

पुनः स राजा किं कुर्यादित्याह ॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को॰ ॥

जुमे चिदिन्द्र रोदंसी महित्वा पंत्राथ तविंपी-भिरतुविष्मः। नि वज्रमिन्द्रो हरिंवान्मिमिंजन्तसः मन्धंसा मदेपु वा उंवोच ॥ ४॥

त्रुभेइति । चित् । इन्द्र । रोदंसी । इति । मृहिऽत्या । त्रुपा पृष्ठा । तिविदीभिः। तुर्विष्मः । ति । वर्जम् । इन्द्रंः। हरिऽवान् । मिमिचन् । सम् । भन्धंता । मदेषु । वे । उ-वोच ॥ ४॥

पदार्थः -( उमे ) हे ( चित् ) इव ( इन्द्र ) सूर्यवद्राजन् ( रोदसी ) द्यावापृथिवयो ( महित्वा ) सत्कारं प्राप्य ( भ्रा ) स-मन्तात् ( पप्राथ ) प्रति व्याप्नोति ( तिविपीभिः ) बलिष्ठाभिः सेनाभिः ( तुविष्मः ) बहुवलयुक्तः ( नि ) ( वज्नम् ) शक्षास्तम् ( इन्द्रः ) वीरपुरुपराजा ( हरिवान् ) बहुमनुष्ययुक्तः (मिमिस्नन्) सुलैः सेक्तुमिच्छन् ( सम् ) ( श्रम्थसा ) श्रमादिना ( मदेषु ) श्रानन्देषु ( व ) निश्चयेन ( उवोच ) उच्यात् ॥ ४ ॥

अन्वयः - हे इन्द्र! त्वमुभे रोदसी चिदिव महित्वा तविषीिभरा

पप्राथ तुविष्मः सन्हरिवानन्यसा संनिमिनिक्वन्वज्ञं घृत्वा य इन्द्रो मदेषूवोच स वे राज्यं कर्त्तुमहेंत्॥ ४॥

भावार्थः - श्रशेषमालं • - यथा भूमिसूर्यी महत्वेन सर्वानिभ ग्याप्य जलानाभ्यां सर्वानाई कितं जगत्मुखयतस्तयेव राजा विद्यावि । नयाभ्यां सत्यमुपदिश्य सर्वाः प्रजाः सततमुन्येत् ॥ ४ ॥

पदिश्विः—हे (इन्द्र ) सूर्य के समान वर्तमान राजा आप (उने )दो (रो-दसी ) आकाश आंर पृथिवी (चिन् ) के समान (महित्वा ) सत्कार पाके (तिव-विधिमः ) बलिष्ठ सेनाओं से (आ, प्राथ ) निरन्तर व्याप्त होता और (तुविष्मः ) बहुत बल युक्त होता हुआ (हिरवान् ) बहुत मनुष्यों से युक्त (अन्धसा) अक्षादि-पदार्थ से (सम्, नि, मिमिक्तन्) प्रसिद्ध मुखों सेनिरन्तर सींचने की इच्छा करता हुआ (वज्रम् ) शक्ष अखों को धारण कर मो (इन्द्रः ) वीर पुरुष राजा (मदेषु ) आन्नव्यों के निमित्त ( उवाच ) कहे (वै ) वही राज्य करने को योग्य हो ॥ ४ ॥

भविधि: —इस मंत्र में उपमालंकार हैं — तेसे भूमि और सूर्य बड़प्पन से सब को व्यास होकर नल और अल से सब को और गीले किये हुए नगत् को मुसी करते हैं वैसे ही राजा विद्या और विनय से सत्य का उपदेश कर सब प्रना जनों की निरन्तर उन्नति करे ॥ ४ ॥

उत्पन्नो मनुष्यः कीहशो भूत्वा शक्तिमाठजायत इत्याह ॥ उत्पन्नहुमा मनुष्य कैसा हो कर सामर्थ्यवान् होता है इस विषय को०॥

रुषां जजान रुपेणं रणांय तमुं चिन्नारी नर्थं सुसूव । प्र षः सेनानीरध रुभ्यो त्रस्तीनः सत्वां गुवेषणः स धृष्णुः ॥ ५ ॥ १ ॥

वृषा । जुजान । वृषंणम् । रणांय । तम् । 🕉 इति ।

चित्। नारीं। नर्षेम्। सुसूव्। प्र। यः। सेनाऽनीः। मर्थ। नुऽभ्यः। मस्ति। इनः। सत्वां। गोऽएषंणः। सः। धृष्णुः॥५॥१॥

पदार्थः—( रुषा ) वर्षकः ( जजान ) जनपेत् (रुषणम्) बिलिष्ठं योद्धारम् ( रणाय ) सङ्ग्रामाय ( तम् ) ( उ ) (चित्) ( नारी ) नरस्य स्त्री ( नर्यम् ) नृपु विलिष्ठम् (सुसूव ) जनयित ( प्र ) ( यः ) ( सेनानीः ) यः सेनां नयित सः ( श्रथ ) श्र-नन्तरम् ( नृभ्यः ) सेनानायकेभ्यः ( श्रक्ति ) ( इनः ) ईश्वर इव ( सत्वा ) वलवान् ( गवेपणः ) उत्तमवाग्विधान्वेषी (सः ) ( धृष्णुः ) धृष्टः प्रगलमः ॥ ५ ॥

श्रन्वयः – यो हवा सेनानीः स त्वा गवेषणो नृभ्यो धृष्णुर्ज-जान स इन इव रणायप्रताप्यस्ति श्रथयमु नर्य हवणं हवा नारी च प्रसुद्धव तं चिज्जना न्यायकारिणं मन्यन्ते ॥ ५ ॥

भावार्थ: - अत्रवाचकलु ॰ - हे मनुष्या यं स्वीपुरुषौ दीर्घ म-स्वचर्य संसेव्य जनयतः स पुरुषो जगदीश्वरवत्सर्वान् न्यायेन पा-लायितुं शक्तो भूत्वा सेनाऽधियः शत्रून्विजेतुं सदा प्रभुर्भवाति॥ ५॥

पद्रिथ:-(यः) जो (तृषा) वर्षा करने (सेनानीः) सेना को पहुंचाने (सत्वा) बलवान् (गवेषणः) श्रीर उत्तम वाणी विद्या का ढूंढने वाला (नृभ्यः) सेना नायकों से (धृष्णुः) धृष्ट प्रगल्म (जजान) उत्पन्न हो (सः) वह (इनः) ईश्वर के समान (रणाय) संग्राम के लिये प्रवापी (श्रस्ति) है (श्रध्) इस के श्रमन्तर जिस (उ) ही (नर्यम्) मनुष्यों में (वृषणम्) बलिष्ठ योद्धा पुत्र को वर्षा करने वाला पुरुष श्रीर (नारी) स्त्री (प्र, सुसूव) उत्पन्न करते हैं (तम्, वित्) उसी को नन न्यायकारी मानते हैं ॥ ५॥

भावार्थ: - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे मनुष्यो ! जिस को स्त्री पुरुष दीर्घ ब्रह्मचर्य्य का सेवन कर उत्पन्न करते हैं वह पुरुष जगदीश्वरवत् सब को न्याय से पालने को समर्थ हो कर सेनाधिप हुआ रात्रुओं के जीतने को सदा समर्थ होता है ॥ ५॥

पुनर्मनुष्याः किं रुत्वा की हुआ भवेयुरित्याह ॥ फिर मनुष्य क्या करके कैसे हों इम विषय को अगले मंत्र में ०॥

न् चित्स श्रेपते जनो न रेपन्मनो यो श्रेर्य घोरमाविवासात् । यज्ञैर्य इन्द्रे दर्धते दुवासि ज-यत्स राय ऋत्पा ऋतिजाः ॥ ६ ॥

नु । चित् । सः । <u>चेपते</u> । जनः । न । रेपत् । मनः । यः । मस्य । योरम् । माऽविवांसात् । यज्ञैः ।यः । इन्द्रें । दर्धते । दुवांसि । क्षयंत् । सः । राये । <u>ऋत</u>ऽपाः । ऋतेऽजाः ॥ ६॥

पदार्थः—(तू) सदः। ग्रत्र ऋषि तुनुवेति दीर्घः (चित्) ग्राप्तेषि (सः) (भेषते) प्राप्तेति (जनः) मनुष्यः (न) नि-पेषे (रेपत्) हिनस्ति (मनः) ग्रन्तःकरणम् (यः) (ग्रस्य) (घोरम्) (ग्राविवामात्) समन्तात्सेवेत (यज्ञैः) सङ्गतैः कर्माभिः (यः) (इन्द्रे) परमेश्वर्षयुक्ते परमेश्वरे (दधते) धरति (दुवांसि)प-रिचरणानि सेवनानि (च्यत्) निवसेत् (सः) (राषे) धनाय (ऋतपाः) यः सत्यं पाति सः (ऋतेजाः) यः सत्ये जायते सः॥६॥

त्रन्वप:-यो जनोऽस्य घोरं मनो नाऽविवासात्स चिनु

विजयं श्रेषते स न रेषत्। य ऋतपा ऋतेजा यहीरिन्द्रे दुवांसि द-धते स राये सततं चयत्॥ ६॥

भविर्थः-वे रागद्देषरहितमनसो घोरकर्मविरहाः परमेश्वर-सेवका धर्मात्मानो जनाः स्युस्ते कदाचिद्धिंसिता न स्युः ॥ ६ ॥

पद्रिश्चः—(यः) जो (जनः) मनुष्य (अस्य) इस के (घोरम्) घोर (मनः) अन्तःकरण को (न, आविवासात्) सेवे (सः, चित्) वही (नु) शीध विनय को (भ्रेषते) पाता और वह नहीं (रेपत्) हिंसा करता है (यः) जो (आर-तपाः) जो सत्य की पालना करने और (अर्थतेजाः) सत्य में उत्पन्न अर्थात् प्रसिद्ध होने वाला(यज्ञैः) मिले हुए कर्मी से (इन्द्रे) परमैश्वयेयुक परमश्वर में (दुवांसि) सेवनों को (द्धते) धारण करता (सः) वह (रायं) धन के लिये निरन्तर (श्वन्यत्) बसे ॥ ६॥

भविथि: — जो रागद्वेप रहित मन वाल, घोर कमें रहित, परमेश्वर के सेवक, धर्मात्मा, जन हों वे कभी नष्ट न हों ॥ ६ ॥

पुनर्धिद्दांसोऽन्यान्त्रति कथमुपकारिएो भवेयुरित्याह ॥ फिर विद्वान् अन्य जनों के प्रति कैसे उपकारी हों इप विषय को ०॥

यदिन्द्र पूर्वो अपराय शिचन्नयुज्ज्यायान्कर्ना-यसो देष्णम । असत् इत्पर्यासीतदृरमा चिंव चि-इयं भरा रुपिं नंः॥ ७॥

यत् । हुन्द् । पूर्वः । अपराय । शिक्तंन् । अयंत् । ज्या-यान् । कनीयसः । द्वेणाम् । अस्तः । इत् । परि । आसीत् । दूरम् । आ । चित्र । चित्र्यंम् । सर् । रुथिम् । नः ॥ ७ ॥ पदार्थः — ( यत् ) यः ( इन्द्र ) परमैश्वर्यप्रद (पूर्वः ) ( श्र-पराय ) श्रन्यस्मै ( शिक्तन् ) विद्याग्रहणं कारयन् ( श्रयत् ) प्रा-प्रोति ( ज्यायान् ) श्रातिशयेन ज्येष्ठ ( कनीयसः) श्रातिशयेन क-निष्ठात् ( देष्णम् ) दातुं योग्यम् ( श्रम्यतः ) नाशरहितः ( इत् ) एव ( परि ) सर्वतः ( श्रासीन ) ( दूरम् ) ( श्रा ) ( चित्र ) श्रद्धतकर्मकारिन् ( चित्रयम् ) चित्रेष्वद्धतेषु भवम् ( भर ) धर श्रत्र ह्यचोऽतहितङ इति दीर्घः (रियम्) धनम् (नः)श्रहमन्यम् ॥७॥

अन्वयः — हे इन्द्र ! यदाः पूर्वोऽपरायज्यायान्कनीयसो देष्णं शिक्षचयत् । हे चित्र योऽमृतइत् ऋात्मना नित्यो योगी दूरं पर्यासीत तेन सहितस्त्वं नश्चित्रयं रियमा भर ॥ ७॥

भावार्थः है राजन ! य पूर्व विद्वांसो भूरवा विद्यार्थिनः शि-चयन्ति ये ज्येष्ठा कनिष्ठान्प्रति पितृबहर्त्तन्ते ये च योगिनः प-रमारमानं समाधिनाऽऽत्मिनि संस्थाप्य साज्ञात्कृत्याऽन्यानुपदिशन्ति तदर्ध त्वं शरीरं मनो धनं च धर ॥ ७ ॥

पद्रार्थ:—हे (इन्द्र) परम ऐश्वर्य के देने वाले (यत्) जो (पूर्वः) प्रथम (अपराय) और के लिये (ज्यायान्) अर्ताव वृद्ध वा श्रेष्ठ जन (कनीय-सः) अत्यन्त कनिष्ठ से (देष्णम्) देने योग्य की (शिक्तन्) शिक्ता अर्थात् विद्या प्रहण् कराता हुआ (अयत्) प्राप्त होता वा है (चित्र) अद्भुत कर्म करने वाले जो (असृतः, इत्) नाशरहित ही आत्मा से नित्य योगी (दूरम्) दृर् (पर्यासीत) सब और से स्थित हो उस के साथ आप (नः) हम लोगों के लिये (चित्र्यम्) अद्भुत कर्मों में हुए (रियम्) धन को (आ, भर्) अच्छे प्रकार धारण की जिये ॥७॥

भविर्थ: - हे राना ! नो पहिले विद्वान हो कर विद्यार्थियों को शिक्षा देते

हैं वा जो ज्येष्ठ किन छों के प्रति पिता के समान वर्ताव रखते हैं वा जो योगी जन परमात्मा को समाधि से अपने आत्मा में अच्छे प्रकार आरोप के औरों को उपदेश देते हैं उनके लिये तुम शरीर मन और धन को धारण करो ॥ ७॥

पुना राजभृत्यप्रजाजनाः परस्परं कथं वर्तेरिक्तत्याह ॥ फिर रामा भृत्य श्रौर प्रमानन परस्पर कैसे वर्तात करें इस विषय को०॥

यस्तं इन्द्र त्रियो जना ददांश्वदसंक्षिरेके श्रं-द्रिवः सखां ते । वयं ते श्रुस्यां सुमतो चिनिष्ठाः स्याम वर्रूथे श्रद्धतो नृपीतो ॥ ८॥

यः । ते । इन्द्र । धियः । जर्नः । ददांशत् । असंत्। ति-रेके । अद्विऽवः । सन्तां । ते । वयम् । ते । अस्याम् । गुऽ-मतो । चानिष्ठः । स्यामं । वर्षये । अव्नंतः । स्टवीती ॥८॥

पदार्थः —(यः)(ने) तत्र (इन्द्र) विद्यत् (प्रियः) एः प्रणाति सः (जनः) मनुष्यः (ददाशत् ) दाशेत् ( त्र्यमत् ) भन्वेत् (निरेके ) निःशङ्कं व्यवहारे (त्र्यद्रिवः) त्र्यद्रयो मेघा वि-चन्ते यस्य सूर्यस्य तह्द्वनिमान (सस्या) मित्रः (ते) तत्र (य-यम्) (ते) तत्र (त्र्यस्याम्) (सुमर्ता) शोभनायां सन्मनी (च-निष्ठाः) त्र्यतिशयेनानांधेश्वर्ययुक्ताः (स्थाम) (वक्ष्ये) गृहे (त्र्यन्तः) त्राहिंसकस्य (नृपीतो ) नृभिर्या पीयते रह्यते त-स्याम्॥ ८॥

श्रन्वयः — हे श्रद्भिव इन्द्र!यः प्रियो जनः सखा निरेकेऽसत्सुखं ददादाद्यस्य तेऽस्यां नृपीतो सुमती वयं चनिष्ठा स्यामाऽष्नतस्ते तव-वद्धये चनिष्ठाः स्याम तो हो माननीयो वयं सत्कुर्याम॥ ८॥ भावार्थः - हे राजन् ! यस्य नीतिज्ञस्य ते ये नीतिमन्तस्त-एव प्रियाः सन्तु भवाश्व तेपामेव प्रियो भवेदेवं परस्परं सुद्धदोभूत्वे-कमत्यं विधाय सततमुचतिं त्वं विधेहि ॥ ८ ॥

पदार्थ: —ह ( अदिवः ) मेघों वाले मूर्य के समान वर्तमान ( इन्द्र ) विहान् ( यः ) जो ( प्रियः ) प्रसन्न करने वाला ( जनः ) मनुष्य ( सखा ) मित्र (निरेके ) निःशंक व्यवहार में ( असत् ) हो और मुख ( ददाशत् ) दे जिन ( ते ) आपके
( अस्याम् ) इस ( नृपंति ) मनुष्यों मे जो रक्ता की जाती उस में और ( सुपतौ )
अच्छी सम्मति में ( वयम् ) इस लोग ( चनिष्ठाः ) अत्यन्त अञादि ऐश्वर्य युक्त
( स्याम ) हों और ( अपूतः ) अहिसक जो ( ते ) तुम उन के ( वरूषे ) घर में प्रसिद्ध हो उन मानकरने योग्य दो को हम सन्कार युक्त करें ॥ = ॥

भावार्थः —हे राजन ! जिस नीतिज्ञ आप के जो नीतिमान् जन हैं वेही विस हों और आप भी उन्हीं के पिय हानिये ऐमें परस्पर मुहद होकर एक सम्मतिकर निरन्तर आप उन्नति की जिये ॥ = ॥

पुनर्मनुष्याः किं रुत्वा किं प्राप्नुयुरित्याह ॥ किर मनुष्य क्या करके किन को प्राप्त हों इन विषय को ।॥

गुप स्तोमों अचिकटहुपां त उत स्तामुमीघ-वन्नक्रिपछ। रायस्कामों जरितारं त आगुन्वमङ्ग शंक्र वस्व आ शंको नः॥ ९॥

एपः। स्तोमंः। <u>मचिक्रदत्। हर्षा। ते। उत्त। स्तामुः।</u>
म<u>चऽवन्। मक्रऽपिष्ट् | रायः। कामंः। जरितारंम्। ते।</u>
मा। <u>माग</u>न्। त्वम्। <u>मक्र। जक्र। वस्वंः। मा। जकः। नः॥९॥</u>

पदार्थः—( एषः ) ( स्तोमः ) प्रशंसनीयः ( श्रिचिकदत् ) श्राह्वयेत् ( दृषा ) बलिष्ठः ( ते ) तव ( उत ) ( स्तामुः ) स्ता-वकः ( मघवन् ) बहुधनयुक्त ( श्रक्रापिष्ट ) कल्पते ( रायः ) श्रियः (कामः) कामनामभिलाषां कुर्व्याणः (जिरतारम्) स्तोतारम् ( ते ) तुभ्यम् ( श्रा ) (श्रगन्) समन्तात्प्राप्तोतु ( त्वम् ) ( श्र- ङ्ग ) सखे ( शक ) शक्तिमन् ( वस्वः ) धनानि (श्रा) (शकः) समन्ताच्छकनुहि ( नः ) श्रस्मान् ॥ ९ ॥

श्रन्वयः हे शकाऽङ्ग पुरुषाधिराजन ! य एप ते स्तोम उत रषाऽचिकदत् । हे मघवस्तामुरकिष्ट ने यो रायस्कामो जितारं खामागन् स स्वं नो वस्व त्र्याशकः ॥ ९ ॥

भावार्थः —हे मनुष्या यूयं यदि दाक्ति वर्धियत्वा धर्म्धण क-मेणिश्वर्यादिप्रामेरभिलापां वर्षयेयुस्तार्हि युष्मानपुष्कलमैश्वर्ध प्रा-मुयात् ॥ ९ ॥

पद्रिश्चः—हे (शक ) शक्तिमान् (श्रक्त ) मित्र पृष्ठपार्थी राजन् जो (एपः) यह (ते ) आप का (स्तोमः ) प्रशंमा करने योग्य (उत ) और (वृषा ) वलिप्ठ जन (श्रिचिकदत् ) तृलावे वा हे (मचतन् ) बहुतधन युक्त (स्तामुः ) स्तृति करने वाला जन (श्रक्षपिष्ट) समर्थ होता है वा (ते ) तुम्हारे लिये जो (रायः ) धन की (कामः) कामना करने वाला (जितारम् ) स्तृति करने वाले आप की (श्रा, श्रगन् ) सब और से प्राप्त हो वह (त्वम् ) श्राप (नः ) हमारे (वस्वः ) धनौं को (श्रारकः ) सब और से सह सको ॥ र ॥

भावार्थ: — हे मनुष्यो ! तुम जो शक्ति को बढ़ा कर धर्म कर्म से ऐश्वर्धि आदि की प्राप्ति की अभिलाषा बढ़ाओं तो तुम को पुष्कलऐश्वर्ध प्राप्त हो ॥ र ॥

### पुनर्मनुष्याः कथं प्रयतेरन्नित्याह ॥

किर मनुष्य कैसे प्रयत्न करें इस विषय को ।।

स नं इन्द्र त्वयंताया ड्रिये धारत्मनां च ये मु-घवांनो जुनन्ति । वस्वी पुते जिर्नेत्रे श्रंस्तु शक्ति-र्यूयं पांत स्वस्तिभि: सदां नः ॥ १०॥ २॥

सः । नः । इन्द्रः । त्वऽयंतायै । इपे । धाः । तमना । च । ये । मघऽवांनः । जुनितं । वस्वी । सु।ते । जिरित्रे । भस्तु । ग्राक्तिः । यूयम् । पातु । स्त्रास्तिऽभिः । सदां । नः ॥९ ०॥२॥

पदार्थः -( सः ) ( नः ) श्रास्मान् ( इन्द्र ) परमेश्वर्ययुक्त राजन् ( त्वयनाये ) यया स्विस्मन् यतते तस्ये ( इपे ) श्रामा-द्याये ( धाः ) घेहि ( त्मना ) श्रात्मना ( च ) ( ये ) ( मघ-वानः ) प्रशंसित धनाः ( जुनन्ति ) गच्छन्ति ( वस्वी ) धनस-म्बन्धिनी ( सु ) ( ते ) तुभ्यम् ( जिरते ) सत्यप्रशंसकाय ( श्रस्तु ) ( शक्तिः ) सामर्थ्यम् ( यूयम् ) ( पात ) ( स्विति-भिः ) सुखैः ( सदा ) ( नः ) श्रास्मान् ॥ १०॥

श्रन्वय: —हे इन्द्र ! यस्त्वं तमना त्वयताया इपे नो घा ये च मघवान एतस्पे त्वां जुनन्ति स त्वमुद्योगी भव यतो जिरित्रे ते वस्वी शक्ति रस्तु । हे श्रास्माकं संवन्धिनो यूपं स्वस्तिभिनेः सदा सु पात ॥ १०॥

भावार्थः -त एव श्रीकरा जना भवन्ति य श्रालस्यं

त्याजियत्वा पुरुषार्थेन सह योजयन्ति । ये ब्रह्मचर्यमाचरन्ति तेषामै-श्वर्यप्रापकं सामर्थ्यं जायते येऽन्योऽन्यस्य रक्षां विद्धति ते सदा सुखिनो भवन्तीति ॥ १०॥

श्रत्र राजसूर्ययोधृवितिष्ठसेनापितसेवकाऽध्यापकाऽध्येतः मित्रदात्रस्वककत्यगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्ग-तिर्वेद्या ॥

इति विंशतितमं मूक्तं दितीयो वर्गश्च समाप्तः॥

पद्रार्थः —हे (इन्द्र) परमैश्वर्य युक्त राजा जो आप (त्मना ) आत्मा से (त्व-यताये ) जिसमे अपने में यज्ञ होता है उम (इपे ) श्राल श्रादि सामग्री के लिये (नः ) हम लोगों को (धाः ) धारण की निये (ये. च ) और जो ( मघवानः ) प्रशंसितचन वाले इस श्रद्धादि सामग्री के लिये श्राप को (जुनन्ति ) प्राप्त होते हैं (सः ) सो श्राप उद्योगी हानिये जिससे (जिस्ते ) सत्य की प्रशंसा करने वालं (ते ) तेरे लिये (वस्वी ) धनसम्बन्धिनी (शक्तिः ) शक्ति (श्रम्तु ) हो । हे हमारे संव-न्विजनों (यूयम् ) तुम (स्वस्तिभिः ) मुखों से (न ) हम लोगों को (सदा) सदा (सु, पात ) श्रच्छे प्रकार रक्ता करो ॥ १०॥

भावार्थ:—वे ही लच्मी करने वाले जन हैं जो आलस्य का त्याग कराय पुरुषार्थ के साथ युक्त करते हैं। वा जो बहावर्य का आवरण करने हैं उन को ऐ-श्वर्थ की प्राप्ति कराने वाली सामर्थ्य होती है। वा जो परम्पर की रक्ता करते हैं वे सदा मुखी होते हैं॥ १०॥

इस मृक्त में राजा, सूर्य, बलिप्ट, सेनापति, सेवक, श्रध्यापक, श्रध्येता, मित्र, दाता और रचने वालों के ऋत्य और गुणों का वर्णन होने से इस मूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥

यह बीशवां सूक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ।।

न्त्रथ दशर्चस्यैकविंशतितमस्यसूक्तस्य वसिष्ठऋषिः। इन्द्रो देवता। १ ।६ ।८। १ विराट् त्रिष्टुप्। २ । १० निचृत्रिष्टुप् छन्दः। धैवतः स्वरः। ३ ।७ भुरिक्पङ्क्तिः। ४ ५ स्वराट् पङ्क्ति-श्वन्दः पञ्चमः स्वरः॥

#### भथ विहान् किं कुर्योदित्याह ॥

अब दश ऋचावाले इक्कीशर्वे मूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में विद्वान्।
क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

श्रमांवि देवं गोत्रंधजीक् मन्धो न्यं स्मित्निन्द्रों जनुपंमुवोच । बोधांमिस त्वा हर्यश्य युझेर्बोधां नः स्तोममन्धंसो मदेषु ॥ १ ॥

असावि । देवम् । गोऽऋंजीकम् । भन्धः । नि । भ-हिम्न् । इन्द्रंः । जनुपां । ईम् । उवोच् । बोधांमाति । त्वा । हरिऽश्रव्व । यहैः । बोधं । नः । स्तोमंम् । भन्धंसः । म-देंपु ॥ १ ॥

पदार्थः—( श्रमावि ) सूयते ( देवम् ) दातारम् ( गोऋजीकम् ) गोर्भूमेर्ऋजुत्वेन प्रापकम् ( श्रम्धः ) श्रमम् ( ति )
( श्रास्मिन् ) व्यवहारे ( इन्द्रः ) विधिश्वर्थः ( जनुषा ) जन्मना
( ईम् ) ( उवोच ) उच्यात् ( बोधामित ) बोधयेम ( त्वा )
त्वाम् ( हर्यश्व ) कमनीयास्त्र ( यज्ञैः ) विहत्सङ्गादिभिः (बोध)

बोधय अत्रत्र इथकोऽनिस्तिङ इति दीर्घः (नः) अस्मान् (स्तो-मम्) प्रशंसाम् (अन्धसः) अनादेः (मदेषु) आनन्देषु॥ १॥

त्रान्वय: —हे हर्षश्व ! यदन्धोऽसावि तज्जनुषं गोत्ररजीकं दे-विभन्द उवीच यहिमँ स्त्वा नि बोधामस्यिसमस्त्व मन्धसो मदेषु य-ज्ञेनी बोध स्तामं प्रापय ॥ १ ॥

भावार्थः - ये मनुष्याः ष्टिथ्यादिस्यो धान्यादि प्राप्य विद्यां प्राग्नुवन्ति ये च विद्दसङ्गेत सकलविद्यारहस्यानि गृह्वन्ति ते कदाः चिद् दुःखिनो न जायन्ते ॥ १ ॥

पद्धिः —हे (हर्यश्व ) मनोहर घोड़ों वाले जो ( भन्धः ) अज ( भन्मा सावि ) उत्पन्न होता उप को तथा ( जनुपा ) जन्म से अर्थात् उत्पन्न होते ममय से (ईम्) ही ( गोन्धानीकम् ) मृभि के कोमलता से प्राप्त कराने भौर ( देवम् ) देने वाले को ( इन्द्रः ) विद्या और ऐश्वर्ययुक्त जन ( उर्वाच ) कहे वा जिम् के निमित्त ( त्वा ) आप को ( नि, बोबामि ) निरन्तर बेचित करें ( अस्मिन् ) इम व्यवहार में आप ( अन्धनः ) अन्न आदि पद्धि के ( मदेषु ) आनन्दों में ( गर्वाः ) विद्वानों के संग आदि भे ( नः ) हम लोगों को ( बोध ) बोधदेओ और ( स्तोमम् ) प्रशंसा की प्राप्ति कराओ। ॥ १ ॥

भावार्थ: — नो मनुष्य प्रतिनी आदि से धान्य आदि को प्राप्त होकर विद्या को प्राप्त होते हैं और नो विद्वानों के संग से समस्त विद्या के रहस्यों को प्रहण करते हैं वे कभी दुःखी नहीं होते हैं ॥ १॥

पुनर्मनुष्याः किं कुर्युरित्याह ॥ किर मनुष्य क्या करें इस विषय को०॥

प्र यंन्ति युज्ञं विषयंन्ति बहिः सौमुमादौ वि

दथं दुधवांचः । न्युं भ्रियन्ते यशसो गृभादा दूर-उपब्दो रुपंणो नृपार्चः ॥ २ ॥

प्र। यन्ति । यज्ञम् । विषयंन्ति । बहिः । सोम्डमादेः । विदथे । दुन्नडवांचः । नि । ऊंदति । श्रियन्ते । यशक्तः । यभात् । या । दूरेऽउंपच्दः । तृषंगः । नुडसार्चः ॥ २ ॥

पदार्थ:—(प्र) (यन्ति) प्राप्नुवन्ति (यज्ञम्) विहत्सङ्गादिकम् (विषयन्ति) विशेषेण गच्छन्ति (वर्षः) त्र्यन्तरित्ते (सोममादः) ये सोमेन मदन्ति हर्षन्ति ते (विदये) सङ्ग्रामे (दुध्रवाचः) दुर्धरा वाग्येपान्ते (नि) (उ) (ध्रियन्ते) ध्रियन्ते (यशसः) कीर्तः (ग्रमात्) ग्रहात् (त्र्या) (दूरउपब्दः) दूर उपव्दिक्षियेपान्ते । उपव्दिरिति वाङ्गाम निधं । १ ।
११ (वपणः) विलिष्ठाः (नृपाचः) ये नृभिन्धिकैस्सह सम्बधनित ते ॥ २ ॥

श्रन्वयः — ये सोममादो दुध्रवाची वृपणी नृपाची यज्ञं प्र यन्ति विद्धे वर्हिविषयन्त्यु थे यदासी गृभादा भियन्ते दूरउपव्दी-निभियन्ते ते विजयमाभुवन्ति॥ २ ॥

भावार्थः—षथा यज्ञानुष्टातार त्र्यानन्दमाञ्चवन्ति तथा युद्धकु-शला विजयं लभन्ते यथा दूरकीर्तिविद्वान् भवति तथा यशोचि-तानि कर्भाणि रुखा परोपकारिणो जना भवन्तु ॥ २ ॥

पदार्थ:-मो (सोममादः ) सोम से हाँवत होते (दुधवाषः ) वा जिन

की दुःख से धारण करने योग्य वाणी (वृषणः) वे बलिष्ठ (नृपाचः) नायक मनुष्यों से सम्बन्ध करने वाले जन (यज्ञम्) विद्वानों के संग आदि को (प्रयन्ति) प्राप्त होते हैं (विद्ये) संग्राम में (बाईः) अन्तरिक्त में (विपयन्ति) विशेषता से जाते हैं (उ) और जो (यश्सः) कीर्ति से वा (गृमान्) घर से (आ, भ्रियन्ते) अच्छे प्रकार उत्तमता को धारण करते हैं तथा (दूरउपव्दः) जिन की दूर वाणी पहुंचती वे सज्जन (नि) निरन्तर उत्तमता को धारण करते हैं और वे विजय को प्राप्त होते हैं ॥ २॥

भावार्थ: - जैसे यज्ञ का श्रमुण्टान करने वाले श्रानन्द को प्राप्त होते हैं वैसे युद्ध में निपुण पुरुष विजय को प्राप्त होते हैं जैसे दुरदेशों में कीर्तिरखने वाला विद्वान जन होता है वैसे यश से संचय किये कमीं को कर परोपकारी अन हों ॥ ९॥

#### पुनः स राजा किंवरिंक कुर्घादित्याह ॥

फिर वह राजा किमके तुल्य क्या करे इस विषय का अगले मंत्र में ।।

त्विमिन्द्र स्रवित्वा श्रपस्कः परिष्ठिता श्रिहिना श्रूर पूर्वीः। त्वहावके रूथ्योई न धेना रेजन्ते विश्वां कृतिमाणि भीषा॥ ३॥

त्वम् । इन्द्रः । स्ववित्वै । अपः । करिति कः । परिऽस्थिन्ताः । अहिना १ हृर् । पूर्वीः । त्वत् । वावके । रूथ्यः । न । धेर्नाः । रेजन्ते । विद्यां । कृत्रिमाणि । भीषा ॥ ३ ॥

पदार्थः—(त्वम्) (इन्द्र) सूर्यं इव विद्यत् (स्रवितवै) स्नवितुम् (स्नवितवै) जलाति (कः) करोपि (परिष्ठिताः) परितः सर्वतः स्थिताः (स्निहिताः) मेघेन (शूरं) (पूर्वाः) पूर्वे स्थिताः (त्वत्) (वावके) वक्रा गच्छन्ति (रथ्यः) रथाय हितोऽश्वः

(न) इव (धेनाः) प्रयुक्ता वाच इव (रेजन्ते) कम्पन्ते (वि-श्वा) सर्वाणि (क्रिनिमाणि) क्रितिमाणि (भीपा) भपेन ॥ ३ ॥

अन्वयः —हे शूरेन्द्र राजन् ! यथा सूर्यः स्रवितवा त्र्राहिना सह पूर्वीः परिष्ठिता त्र्रपः करोति तथा त्वं प्रजाः सन्मार्गे को यथा सूर्योदयो रथ्यो वावके कित्रमाणि रेजन्ते तथा त्वद्भीपा प्रजा धेना न प्रवर्त्तन्ताम् ॥ ३ ॥

भावार्थः-ग्रित्रोपमाबाचकलु --यो राजा सूर्यवस्त्रजाः पाल-यति दुष्टान्भीपयति स एव व्याप्तसुखो भवति ॥ ३ ॥

पदार्थ: —हं (शुर) शुर्शार (इन्द्र) सूर्य के समान विद्वान राजा जैसे सुर्ग्य (स्वितिते ) वर्षों को (श्रिहिना) मेच के साथ (पूर्वीः) पहिले स्थिर हुए (पिरिष्ठिनाः) वा सब और से स्थिर होनेवाल (श्रपः) जलों को उत्पन्न करता है वैसे (त्वस्) श्राप श्रजा जनों को सन्मार्ग में (कः) स्थिर करो जैसे सुर्य श्रादि श्रीर (रूथः) रथ के लिये हितकारी चोड़ा यह सब पदार्थ (वावके) टेदे चलते हैं श्रीर (विश्वा) समस्त (विक्वित्रारी) विशेषतामें क्वित्रम किये कामों को (रेजन्ते) कंपित करते हैं वैसे (त्वद्वीपा) तुग से उत्पन्न हुए भय से प्रजाहन (धेनाः, न) बोली हुई वाणियों के समान प्रवृत्त हों।। ३।।

भविथि: - इस मंत्र में उपमा और वात्तकलुने।पमालंकार है - नो रानः सृष्ये के समान प्रजाननों की पालना करता है दुष्टों का भय देता है वही मुख से व्याप्त होता है ॥ ३ ॥

पुनस्स सेनेशः किं कुर्यादित्याह ॥

फिर वह सेनापति क्या करे इस विषय को ।।।

भीमो विवेपार्युधेभिरेषामपाँ मि विववा नपाँ णि

विद्वान् । इन्द्रः पुरो जहंपःणो वि दूर्यादि वजंहरतो महिना जंघान ॥ ४॥

भीमः । विवेष । आयुंधेनिः । एयाम् । अपंक्ति । विरवां । नयीणि । विद्वान् । इन्द्रंः । पुरंः । जर्ह्यंबाणः । वि । दूर्योत् । वि । वर्जंऽहस्तः । महिना । ज्यान् ॥ ४ ॥

पदार्थः—( भीमः ) भगङ्करः ( विवेष ) व्याप्तुगात ( श्रागुधेिमः ) गुद्धसायनैः ( एपाम ) ( श्रापांति ) कर्भाणि िध्वा)
सर्वाणि ( नर्थाणि ) नृभ्यो हिनानि ( विद्वान ) ( इन्द्रः ) परमैश्वर्षवान् ( पुरः ) शत्रुपुराणि ( जर्हपाणः ) भृशं न्हिपतः (वि)
( दूथोन् ) श्रकम्पयत् ( वि ) ( वज्रहस्तः ) शस्त्रास्त्रपाणिः (महिना ) महिस्रा ( ज्ञान ) हन्यात् ॥ ४ ॥

श्रन्यय: —यो भीमो बज्जहस्तो जर्रहपाणो विद्यानिनद्र श्रायुधे मिमिहिनैयां शत्रूणां विश्वा नर्यास्यपानि विवेष पुरी विद्योच्छत्रू न्विज्ञान स एव सेनापतिस्वमहीति ॥ ४ ॥

भावार्थ: —हे मनुष्या ये युद्दक्रत्यानि समग्राणि विज्ञाय स्व-सैन्यानि युद्दकुशलानि कत्वा झात्रुनानिकस्प्य शत्रुमेनाः कस्पयन्ति ते विजयेन भूषिता भवन्ति ॥ ४॥

पदार्थ: -- में (भीमः) भय करने वा ( दजहरतः ) शस्त्र और श्रस्त्र हाथीं में रखने वाला ( जहिपाणः ) निरंतर श्रानिद्दत ( विद्वान् ) विद्वान् (इन्द्रः) परमेश्व-र्यवान् राजा ( श्रायुषेभिः ) युद्ध सिद्धि कराने वाले शस्त्रों से ( महिना ) बहुप्पन के साथ ( एपाम् ) इत शत्रु में के ( विश्वा ) समस्त (नर्याणि) मनुष्यों के हित करने वाले ( अपामि ) कर्मों को ( विवेष ) ब्यास हो ( पूरः ) शत्रु में की नगरियों को (वि,दूबोत्) कंपावे शत्रु भी को (वि,जवान) मारे वहीं सेनापति होने योग्य होता है ॥४॥

भावार्थ: - हे मनुष्यो ! त्रो युद्ध कार्यों को समग्र जान अपनी सेना को युद्ध में निपृण कर शत्रुश्रों को कंपा और शत्रु केनाओं को कंपात हैं वे विजय से शो भित होते हैं ॥ ४ ॥

#### अथ के तिरस्करणीयाः सन्तीत्याह ॥

भन कीन तिरस्कार करने योग्य हैं इस विषय को ।।

न यातर्व इन्द्र जूजुबुर्नो न बन्दंना शिष्ठि बे-द्याभिः । स शर्वदर्यो विषुणस्य जन्तोमी शिक्ष-देवा अपि गुत्र्हेतं नैः ॥ ५ ॥ ३ ॥

न। यातर्वः। इन्द्रः। जूजतुः। नः। न। वन्दैना। ठाः विष्ठः। वेथाभिः। सः। ठार्धत्। अर्थः। थिर्युणस्य। जन्तोः। मा। जिश्वःदैवाः। अपि । गुः। ऋतम्। नः॥ ५॥ ३॥

पदार्थ: -(न) (यातवः) सङ्ग्रामं ये गान्ति ते (इन्द्र) दुम्झञ्जिदिएक (जू तुवुः) सद्यो गच्छन्ति (नः) स्त्रस्मान (न) निषेषे (वन्दना) बन्दनानि स्तुत्यानि कर्माणि ( द्राविष्ठ ) स्त्रन्तियोने वलगुक्त (वेद्याभिः) ज्ञातव्याभिनीतिभिः (सः) (द्रार्थत्) उत्सहत्त (स्त्र्र्यः) स्वामी (विषुणस्य) द्रारीरे व्यामस्य (जन्तोः) जीवस्य (मा) (द्राक्ष्रदेवाः) स्त्रह्मचर्मा कामिनो ये शिक्षेन दिव्यन्ति कीडान्ति ते (स्त्रप्ति) (गुः) प्राप्नुयुः (स्टर्वम् ) सत्यं धर्मम् (नः) स्त्रस्मान् ॥ ५॥

श्रन्वयः — हे शिविष्ठेन्द्र ! यथा यातवो नो न जूजुवुर्ये शिक्षः देवास्त ऋतं मा गुरिव च नोऽस्मान प्राप्तुवन्तु ते च विषुणस्य जन्तोर्वेद्याभिवेन्दना मा गुर्योऽयो विषुणस्य जन्तोः शर्यन्त्सोऽस्मान्त्राप्तोतु ॥ ५ ॥

भविष्यः—हे मनुष्या ये कामिनो लम्पटा स्युस्ते युष्माभिः कदापि न बन्दनीयास्तेऽस्मान्कदाचिन्माप्नुवन्त्विति मन्यध्वम् । ये च धमात्मीनस्ते बन्दनीयाः सेवनीयाः सन्ति कामानुराणां धर्मे । ज्ञानं सत्यविद्या च कदाचिन जायते ॥ ५ ॥

पद्रार्थः—हे ( राविष्ठ ) अत्यन्त वलयुक्त ( इन्द्र ) हुण्ट रावृननों के वि-दीर्ण करने वाले जन जैसे ( यातवः ) संग्राम को जाने वाले ( नः ) हम लोगों को ( न ) न ( जृजुकुः ) प्राप्त होते हैं और जो ( शिश्चदेवाः ) शिश्च अर्थात् उपम्य इन्द्रिय से बिहार करने वाले ब्रह्मचर्य्य रहित कामी जन हैं वे ( अप्रतम् ) सत्यपमी को ( मा, युः ) मत पहुंचें ( अपि ) और (नः) हम लोगों को ( न ) न प्राप्त हों वेही ( विपुणस्य ) शरीर में व्याप्त ( जन्तोः ) जीव को ( वेद्याभिः ) जानने योग्यनीतियों से ( वन्दनाः ) स्तृति करने योग्य कर्मों को न पहुंचे और ( यः ) जो (अर्थः) म्वाभी जन शरीर में व्याप्त जीव को (शर्छन्) उन्साहित करें (मः) वह हम को प्राप्त हो ॥५॥

भावार्थ:—हे मनुष्यो ! जो कामी लंपट जन हों वे तुम लोगों को कदापि वन्दना करने योग्य नहीं वे हम लोगों को कभी न प्राप्त हों इस को तुम लोग जानो और जो धर्मात्मा जन हैं वे वन्दना करने तथा सेवा करने योग्य हैं कामानुरों को धर्मज्ञान और सत्य विद्या कभी नहीं होती है ॥ ५॥

अथ की हशाज्जनाच्छत्रवो जेतुं न शक्रुयुरित्याह ॥ अब केसे जन से शत्रुजन नहीं जीत सकते इस विषय को०॥

श्रमि ऋत्वेन्द्र भूरध ज्मन्न ते विव्यङ्माहिमानं

# रजांसि । स्वेता हि वृत्वं शर्वसाज्यन्थ न शत्रु-रन्तं विविदयुधा ते ॥ ६ ॥

श्रामि । क्रत्वां । इन्द्र । भूः । अर्थ । जमन् । न । ते । विट्यक् । मृहिमानेष् । रजांति । स्वेनं । हि। वृत्रम् । शवंसा । ज्ञचन्थे । न । शर्त्रः । भन्तंम् । विविदत् । युधा। ते ॥ ६ ॥

पदार्थः—( श्राम ) श्रामिमुख्ये (क्रत्वा) प्रज्ञया सह (इन्द्र) परमेश्वर्ययुक्त (भूः) भव ( श्राय ) श्राय ( जमन् ) प्राधिवयाम् जमेति प्राधिवीनाम । निर्धं । १ १ १ १ निर्पेये (ते) तव (विव्यक्) व्याप्तुपात् ( महिमानम् ) ( रजांसि ) ऐश्वर्याणि ( स्वेन ) स्वकीयेन । श्रात्र संहितायामिति दीर्घः ( हि ) खलु (द्रात्रम्) मेद्यमिव शत्रुम् ( शवसा ) बलेन (जयन्य) हन्यात् ( न ) निर्वेथे (श्राष्ट्रः) ( श्रान्तम् ) (विविदत्) प्राप्तोति (युधा) सङ्कामेण्(ते) तव ॥६॥

श्रन्वयः हे इन्द्र ! त्वं कत्वा जमञ्चन्न भूरध ते महि-मानं रजांसि शनुमी न विष्यक् स्वेन शवसा हि सूर्यो रत्निव शनुं स्वं जमन्येवं युधा शनुस्ते Sन्तं न विविदत् ॥ ६॥

भावार्थः - ये मनुष्या शरीरात्मवन्तं प्रत्यहं वर्धयन्ति तेपां श-प्रवो दूरतः पलायन्ते शत्रून्विजेतुं स्वयं शक्कृयुः ॥ ६ ॥

पदार्थ: — हे (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त जन आप ( कत्वा ) बुद्धि के साथ ( जनन् ) पृथिवी पर शत्रुकों के ( आभि, भूः ) सन्मुख हू जिये ( अध ) इस के आन्तर ( ते ) आप के ( महिमानम् ) बड़प्पन को और ( रजांसि ) ऐश्वर्यों को

(शत्रुः) शत्रुनन मुक्ते (न) न (विव्यक्) व्याप्त हों (स्वेन) अपने (श्वाता) बल से (हि) ही सूर्य जैसे (वृत्रम्) मेघ को वैसे शत्रु को आप (जवन्य) मारो इस प्रकार से (युधा) संग्राम से शत्रुनन (ते) आप के (अन्तम्) अन्त अर्थात् नाश वा सिद्धान्त को (न) न (विविदत् ) प्राप्त हो ॥ ६॥

भविश्वः - जो मनुष्य शरीर और भात्मा के बल को प्रतिदिन बढ़ाते हैं उन के राजुनन दूर से भागते हैं किन्तु वह आप राजुओं को जीत सकें।। ६॥

> पुनः स राजा किं कुर्यादित्याह ॥ फिर वह राजा क्या करे इस विषय को॰ ॥

हेवाश्चिते त्रसुर्याय पूर्वेऽनुं ज्ञायं मिनरे स-हांसि । इन्द्रों मुघानिं दयते विषह्येन्द्रं वार्जस्य जोहुवन्त सातो ॥ ७॥

देवाः । चित् । ते । भुमुर्याय । पूर्व । यनुं । श्रत्रायं । मुमिरे । सहांसि । इन्द्रंः । मुवानि । <u>टयते । वि</u>ऽसह्यं । इन्द्रम् । वार्ज-स्य । जोहुवन्त । सातौ ॥ ७ ॥

पदार्थ:—(देवाः) विद्यांसः (चित्) श्रापि (ते) तव (श्रमुर्थाय) श्रमुरे मेघे भवाय (पूर्वे) प्रथमतो विद्यां गृहीत-वन्तः (श्रमु) (ज्ञत्राय) राज्याय धनाय वा (मिनरे) निर्मि-मते (सहांसि) वलानि (इन्द्रः) सूर्य इव राजा (मघानि) पूजनीयानि धनानि (दयते) दयां करोति (विसह्य) विद्यापेण सोद्वा(इन्द्रम्) परमैश्वर्यम् (वाजस्य) प्राप्तस्य (जोहुवन्त) भृद्यामाददति (सातौ) संविभागे॥ ७॥ श्रन्वयः —हे विद्दन ! ये पूर्व देवास्तेऽसूर्याय सहां-स्यनु मिसरे यिश्वदपीन्द्रो मघानि दयते ये वाजस्य साता विन्द्रं विसहयेन्द्रं जोडुवन्त तास्वं सत्कुरु॥ ७॥

भावार्थः -त एव विहासी वरा भवन्ति ये सर्वेषु दयां विषाय सत्यशास्त्रारपुपदिश्य वलानि वर्धयन्ति तएव पितेव पूजनीया भवन्ति ॥ ७ ॥

पदार्थ:—हे बिद्वान् जो (पूर्व ) पहिले विद्या ग्रहण किये हुए (देवाः) विद्वान् जन (ते ) आप के (अमुर्थाय) मेय में उत्पन्न हुए के लिये और ( इन्नाय) राज्य वा धन के लिये ( सहांसि ) वलों का ( अनु, मिरे ) ।निरन्तर अनुमान करते जो ( चित् ) भी (इन्द्रः ) मूर्य के समान राजा ( मयानि ) प्रशंसा करने योग्य धनों को (दयते) ग्रहण करता वा जो (वानस्य) प्राप्त हुए व्यवहार के ( सातौ ) संविभाग में ( इन्द्रम् ) परमैश्वर्य को ( विसह्य ) विशेष सह करके परमैश्वर्य को ( जोहुवन्त) निरन्तर ग्रहण करते हैं उनका आप सत्कार करो ॥ ७ ॥

भाविथि: — वे ही विद्वान् जन श्रेष्ठ होते हैं जो सर्वो में दया का विधान भौर सत्य शास्त्रों का उपदेश कर बलों को बदाते हैं वे ही पिता के समान सत्कार कर रने योग्य होते हैं ॥ ७ ॥

> पुनः स राजा कि कुर्यादित्याह ॥ फिर वह रामा क्या करे इस विषय को०॥

कीरिश्चिद्धि त्वामवंसे जुहावेशांनिमन्द्र सौभं-गस्य भूरें:। श्रवों बभ्थ शतमृते श्रमे श्रंभिक्ष-जुस्त्वावंतो वह्नुता ॥ = ॥

कीरिः । चित् । हि । त्वाम्। भवंसे। जुहावं । ईशानम्।

ड्रन्द्र । सौभंगस्य । भूरेः । भर्वः । ब्रमूथ । <u>शतंऽऊते</u> । श्रुस्मे इति । श्रुभिऽक्षतुः । त्वाऽवंतः । वुरूता ॥ ८ ॥

पदार्थः—(कीरिः) सद्यः स्तोता कीरिरिति स्तोत्तनाम नि-घं० ३ । १६ (चित् ) इव (हि ) निश्चये (त्वाम्) (श्रवसे) (जुहाव ) श्राह्वयेत् (ईशानम्) समर्थम् (इन्द्र )परमेश्वर्यप्रद (सोमगस्य ) सुगगस्यश्वर्यस्य मावस्य (भूरेः) (श्रवः) र-क्षणम् (वभूध) भवति (शतमूते ) श्रसंख्यरक्षाकर्तः (श्रस्मे) श्रस्मान् (श्रभिक्ततुः) श्रभितः क्षयकर्तुहिस्रस्य (त्वावतः) स्वया सद्दशस्य (वद्धता ) स्वीकर्त्तो ॥ ८॥

श्रन्वयः —हे शतमूत इन्द्र! यो हि कीरिश्विदवसे जुहाव तस्य भूरेः सीमगस्याऽवः कर्ता त्वं वभूथ । योऽस्मे त्वावतोऽभिन्नतुर्व- इता भवेत्तस्यापि रक्तको भव ॥ ८ ॥

भावार्थ:—ऋत्रोपगालं - हे राजञ्छूखीर ! ये पीडिता प्र-जाजनारखामाह्वयेयुस्तहचस्त्वं सद्यः शृणु सर्वेपां रक्तको भूत्वा दु-प्रानां हिंस्रो भव॥ ८॥

पद्रार्थ: — हे (शतमृते ) सैकडों प्रकार की रहा। करने वा (इन्द्र ) परम ऐश्वर्य के देने वाले जो (हि ) ही (कीरि: ) स्तृति करने वाले (चित्) के समान (अवसे ) रहा। के लिये (ईशानम् ) समर्थ (स्वाम् ) आपको (जुहाव ) बुलावे उस के (भूरे: ) बहुत (सौभगस्य ) उत्तम भाग्य के होने की (अव: ) रहा। करने वाले आप (बभूथ ) हुनिये। जो (अस्मे ) हम लोगों को (स्वावत: ) आप के गहरा (अभिचत्तः ) सत्र और से नाशकर्ता हिंसक के (बस्ता ) स्वीकार करने वाला हो उस के भी रहाक हुनिये॥ =॥

भावार्थः — इस मंत्र में उपमालंकार है — हे राजन ! श्रवीर जो पीडित प्र-जाजन तुम को आहान दें उन के वचन को आप शीघ सुनें और सब की रहा करने धाले होकर दुष्टों की हिंसा करने वाले हृजिये॥ = ॥

> पुनः कस्य मित्रता कार्येत्याह ॥ फिर किसकी मित्रता करनी चाहिये इस विषय को ०॥

सखायस्त इन्द्र विश्वहं स्याम नमे। वृधासों महिना तंस्त्र । वन्वन्तुं स्मा तेऽवंसा समाके के भी-तिम्यों वनुषां शवां सि ॥ ९ ॥

सर्खायः । ते । इन्द्र। विश्वहं । स्याम । नमः इधार्तः । महिन्ना। तुरुत्र । वन्वन्तुं । सम । ते। मर्वता । सम् ऽर्द्धके । मिनिऽन् इतिम् । मर्थः । वनुषीम् । शर्वांसि ॥ ९ ॥

पदार्थः—(सखायः) सुद्धदः सन्तः (ते) तव (इन्द्र) राजन् (विश्वह) सर्वाणि दिनानि (स्याम) (नमोर्ह्यासः) श्रामस्य वर्धका श्रामेन रुद्धा वा (महिना) महिन्ना (तरुत्र) दुःखातास्क (वन्त्रतु) याचन्ताम् (स्मा) एव। श्राप्त निपात-स्य चेति दीर्घः (ते) तव (श्राप्ता) स्वणादिना (समीके) समीपं (श्राभीतिम्) श्राभयम् (श्राप्तः) स्वामी वैश्यः (वनु-पाप् ) याचकानाम् (श्रावांसि) वलानि ॥ ९॥

श्रन्ययः - हे तरुतेन्द्र नमो रुधासो वर्ष महिना विश्वह ते सः खायः स्थाम ये ते समीकेऽवसाऽभीतिं वनुषांशवांसि च वन्वन्तु-स्मार्यस्त्वमेतदेषां दध्याः ॥ ९ ॥ भावार्थः - ये धार्मिकस्य राज्ञो नित्यं सख्यामिच्छन्ति ते महि-मा सिक्यन्ते ये प्रजाम्योऽभयं ददति ते प्रत्यहं बलिष्ठा जायन्ते॥९॥

पदार्थः—हे (तहत्र) दुःख से तारने वाले (इन्द्र) राजा (नमोवृधासः) अन्न के बढ़ाने वा अन्न से बढ़े हुए हम लोग (मिहना) बड़प्पन से (विश्वह) सब दिनों (ते) आप के (सखायः) मित्र (स्याम) हों जो (ते) आपके (स-मिके) समीप में (अवसा) रक्षाआदि से (अभीतिम्) अभय और (वनुपाम्) मंगता जनों के (शवांसि) बालों को (वन्वन्तु, स्म) ही मार्गे (अर्थः) वैश्यजन आप इन के इस पदार्थ को धारण करों ॥ १॥

भावार्थ:—जो धार्मिक राजा से नित्य मित्रता करने की इच्छा करते हैं वे बड़प्पन से सत्कार पाते हैं जो प्रजा को अभय देते हैं वे प्रतिदिन बलिछ होते हैं॥ १॥

पुनः राजप्रजाजनाः परस्परं कथं वर्तेरन्नित्याह ॥

किर रान प्रना जन परस्पर कैसे वर्ते इस विषय को ।।

स नं इन्द्र ववंताया इये घारत्मनां च ये मु-घवांनो जुनन्ति । वरुवी पु ते जिर्त्रे श्रंस्तु श्र-किर्यूयं पांत स्वस्तिभिःसदां नः ॥ १०॥ १॥

सः। नः। हुन्द्र। त्वऽर्थतायै। हुपे। धाः। त्मना। चा। ये। मा। घऽत्रीनः। जुनन्ति। वस्त्री। मु। ते। जिर्छे। सस्तु। शक्तिः। यूयम्। पात्। स्वास्तिऽभिः। सद्गी। नः॥ १०॥ १॥

पदार्थः-(सः) (नः) त्रास्मान् (इन्द्र) दुःखिवदारक (खयताये) त्वया प्रयत्नेन साधिताये (इपे) इच्छासिद्धयेऽन-प्राप्तये वा (धाः) धेहि (स्मना) त्र्यात्मना (च) (ये) (मघवानः) निर्द्धं धनाढ्याः ( जुनिन्त ) प्रेरयन्ति (वस्वी) धन-कारिणी ( सु ) ( ते ) तव ( जिरिषे ) स्तावकाय (त्र्प्रस्तु) (श-क्तिः ) सामर्थम् ( यूगम् ) ( पात ) ( स्वस्तिभिः ) (सदा ) ( नः ) ॥ १०॥

अन्वयः —हे इन्द्र! स त्वं तमना त्वयताया इषे नो घाः । ये च मघवानो जुनन्ति ताँश्वास्य घाः । येन ते जरित्ने वस्वी शक्तिः रस्तु । हे त्र्यमात्या यूपं स्वस्तिभिनेः सदा सु पात ॥ १०॥

भावार्थः -हे राजस्त्वं प्रयत्नेन सर्वान्युरुषाधियत्वा धनाढ्यान् सनतं कुर्याः धनाढ्यांश्व सत्कर्मसु प्रेरय यतो भवतस्तव भृत्यानां चाऽलीकिकी शक्तिः स्यादेते च भवन्तं सदा रह्मेयुरिति ॥ १०॥

स्रव राजप्रजाविहदिग्द्रिनेत्रसत्यगुणयाच्छादिगुणवर्णनादेत-दर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गतिर्वेद्या ॥ १० ॥

इत्येकविंशतितमं सूक्तं चतुर्थो वर्गश्च समाप्तः॥

पदार्थ:—हे (इन्द्र) दुःख के विदीर्ण करने वाले (सः) सो आप (त्व-यतार्थ) आप ने नो बड़े यह्न से सिद्ध की उस (इपे) इच्छा सिद्धि वा अन्न की प्राप्ति के लिये (नः) हम लोगों को (धाः) धारण कीनिये (ये, च) और नो (मध्यानः) नित्य धनादच जन (जुनन्ति) प्रेरणा देते हैं उन को भी उक्त इच्छा सिद्धि वा अन्न की प्राप्ति के लिये धारण कीनिये जिस से (ते) आप की (निरंत्रे) स्तुति करने वाले के लिये (वस्वी) धन करने वाली (शिक्तः) सामर्थ्य (अस्तु) हो। हे मन्त्री मनो! (यूयम्) तुम लोग (स्विस्तिभिः) सुर्खों से (नः) हम लोगों की (सदा) सदा (सु, पात) अच्छे प्रकार रक्षा करो॥ १०॥

भविथः -हे राजा ! आप प्रयत्न से सब को पुरुषार्थी कर निरन्तर धनाट्य

की िनये और भच्छे कार्मों में प्रेरखा दी। नियं जिस से आप की और आप के भृत्यों की भलोकिक शक्ति हो और ये आप की सर्वदा रक्षा करें ॥ १०॥

इस सूक्त में राजा, प्रजा, विद्वान्, इन्द्र, मित्र, सत्य, गुण, भीर याच्जा आदि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥

यह इक्कीशवां मृक्त भीर चीथा वर्ग पूरा हुआ।।

श्रथ नवर्षस्य द्वाविंशतितमस्य स्कास्य वितिष्ठ ऋषिः। इन्द्रो देवता । १ भुरिगुष्णिक् छन्दः। ऋष्मः स्वरः । २ । ७ निचृद्नुष्टुप्। ३ भुरिगनुष्टुप्। ५ श्र-नुष्टुप्। ६ । ८ विराडनुष्टुप्छन्दः। गान्धारः स्वरः । ४ श्राची पङ्क्ति श्छन्दः। प-श्रमः स्वरः। ९ विराट् त्रिष्टुप्छन्दः।

धैवतः स्वरः॥

पथ मनुष्यः किं रुत्वा की ह्या भवेदित्याह ॥

श्रव नवऋचावाले बाईशर्वे मूक्त का प्रारम्भ है इस के प्रथम मन्त्र में मनुष्य
व्या करके कैसा हो इस विषय का उपदेश करते हैं॥

पिबा सोर्मामिन्द्र मन्देतु त्वा यं ते सुषावं ह-र्थश्वाद्रिः। सोतुर्बाहुम्यां सुयंतो नार्वा ॥ १ ॥

पिर्व । सोमंम् । इन्द्र । मन्दंतु । त्वा । यम् । ते । सु-सार्व । हरिऽभरव । भद्रिः । सोतुः । बाहुऽभ्याम् । सुऽयंतः । न । भवीं ॥ ९ ॥

पदार्थः—( पिबा ) स्रव युचोऽतिस्तिङ इति दीर्घः ( सोम-म् ) महीषधिरसम् ( इन्द्र ) रोगिवदारक वैद्य ( मन्दत् ) स्त्रान-नदयतु ( त्वा ) त्वाम् ( यम् ) ( ते ) तव ( सुषाव ) ( हर्य-भ्व ) कमनीयाभ्व ( स्त्राद्धिः ) मेघः ( सोतुः ) स्त्रिभिषवकर्तुः (बा-हुभ्याम् ) ( सुयतः ) सुन्वतो निष्पादयतः ( न ) ( स्त्रावी ) वाजी ॥ १॥

त्रन्वयः —हे हर्भश्वेन्द्र ! त्वमर्वा न सोमं पित्र यमद्रिः सुषाव यः सोतुः सुयतस्ते बाहुभ्यां सुषाव स त्वा मन्दत् ॥ १ ॥

भावार्थः—श्रत्रोपमालं - हे भिषजो यूयं यथा बाजिनो तु-षाचजलादिकं संसेव्य पुष्टा भवन्ति तथैव सोमं पीत्वा बलवन्तो भवत ॥ १ ॥

पदार्थ:—हे (हर्यश्व) मनोहर घोड़े बाले (इन्द्र) रोग नष्ट कर्ता वैद्य जन आप (अर्जा) घोड़े के (न) समान (सोमम्) बड़ी ओषधियों के रसको (पिंब) पीं ओ (यम्) जिस को (आद्रि:) मेच (सुपाव) उत्पन्न करता है और जो (सोतु:) सार निकालने वा (सुयत:) सार निकालने की और सिद्धि करने वाले (ते) आप की (बाहुभ्याम्) बाहुओं से कार्य सिद्धि करता है वह (त्वा) आप को (मन्दतु) आनिद्ति करे ॥ १॥

भविधि:—इस मंत्र में उपमालंकार है ० —हे वैद्यो ! तुम, जैसे वामी घोड़े तु-ण, अत्र और जलादिकों का अच्छे प्रकार सेवन कर पुष्ट होते हैं वैसे ही बड़ी बड़ी ओषधियों के रसों को पीकर बलवान होओ ॥ १॥

पुनः स राजा किंवतिंक कुर्यादित्याह ॥

फिर वह राजा किस के तुल्य क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में ।।

यस्ते मद्रो युज्यश्चाह्यस्ति येनं वृत्वाणि हर्य-इव हंसि । स त्वा मिन्द्र प्रभूवसो ममतु ॥ २॥

यः । ते । मदंः । युज्यंः । चार्रः । अस्ति । येनं । वु-त्राणि । हृद्रिऽष्ण्यव् । इसिं । सः । त्वाम् । हुन्द्रः । प्रभुऽवसो। इतिं प्रभुऽवसो । मुमुनु ॥ २ ॥ पदार्थः—( यः ) ( ते ) तव ( मदः ) स्त्रानन्दः (युज्यः ) योकुमईः (चारुः ) सुन्दरः (श्रास्त ) ( येन ) ( एताणि ) मे- घाङ्गानीव शुतुसेनाङ्गानि ( हर्यश्व ) हरयो हरणशीला स्त्रश्वा य-स्य तत्सन्बुद्धौ (इंसि ) विनाशयसि ( सः ) ( त्वाम् ) (इन्द्र ) ( प्रभूवसो ) यः समर्थश्वासो वासिता च तत्सन्बुद्धौ (ममचु) स्त्रा-नन्दयतु ॥ २ ॥

अन्वयः — हे प्रभूवसी हर्यश्वेन्द्र ! यस्ते युज्यश्वारुर्मदोऽस्ति येन सूर्यो दलाणि शत्रुसेनाङ्गानि हंसि स त्वां ममत्तु ॥ २ ॥

भावार्थः - येन येनोपायेन दुष्टा वलहीना भवेयुस्तं तमुपायं राजाऽनुतिष्ठेत् ॥ २ ॥

पद्रियः—हे (प्रभ्वतो ) समर्थ और वसाने वाले (हर्यश्व ) हरणशील घोड़ों से युक्त (इन्द्र ) परमेश्वर्यवान् राजा (यः ) जो (ते ) आप का (युज्यः ) योग करने योग्य (चारुः ) सुन्दर (मदः) आनन्द (अस्ति ) है वा (येन ) जिस से सूर्य (वृत्राणि) मेघ के अझों को वैसे शत्रुओं की सेना के अझों को (हंसि) विनाश करते हो (सः ) वह (त्वाम् ) तुम्हें (ममन्तु ) आनन्दित करे ॥ २ ॥

भावार्थ:-निस निस उपाय से दुष्ट वल हीन हों उस उस उपाय का राजा अनुष्ठान करे अर्थात् आरम्भ करे ॥ २ ॥

> पुनर्मनुष्येषु कथं वर्ततेत्याह ॥ किर मनुष्यों में कैसे वर्ते इस विषय को०॥

बोधा सु में मघवन्वाचमेमां यां ते वसिष्ठो अर्चति प्रशस्तिम। इमा ब्रह्मं सधमादे जुषस्व॥३॥ बोधं। सु । मे । मघऽवन् । वार्चम् । मा । इमाम्। याम्।
ते । वार्तंष्ठः । भर्चति । प्रऽशंस्तिम् । दुमा । ब्रह्मं । सुधुऽमादे । जुषुस्व ॥ ३ ॥

पदार्थ:—(बोध) जानीहि (सु)(मे) मम (मघवन्)
प्रशंसितधनयुक्त (वाचम्) (न्ना) (इमाम्) (पाम्) (ते)
तव (विसिष्ठः) (न्न्रर्चिति) (प्रशस्तिम्) प्रशंसिताम् (इमा)
इमानि (ब्रह्म) धनान्यनानि वा (सधमादे) समानस्थाने (जुपस्व)॥३॥

श्रन्वयः—हे मघवन्विहँस्त्वं यान्ते प्रशस्ति वासिष्ठश्राचिति तामिमां मे वाचं स्वं सु बोध सधमाद इमा ब्रह्म जुपस्व ॥३॥

भावार्थः -स एव विद्दानुनमोऽस्ति यो यादशीं प्रज्ञां शा-स्वविषयेषु प्रवीणां स्वार्थामिच्छेनामेवाऽन्यार्थामिच्छेत् यद्यदुनमं वस्तु स्वार्थे तत्परार्थे च जानीयात् ॥ ३॥

पद्रार्थ:—हे ( मवनन् ) प्रशंसितधन वाले विद्वान् आप ( याम् ) त्रिस्ते) आप के विषय की ( प्रशस्तिम् ) प्रशंसित वाणी को ( विसष्ठ: ) अतीव बसनेवाला ( आ, अर्चति ) अच्छेप्रकार सत्कृत करता है ( इमाम् ) इस ( मे ) मेरी (वाचम्) वाणी को आप ( सु,बोध ) अच्छे प्रकार जानो उससे ( सधमादे ) एक से स्थान में ( इमा ) इन ( ब्रह्म ) धन वा अर्जों का ( जुषस्व ) सेवन करो ॥ ३ ॥

भविथि: --वही विद्वान उत्तम है जो जिस प्रकार की उत्तम शास्त्र विषय में बुद्धि अपने लिये चाहे उसी को भौरों के लियेचाहे और मो २ उत्तम अपने लिये पदार्थ हो उसे पराये के लिये भी जाने ॥ ३॥ पुनरध्यापकाऽध्येतारः परस्परं कथं वर्तेरिक्तव्याह ॥

किर पड़ाने और पड़ने वाले परस्पर कैसे वर्ते इस विषय को० ॥

श्रुधी हवं विधिपानस्याद्वेबींधा विप्रस्पाचेतो ।

मनीपाम । कृष्वा दुवांस्यंतंमा सचेमा ॥ ४॥

श्रुधि। हर्वम् । विऽपिषानस्यं । मद्रैः । बोर्ध । विप्रंस्य । मर्चतः । मृनीपाम् । कृष्व । दुवाँति । मन्तमा । सर्चा । हुमा ॥ ४ ॥

पदार्थः—( श्रुधि ) स्त्रत्र युचोऽतिहतः इति दीर्घः (हवम्) शब्दसमूहम् ( विपिपानस्य ) विविधानि पानानि यस्मात् तस्य (स्त्रद्रेः) मेघस्येव (बोध)विजानीहि । स्त्रत्र युचोऽतिहतः इति दीर्घः ( विप्रस्य ) मेधाविनः ( स्त्रर्चतः ) सिक्त्रयां कुर्वतः ( मनीपाम् ) प्रज्ञाम् ( रूष्व ) कुरुष्व । स्त्रत्र युचोऽतिहतः इति दीर्घः (दुवांसि) परिचरणानि ( स्त्रन्तमा ) समीपस्थानि (सचा) संबन्धेन (इमा) इमानि ॥ ४ ॥

श्रन्वयः हे परमिवहँस्त्वं विषिपानस्याद्रेरिवार्चतो विष्रस्य हवं श्रुधि मनीषां बोधेमान्तमा दुवांसि सचा कृष्व ॥ ४ ॥

भावार्थः — त्रत्रत्र वाचकलु • —हे जिज्ञासवो यूपं स्वकीधं प-ठितं परीचकाय विदुषे श्रावयन्तु तत्र ते यदुपदिशेयुस्तानि सततं से-वध्वम् ॥ ४॥

पदार्थ:-हे परम विद्वान् आप (विषिपानस्य) विविधप्रकार के पीने जिस

से बनें उस ( अदेः ) मेच के समान ( अर्चतः ) सत्कार करते हुए ( विप्रस्य ) उ-त्तम बुद्धि वाले जन के ( हवम् ) शब्दसमूह को ( श्रुधि ) सुनो ( मनीषाम् ) उत्तम बुद्धि को ( बोध ) जानो और ( इमा ) इन ( अन्तमा ) समीपस्थ ( दुवांसि ) से-वर्नों को ( सचा ) संबन्ध करो ॥ ४ ॥

भविथि:—इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे जिज्ञामु विद्यार्थी जनो ! तुम अपना पढ़ा हुआ परीचा लेने वाले विद्वान् को सुनाओ वहां वे जो उपदेश करें उन का निरन्तर सेवन करो ॥ ४ ॥

पुनः परीचकाः किं कुर्युरित्याह ॥ फिर परीचक जन क्या करें इस विषय को०॥

न ते गिरो ऋषि मृष्ये तुरस्य न सुंष्टुतिमंसु-र्यस्य विद्वान् । सर्वा ते नामं स्वयशो विवक्तिमाादाादा।

न। तु। गिरंः। भिषं। सृष्ये। तुरस्यं। न। सुऽस्तु-तिम्। भूतूर्यस्य। विद्वान्। सदां। ते। नामं। स्वऽयुशः। विविकम्॥ ५॥ ५॥

पदार्थ:—(न)(ते) तव(गिरः) वाचः (श्रिपि) (मृःप्ये) विचारये (तुरस्य) ज्ञिप्रं कुर्वतः (न) (सुप्रुतिम्) शोः भनां प्रशंसाम् (श्रसुर्यस्य) श्रासुरेषु मूर्वेषु मवस्य (विद्वान्) (स-दा) (ते) (नाम) संज्ञाम् (स्वयशः) स्वकीयकीर्तिम् (वि-विक्तम्) विवेकेन परीज्ञयामि॥ ५॥

श्रन्वयः —हे विद्याधिन श्रनम्यस्तविद्यस्य ते तुरस्य गिरो वि-हानहं न मृष्येऽपित्वसूर्यस्य सुष्टुतिं न मृष्ये ते तब नाम स्वयशश्र्य सदा विविक्ति ॥ ५ ॥ भावार्थः—विद्वान्परीचायां यानलसान्त्रमादिनो निर्बुद्धीन् पर् श्येत्ताच परीचयेचाप्यध्यापयेत् । ये चोद्यमिनः सुबुद्धयो विद्यान्यासे तत्परा बोधयुक्ताः स्युस्तानसुपरीक्ष्य प्रोत्साहयेत् ॥ ५ ॥

पदार्थ:—हे विद्यार्थी! नहीं है विद्या में अभ्यास जिस को ऐसे (ते) तेरे (तुरस्य) शीवता करने वाले की (गिरः) वाणियों को (विद्वान्) विद्वान् में (न, मृष्ये) नहीं विचारता (अपि) अपितु (अमुर्यस्य) मूर्खों में प्रसिद्ध हुए जन की (सुष्टुतिम्) उत्तम प्रशंसा को (न) नहीं विचारता (ते) तेरे (नाम) नाम और (स्वयशः) अपनी कीर्ति की (सदा) सदा (विविचम्) विवेक से परीत्ता करता हूं ॥ ५॥

भावार्थः—विद्वान् जन परीक्षा में जिन को श्रालसी, प्रमादी और निर्नुद्धि देखे उन की न परीक्षा करे और न पढ़ावे । श्रीर जो उद्यमी श्रर्थात् परिश्रमी उत्तम बुद्धि विद्याम्यास में तत्पर बोधयुक्त हों उन की उत्तम परीक्षा कर उन्हें श्रच्छा उत्साह दे॥॥॥

## पुनर्मनुष्यैः किमेष्टव्यमित्याह ॥

फिर मनुष्यों को क्या इच्छा करनी चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में ।।

भूरि हि ते सर्वना मार्नुषेषु भूरि मनीषी हं-वते त्वामित् । मारे श्रस्मन्मंघवन्ज्योकः॥ ६॥

भूरिं। हि । ते । सर्वना । मानुंषेषु । भूरिं। मनीषी । हः विते । त्वाम । इत् । मा । भारे । भरमत् । मध्यन् । ज्योः क् । क्रितिं कः ॥ ६ ॥

पदार्थः—(भूरि) बहूनि (हि) खलु (ते) तव (सवना) सवनानि यज्ञताधककर्माण्येश्वर्याणि कर्माणि प्रेरणानि वा

(मानुषेषु) मनुष्येषु (भूरि) बहु (मनीपी) मेघावी (हवते) ग्र-ह्याति स्तौति वा (त्वाम्) (इत्) एव (मा) (त्र्रारे) दूरे समीपे वा (त्र्रास्मत्) (मघवन्) बह्वेश्वर्ययुक्त (ज्योक्) नि-रन्तरम् (कः) कुर्याः ॥ ६॥

श्रन्वयः — हे मधवन्बहुविधेश्वर्ययुक्त ! यो मानुषेषु भूरि मनीषी ते सवना भूरि हवते ये हि त्वामित् स्तीति ते स्यस्मद्भारे ज्योगमा कः किन्तु सदाऽस्मत्समीपे रन्नेः ॥ ६ ॥

भावार्थः — यो हि मनुष्याणां मध्य उत्तमो विद्यानामः परीक्ष-को भवेत्तमन्यानध्यापकांश्च सततं प्रार्थयेयुर्भविद्धरस्माकं निकटे यो धार्मिको विद्यान्भवेत् स एव निरन्तरं रक्षणीयो यश्च मिथ्याप्रि-यवादी न स्यात्॥ ६॥

पद्धि:—हे (मधनन्) बहुत विद्यारूपी ऐश्वर्ध्युक्त नो (मानुषेषु)
मनुष्यों में (भूरि) बहुत (मनीषी) बुद्धिवाला जन (ते) आप के (सवना) यझासिद्धि कराने वाले कमीं वा ऐश्वर्यों वा प्रेरणाओं को (भूरि) बहुत (हवते) प्रहण्य करता तथा जो (त्वाम्) आप की (इत्) ही स्तुति प्रशंसा करता (हि) उसी को (अस्मत्) हम लोगों से (आरे) द्र (ज्योक्) निरन्तर (मा,कः) मत करो कि-नतु सदा हमारे समीप रक्लो ॥ ६॥

भविथि:—जो निश्चय से मनुष्यों के बीच उत्तम विद्वान् आप्त परीक्षा क-रने वाला हो उस को तथा अन्य अध्यापकों की निश्न्तर प्रार्थना करो आप लोगों को हमारे निकट जो धार्मिक, विद्वान् हो वहीं निश्न्तर रखने योग्य हैं जो निध्या प्यारी वाणी बोलने वाला न हो ॥ ६ ॥

पुनस्तेनाऽधिष्ठातृभिः किं कर्त्तव्यमित्याह ॥
किर सेनापतियों को क्या करना चाहिये इस विषय को भगले मन्त्र में कहते हैं॥
तुभ्येदिमा सर्वना शूर विश्वा तुभ्यं ब्रह्मांशि

वर्धना कृणोमि । त्वं नृभिह्नव्यो विश्वधांसि ॥ ७॥

तुभ्यं । इत् । इमा । सर्वना । हुर् । विश्वां । तुभ्यंम् । ब्रह्माणि । वर्धना । कुणोमि । त्वम् । नुऽभिः । हव्यः । वि-श्वर्धा । ष्रसि ॥ ७ ॥

पदार्थ:—(तुभ्य) तुभ्यम (इत् ) एवं (इमा) इमानि (सवना) स्त्रोपियिनिर्माणानि प्रेरणानि वा (शूर) निर्भयतया शतूणां हिंसक (विश्वा) सर्वाणि (तुभ्यम्) (ब्रह्माणि) धनान्यनानि वा (वर्धना) उन्नतिकराणि कर्माणि (क्रणोमि) करोमि (स्वम्) (नृभिः) नायकैमनुष्यैः (हब्यः) स्तोनुमान्दातुमईः (विश्वधा) यो विश्वं दधाति सः । स्त्रन्न छान्दसो वर्णन्लोप इति सलोपः (स्त्रिमः)॥ ७॥

श्रन्वयः – हे शूर राजन्तेनेश वा यो विश्वया स्त्वं नृभिर्हव्योऽ-सि तस्मानुभ्येदिमा सवना कणोमि तुभ्यं श्विवा बह्माणि वर्धना च कणोमि॥ ७॥

भावार्थः—सेनाधिष्ठातारः सेनास्थान्योद्धृन्भृत्यान् सुपरीक्ष्या-ऽधिकारेषु कार्येषु च नियोजयेयुस्तेषां यथावत्पालनं विधाय सुद्धि-चया वर्धयेयुः॥ ७॥

पद्रार्थः — हे (शूर)निर्भयता से शत्रुजनों की हिंसा करने वाले राजा वा सेना पति, जो (विश्वधाः) विश्व को धारण करने वाले (त्वम्) आप (तृभिः ) नायक मन् नुष्यों से (हब्यः) स्तुति वा श्रहण करने थोग्य (श्राप्ति) हैं इस से (तुम्य)

तुम्हारे लिये (इत्) ही (इमा) यह (सवना) स्रोषियों के बनाने वा प्रेरणा-स्रों को (कृणोमि) करता हूं (तुम्यम्) स्रोर (तुम्यम्) तुम्हारे लिये (विश्वा) समस्त (ब्रह्माणि) धन वा श्रन्तों स्रोर (वर्धना) उन्नति करने वाले कर्मों को करता हूं ॥ ७॥

भावार्थ:—सेनिधिष्ठाता जन सेनास्य योद्धा भृत्यजनों की श्रन्ते प्रकार परीचा कर अधिकार और कार्यों में नियुक्त करें यथावत् उन की पालना करके उत्तम शिक्ता से बढ़ावें ॥ ७ ॥

पुनः स राजा की हशान्पुरुपान् रचे दित्याह ॥ फिर वह राजा कैसे पुरुषों को रक्ते इस विषय को ०॥

नू चिन्नु ते मन्यंमानस्य दुस्मोदंश्नुवन्ति मः हिमानंमुग्न । न वीर्यमिन्द्र ते न रार्थः ॥ ८ ॥

नु । चित् । नु ।ते। मन्यंमानस्य । दुस्म । उत् । मश्चु-वन्ति । महिमानम् । उग्र । न । विर्यंम् । हुन्द्र । ते । न । रार्थः ॥ ८ ॥

पदार्थ: -( नु ) सद्यः श्रत्र ऋचि तुनुघेति दीर्घः (चित्) श्रपि (नु ) (ते ) तव (मन्यमानस्य ) (दस्म ) दुःखोपन्न- थितः (उत् ) (श्रश्चवन्ति ) प्राप्नुवन्ति (महिमानम् ) (उग्र) तेजस्विन् (न ) निषेधे (वीर्यम् ) पराक्रमम् (इन्द्र ) परमै- अर्थयुक्त राजन् (ते ) तव (न ) निषेधे (राधः ) धनम् ॥८॥

श्रन्वयः हे दस्मोग्रेन्द्र ! मन्यमानस्य ते महिमानं नु सज्ज-नाउदश्चवन्ति तेषु विद्यमानेषु सत्सु ते तव वीर्थ शक्त्वो हिंसितुं न शक्कुवन्ति न चित् तत्र नु राधो ग्रहीतुं शक्कुवन्ति ॥ ८ ॥ भावार्थः - स्त्रत्नोपमालं ॰ -हे राजन् !यदि मवान्सुपरीचिता-न्धार्मिकाञ्चूरान्विदुषस्मत्रुत्य स्वनिकटे रचेत्तार्हे कोऽपि श्रभुर्भ-वन्तं पीडियतुं न शक्कुपात्सदा वीर्येश्वर्षेण वर्धत ॥ ८ ॥

पदार्थ:—हे (दस्म ) दुःख के विनाश ने वाले (उम्र ) तेजस्वी (इन्द्र ) परमेश्वर्थ्य युक्त राजा (मन्यमानस्य ) माननीय के मानने वाले (ते ) आप के (मिंहमानम् ) बड़प्पन को (नु ) शीव्र सक्तन ( उद्धृवन्ति ) उन्नति पहुंचाते हैं उन्तके विद्यमान होते (ते ) आप के (वीर्यम् ) पराक्रम को शत्रु जन नष्ट (न) न कर सक्ते हैं (चित्) और (न) न वहां (नु ) शीव्र (राधः ) भन ले सक्ते हैं॥=॥

भावार्थ: - इस मंत्र में उपमालंकार है ० - हे राजन् आप अच्छी परीचा कर मुपरीचित, धार्मिक, शूर विद्वान् जनों को अपने निकट रक्खें तो कोई भी शत्रु जन आप को पीड़ा न दे सके सदा वीर्य और ऐश्वर्य से बड़ो ॥ = ॥

राजादिभिः कैस्सह मैत्री विधेयेत्याह ॥ राजादिकों को किन के साथ मैत्री विधान करना चाहिये इस विषय को०॥

ये च पूर्वे ऋषंयो ये च नूत्ना इन्द्र ब्रह्मांणि जनयंन्त्र वित्राः । श्रम्मे ते सन्तु सरूपा शिवानिं यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥ ९ ॥ ६ ॥

ये। च। पूर्वै। ऋषयः।ये। च। तूरनाः। इन्द्रं। ब्रह्माणि। जनयन्त। विप्राः। सम्मे इति। ते। सन्तु। सुख्या। शिवा-नि। यूयम्। पात्। स्वस्तिऽभिः। सदां। नः॥ ९॥ ६॥

पदार्थः - (ये) (च) (पूर्वे) स्त्रधीतवन्तः (ऋषयः)

वेदार्थिविदः ( ये ) ( च ) ( नूत्नाः ) अधियते ( इन्द्र ) राजन्त्र ( ब्रह्माणि ) धनान्यनानि वा ( जनयन्त ) जनयन्ति ( विप्राः ) मेधाविनः ( अरमे ) अरमभ्यमस्माकं वा ( ते ) तव ( सन्तु ) ( सख्या ) सख्युः कर्माणि ( शिवानि ) मङ्गलप्रदानि (यूयम्) ( पात ) ( स्वस्तिभिः ) सदा ( नः ) ॥ १॥

श्रन्वय: —हे इन्द्र ! ये पूर्व ऋषयो धार्मिकाश्व ये नूरना धीमन्तश्च विश्वास्ते श्रास्मे च ब्रह्माणि जनयन्त तैस्सहाऽस्माकं तः व च शिवानि सख्या सन्तु यथा यूयमस्मत्सखायः सन्तः स्वस्तिः भिनेः सदा पात तथा वयमपि युष्मान्स्वस्तिभिः सदा रह्मेम ॥९॥

भावार्थः - स्त्रत्र वाचकत्तुः - हे राजन् ! ये वेदार्थविदर्थविदो योगिन स्त्राता उपदेशका स्त्रध्यापकाश्च ये धर्म्यण ब्रह्मचर्यण विश् चाष्ययने रताः प्राज्ञाश्चारमत्कल्याणेच्छुका भवेयुरतेरसहैव मैत्रीं कत्वा धनधान्यानि वर्धयित्वेतरेनान् सतनं रत्त्र रिवताश्च ते भन्वन्तं सदा रत्नियाश्च ते भन्वन्तं सदा रत्नियण्यन्तीति ॥ ९ ॥

श्रवेन्द्रराजजारसेनेशाध्यापकाऽध्येतपरीचकोपदेशकरूत्य-गुणवर्षानादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गतिवैद्या ॥ इति द्वाविंशतितमं सूक्तं पष्ठो वर्गश्च समाप्तः ॥

पदार्थ;—हे (इन्द्र) राजन (य) नो (पूर्वे) विद्या पट्टे हुए (ऋष-यः) वेदार्थ वेत्ता जन (च) और धार्मिक अन्य जन (ये) जो (नूत्नाः) नवीन पढ़ने वाले जन (च) और बुद्धिमान् अन्य जन (विद्याः) उत्तम बुद्धि वाले जन (ते) तुम्हारे और (अस्मे) हम लोगों के लिये (ब्रह्माणि) धन वा असों को (जनयन्त) उत्पन्न करते हैं उन के साथ हमारे और आप के (शिवानि) मक्सल

देने वाले ( सख्या ) नित्र के कर्म ( सन्तु ) हों जैसे ( यूयम् ) तुम हमारे मित्र हुए ( स्वस्तिभिः ) मुखों से ( नः ) हम लोगों की ( सदा ) सदा ( पात ) रच्चा करो वैसे हम लोग भी तुम को सुखों से सदा पार्ले ॥ र ॥

भावार्थः — इस मन्त्र में वाचकलुप्तोषमालंकार है — हे राजा! जो वेदार्थवेत्ता श्रीर अर्थ पदार्थों को जानने वाले योगी जन विद्याध्ययन में निरत बुद्धिमान् हमारे कल्यागा की इच्छा करने वाले हों उनके साथ ऐसी मित्रता कर धन धान्यों को बढ़ा इन से इन की सदा रज्ञा कर श्रीर रज्ञा किये हुए वह जन आप की सदा रज्ञा करेंगे॥ १॥

इस सूक्त में इन्द्र, राजा, शूर, सेनापति, पढ़ाने, पढ़ने, परीक्ता करने और उप-देश देने वालों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह बाईशवां मुक्त और छठा वर्ग पूरा हुआ।।

त्राथ षड्डचस्य त्रयोविंशतितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः। इन्द्रो देवता ११६ मुरिक् पङ्क्तिः । १ स्वराट् पङ्क्तिश्खन्दः । पश्चमः स्वरः । १ । ३ विराट् त्रिष्टुप् । ५ निचृत्रि -ष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अथ उपस्थितसङ्ग्रामे प्रबन्धकर्तारः किं किं कुर्ध्युरित्याह॥ अब इः ऋचावाले तेईशर्वे मृक्त का आरम्म है उस के प्रथम मन्त्र में प्रबन्ध कर्ता जन क्या २ करें इस विषय को०॥

उदु ब्रह्मांग्येरत श्रवस्येन्द्रं समुर्ये महिया व-सिष्ठ । त्रा यो विश्वांनि शर्वसा नुतानीपश्चोता मु ईवंतो वचांसि ॥ १ ॥

उत्। क्रं इति। ब्रह्माणि। ऐरतः । श्रवस्या । इन्द्रम् । स्प्रम् चैं । महयः । वृक्षिष्ठः । मा । यः । विश्वानि । श्रवंसा । तृताः ने । उपुरश्चोता । में । ईवंतः । वचीसि ॥ १ ॥

पदार्थ:—(उत) (उ) (ब्रह्माणि) धनधान्यानि (ऐरत) प्रेर-यन्ति ( श्रवस्या ) श्रवःस्वलेषु श्रवणेषु मवानि ( इन्द्रम् ) जूर् रवीरम् ( समर्थे ) सङ्ग्रामे ( महया ) यूजय त्रश्रव संहितायामिति दीर्घः ( विसिष्ठ ) त्र्रातिशयेन वसो ( त्र्रा ) समन्तात् ( यः ) (विश्वानि) सर्वाणि ( श्रवसा ) वलेन ( ततान ) तनोति ( उपश्रोता ) य उपद्रष्टा सञ्कृणोति ( मे ) मम ( ईवतः ) सामी-प्यं गच्छतः ( वचांसि ) वचनानि ॥ १ ॥

श्रन्वयः —हे वितिष्ठ ! विह्नाजन्यथा विहासः श्रवस्या ब्रह्मा-एयुदैरत तथेन्द्रमु समर्थे महय । य उपश्रोता शवसेवतो मे विश्वानि वचार्या ततान तमण्युपदेष्टारं समर्थे महय ॥ १ ॥

भावार्थः - न्त्रत्र वाचकलु ॰ - हे राजन्यदा सङ्ग्राम उपतिष्ठे । तदा पुष्कलं धनं धान्यं शस्त्रादिकं सेनाङ्गानि चैतेषां रत्नकान्सुप्रवन्ध । कर्नृन्भवान्त्रेरयतु तत्राप्तानुपदेष्ट्रश्च रत्नयत योद्धार उत्साहिताः सुर-विताः सन्तः वित्रं विजयं कुर्ध्यः ॥ १ ॥

पदार्थ:—हे (वासष्ठ) अतीववसने वाले विद्वान् राजा जैसे विद्वान् जन (श्र-वस्या ) अज वा श्रवणों के बीच उत्पन्न हुए ( ब्रह्माणि ) धनधान्यों को ( उदैरत ) श्रेरणा देते हैं वसे ( इन्द्रम् ) श्रूरबीरजन का ( उ ) तर्क वितर्क से ( समर्थ्ये ) सम्मर् में ( महय ) सत्कार करो ( यः ) जो ( उपश्रोता ) उत्पर से देखने वाला अन्चे सुनता है वह ( श्रवसा ) बल से ( ईवतः ) समीप जाते हुए ( मे ) मेरे ( विश्वानि ) सर्व ( वचांमि ) वचनों को ( आ,ततान ) अच्छे प्रकार विस्तारता है उस उपदेशक का भी समर में सत्कार करो ॥ १ ॥

भ[वार्थ: - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोषमालंकारहै - हे राजा जब संग्राम उपस्थित हो तब बहुत धन अन्न शम्ब अम्ब सेनाओं के अङ्ग और इन की रक्षा करने तथा अच्छे प्रबन्ध करने वालों को आप प्रेरणा देश्रो, आप्त और उपदेष्टा जनों को रक्षों योद्धा जन उत्साहित और मुरक्तित हुए शीध विजय करें ॥ १॥

पुनः स राजाऽमात्याश्राऽन्योऽन्यं कथं वर्त्तरित्रत्याह ॥ फिर वह राजा श्रीर मन्त्री जन परस्पर कसे वर्ते इस विषय को०॥

श्रयामि घोषं इन्द्र देवजांमिरिर्ज्यन्त यच्छु-रुधो विवाचि । नहि स्वमायुंश्चिकिते जनेषु ता-नीदंहांस्यति पर्ष्यस्मान् ॥ २ ॥ थयामि। घोषः। इन्द्रः। देवऽजांमिः। इर्ज्यन्तं। यत्। शुरुर्थः। विऽवांचि। नहि। स्वम्। भार्युः। चिकिते। ज-नेषु। तानिं। इत्। भंहांसि। मतिं। पूर्षि। मस्मान्॥ ॥ ॥

पदार्थः—( ऋयामि ) प्राप्तोमि ( घोषः ) सुवक्तृत्वयुक्ता-वाक् घोष इति वाङ् नाम निघं॰ १। ११ ( इन्द्र ) परमैश्वर्यप्रद ( देवजामिः ) यो देवैस्सह जमित सः ( इरज्यन्त ) प्राप्तुनन्तु ( यत् ) ये ( शुरुधः ) ये सद्यो रुन्धन्ति ते ( विवाचि ) विवि-घासु विद्यासु प्रदत्ता वाक् तस्याम् ( निह ) निपेधे ( स्वम् ) स्वकीयम् ( ऋ।गुः ) जीवनम् ( चिकिते ) जानाति ( जनेषु ) मनुष्येषु ( तानि ) ( इत् ) एव ( ऋंहांसि ) ऋधमेयुक्तानि क-मीणि ( ऋति ) ( पर्षि ) पूरमित ( ऋस्मान् ) ॥ २ ॥

श्रन्वयः -- हे इन्द्र यद्ये शुरुधो विवाचीरज्यन्त यैः सह देवजाः निर्धोषः प्रवर्तेत यो जनेषु स्वमायुश्चिकिते तान्यंहांसि दूरेऽति पर्धस्माश्च सुरद्यति तमहमयामि एते सर्वे वयं पुरुषार्थेन कदाचि- तपराजिता इन्नहि भवेम ॥ २ ॥

भावार्थः —हे मनुष्या यथा विद्यांतो धर्मे वर्त्तर्सतया यूपम-पि वर्त्तध्वम् ब्रह्मचर्यादिना स्वकीयमायुर्वर्धयत्॥ २ ॥

पदार्थः —हे (इन्द्र ) परमऐश्वर्य के देने वाले (यत् ) मो (शुरुषः ) शीघ रूं भने वाले (विवाचि ) नाना प्रकार की विद्याओं में नो प्रवृत्त वाणी उस में (इरज्यन्त ) प्राप्त होते हैं वा निन के साथ (देवनाभिः ) विद्वानों के संग रहने वाली (घोषः ) भ्रच्छी वक्तृता से युक्त वाणी प्रवृत्त हो वा नो (अनेषु ) मनुष्यां में (स्वम्) अपनी (आयुः) उपर को (चिकिते ) जानता है वा (तानि) उन (श्रंहांसि) अधर्मयुक्त कामों को दूर (अति, पर्षि) आप अति पार पहुंचाते वा (अस्पान्) हम लोगों की श्रच्छे प्रकार रच्चा करता है उस की में (अस्पि) रच्चा करता हूं ये समस्त हम लोग पुरुपार्थ से पराजित (इत्, नहि) कभी न हों॥२॥

भावार्थः — हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान् जन धर्मयुक्त व्यवहार में वर्ते वैसे तुम भी वर्तो, महाचर्य भादि से श्रपनी श्रायु को बढ़ाश्रो ॥ २ ॥

> पुनः किं करवा वीराः सङ्यामे गच्छेयुरित्याह ॥ फिर क्या करके वीर संग्राम में जावें इस विषय०॥

युजे रथं ग्वेषणं हरिंश्यामुप ब्रह्मांणि जुजुषा-णमंस्थुः । वि बांधिष्ट्रस्य रोदंसी महित्वेन्द्री छु-त्राण्यंत्रती जंघन्वान् ॥ ३॥

युजे । रथम् । गोऽएपंणम् । हरिंऽभ्याम् । उपं । ब्रह्मां-णि । जुजुपाणम् । श्रस्थुः । वि । वाश्विष्ट । स्यः । रोदंसी इति । महिऽत्वा । इन्द्रेः । वृत्राणि । श्रप्रति । ज्वन्वान्॥३॥

पदार्थः—( युजे ) युनिन ( रथम् ) प्रशस्तं यातम् (गवे-षणम् ) गां भूमिं प्रापकम् ( हरिग्याम् ) ज्ञश्वाभ्याम् ( उप ) ( ष्रह्माणि ) धनधान्यानि ( जुजुषाणम् ) सेवमानम् ( श्लास्युः ) तिष्ठन्तु ( वि ) ( बाधिष्ठ ) बाधयन्तु ( स्यः ) सः ( रोदसी ) धावाष्टिथिन्यो ( महिस्वा ) महिन्ना ( इन्द्रः ) सूर्यः ( द्रशाणि ) धनानि ( श्लप्रति ) श्लप्रस्ति । ज्ञप्रताम् ) हन्ता ॥ ३ ॥ अन्वयः हे सेनेश! यथेन्द्रो महित्वा रोदसी प्रकाशयति तथायं ब्रह्माणि जुजुषाणं रथं वीरा उपास्थुर्येन शूरवीराः शत्रून्वि-वाधिष्ठ तमप्रति जघन्वान् स्योऽहं गवेषणं रथं हरिम्यां युजे दत्राः णि प्राप्तुयाम् ॥ ३ ॥

भविर्थः—श्रतं वाचकलु०—हे शूरवीरा यदा भवन्तो युद्धाय गच्छेयुस्तदा सर्वी सामग्रीमलंकत्य यान्तु येन शत्रूणां बाधा सद्यः स्याहिजयैश्वर्यं च प्राप्तुयात ॥ ३॥

पदार्थ; — हे सेनेश जैसे (इन्द्रः ) सूर्य (महित्वा ) अपने महान् परिमाण से (रोदसी ) आकाश और एथिवी को प्रकाशित करता है वैसे जिस (ब्रह्माणि) धन धान्य पदार्थों को (जुजुबाणम् ) सेवते हुए ( रथम् ) प्रशंमनीय रथ को वीरजन (उपास्थुः ) उपस्थित होते हैं जिस से शूर वीर जन शत्रुओं को विवाधिष्ट) विविध प्रकार से विलोवें पीड़ा दें उस को (अप्रति ) अप्रत्यक्त अर्थात् पीछ्ने भी (जधन्वान्) मारने वाला (स्यः ) वह मैं (गवेपणम् ) भृमि पर पहुंचाने वाले रथ को (हिरम्याम् ) हरणशील घोड़ों से (युने ) जोड़ता हं जिस से (वृत्राणि ) धनों को प्राप्त होऊं ॥ ३ ॥

भावार्थ:—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे शूर वीरो ! जब आप लोग युद्ध के लिये जावें तब सब सामग्री को पूरी कर के जावें जिस से शत्रुगों को शीध वाधापीड़ा हो और विजय को भी प्राप्त हो ॥ ३ ॥

पुनः सेनापतीज्ञाः की ह्यान्यो द्वृत्रक्षेदित्याह ॥ फिर सेनापति का ईश बीर, कैसे युद्ध करने वालों को रक्षे इस वि०॥

श्रापंश्चित्पिष्युः स्त्रयों ३ न गावो नर्चन्त्रतं जै-रितारंस्त इन्द्र । याहि वायुर्न नियुतों नो श्रच्छा त्वं हि धीभिद्यंसे वि वार्जान् ॥ ४॥ षापैः । चित् । पिप्युः । स्त्रयैः । न । गार्वः । नक्षंन् । त्रष्टतम् । जिर्ततारैः । ते । इन्द्र । याहि । वायुः । न । निऽयुत्तैः । नः । षच्छं । त्वम् । हि । धीभिः । दयंसे । वि । वार्जान् ॥ ४ ॥

पदार्थः—( न्न्रापः ) जलानि ( चित् ) इव(पिष्युः)वर्धयेयुः ( स्तर्यः ) न्न्राच्छादिताः ( न ) इव ( गावः ) किरणाः (नज्ञन्) व्याप्नुवन्ति ( ऋतम् ) सत्यम् ( जितारः ) स्तावकाः ( ते ) तव(इन्द्र)सर्वसेनेश ( याहि ) (वायुः) पवनः (न) इव ( नियुतः ) निश्चितान् ( नः ) न्न्रस्मान् ( न्न्रच्छ ) न्न्नन्न संहितायामिति दीर्धः ( त्वम् ) ( हि ) यतः ( धीभिः ) प्रज्ञाभिः ( दयसे ) ऋपं करोपि ( वि ) ( वाजान् ) वेगवतः ॥ ४ ॥

अन्वयः - हे इन्द्र ये वीरा आपश्चिद्गमयन्तस्तर्थी गावो न पिष्युस्ते जरितार ऋतं नक्तंस्तैस्सह वायुर्न त्वं याहि हि त्वं धीमिः नियुत्तो वाजानोऽच्छ विदयसे तस्माह्यं तवाज्ञां नोछङ्घयामः॥४॥

भावार्थः - त्रत्रत्रोपमालं • -हे सेनाध्यक्षेश! यदि भवानसुपरी-विताठ्यूरवीरान् संरक्ष्य सुशिक्ष्य रूपयोजीय शत्रुभिस्सह योधये-त्रह्मेंते सूर्याकरणवत्तेजस्विनो भूत्वा वायुवत्सद्यो गत्वा शत्रूर्त्तूर्णं विनाशयेयुः ॥ ४ ॥

पदिथि: — हे (इन्द्र ) सर्व सेनापित जो वीरजन ( आपः ) जलों के (चित् ) समान सेनाजनों को चलाते हुए (स्तर्यः ) ढपी हुई (गावः ) किरखों के

(न) समान (पिप्युः) बढ़ार्वे श्रीर (ते) श्राप की (जिरितारः) स्तुति करने वाले जन ( ऋतम् ) सत्य को ( नचन् ) व्याप्त होते हैं उनके साथ ( वायुः ) पवन के ( नं ) समान ( त्वम् ) श्राप ( याहि ) जाइये ( हि ) जिस से ( धीमिः ) उत्तम बुद्धियों से ( नियुतः ) निश्चित किये हुए ( वाजान् ) वेगवान् ( नः ) हम लोगों की ( अच्छ ) अच्छे प्रकार ( विदयसे ) विशेषता से दया करते हो इस से हम लोग तुम्हारी श्राज्ञा को न उल्लंघन करें ॥ ४ ॥

भावार्थ: - इस मन्त्र में उपमालंकार है - हे सेनाध्यद्म पति यदि आप सुपरी द्मित
शूरवीर जनों की अच्छे प्रकार रद्मा कर अच्छी शिद्मा देकर और कृपा से उन्नति
कर राष्ट्रओं के साथ युद्ध करावें तो ये सूर्य की किरणों के समान ते बस्बी होकर
पवन के समान शीघ्र जा शत्रुओं को शीघ्र विनाशें ॥ ४ ॥

पुनस्ते सर्वसेनेशाः सर्वे सेनाजनाः परस्परं कथं वर्तरिक्तत्याह ॥
फिर वे सब सेनापति और सब जन परस्पर कैसे वर्ते इस विषय को
अगले मन्त्र में कहते हैं॥

ते त्वा मदौ इन्द्र मादयन्तु गुष्मिणं तुिव्सा-धंसं जिर्त्रे । एको देवता दयंसे हि मत्तीन्सिम-ठक्ष्र सर्वने मादयस्य ॥ ५ ॥

ते। त्वा। मदौः। इन्द्र। मादयन्तु। शुष्मिणम्। तुविऽ-रार्थसम्। जिरित्रे। एकः। देवऽत्रा। दयंसे। हि। मत्तान्। प्र-स्मिन्। शूर्। सर्वने। मादयस्व॥ ५॥

पदार्थः-(ते)(त्वा)त्वाप्(मदाः) स्त्रानन्दयुक्ताः सुभटाः (इन्द्र) सर्वसेनास्वामिन् (मादयन्तु) हर्षयन्तु (शु-व्मिणम्) बहुवलयुक्तम् (नुविराधसम्) बहुधनधान्यम् (जरिने) सत्यस्तावकाय ( एकः ) श्रप्तहायः ( देवता ) देवेषु विहत्सु (द-यसे ) ( हि ) यतः ( मर्त्तान् ) मनुष्यान् ( श्रास्मिन् ) वर्त्तमाने (शूर) निर्भय (सवने) युद्धाय प्रेरणे (मादयस्व) श्रानन्दयस्व ॥५॥

श्रन्वयः - हे शूरेन्द्र ! हि यतस्त्वमेको देवत्रा यस्मै जिरत्रे येभ्यो भृत्येभ्यश्च दयसे ते मदाः सन्तः शुन्मिणं तुविराधसं त्वा मादयन्तु त्वमस्मिन् सवने तान्मर्तान्मादयस्व ॥ ५ ॥

भविर्थः — हे सर्वसेनाऽधिकारिपते त्वं सदा सर्वेषामुपरि पद्म-पातं विहाय रूपां विदध्याः सर्वश्चि समभावेनानन्दय यतस्ते सुर-विताः सत्कृताः सन्तो दुष्टाजिवार्य श्रेष्ठानृवित्वा राज्यं सततं वर्धयेयुः ॥ ५ ॥

पदार्थ:—हे (शूर) निर्भय (इन्द्र) सर्व सेना स्वामी (हि) जिस कारण आप (एकः) अकेले (देवत्रा) विद्वानों में जिस (जिरिन्ने) सत्य की स्तुति करने वाले केलिये जिन भृत्य जनों से (दयसे) दया करते हो (ते) वे (मदाः) श्रानन्द युक्त होते हुए अच्छे भट योद्धाजन (शुष्पिणम्) बल युक्त (तुविराधसम्) बहुत धन धान्य वाले (त्वा) आप को (मादयन्तु) हर्षित करें आप (अस्मिन्) इस वर्तमान (सवने) युद्ध के लिये प्रेरणा में उन (मर्तान्) मनुष्यों को (मादयस्व) आनन्दित करो ॥ ५॥

भावार्थः—हे सर्व सेनाधिकारियों के पति ! आप सर्वदैव सब पद्मपात को छोड़ कृपा करो और सब को समान भाव से आनिन्दित करो जिस से वे अच्छी रह्मा और सत्कार पाये हुए दुप्टों का निवारण और श्रेष्टों की रह्मा कर के निरन्तर राज्य बढ़ावें ॥ प्र॥

पुनः सर्वसेनेशं सेनाजनाः परस्परं कथं वर्तरित्रित्याह ॥
फिर सर्व सेनापति को सेनाजन परस्पर कैसे वर्ते इस विषय को०॥
युवेदिन्द्रं छपंणुं वर्ज्ञबाहुं विसिष्ठासो अभ्यं-

١.

र्चन्त्यकें:।स नंः स्तुतो वीरवंत्पातु गोमंद्ययं पात स्वस्तिभिः सदां नः॥६॥७॥

एव।इत्। इन्द्रंम् । वृषंणम् । वर्ज्ञंऽबाहुम् । विसेष्ठासः।
भाभि । अर्चेन्ति । अर्कैः । सः । नः । स्तुतः । वीरऽवंत्।
पातु । गोऽमंत् । यूयम् । पात्। स्वास्तिऽभिः । सद् । नः ॥६॥७॥

पदार्थः — ( एव ) ( इत् ) श्रापि ( इन्द्रम् ) सर्वसेनाधि-पतिम् ( वषणम् ) सुखानां वर्षियतारम् ( वज्जबाहुम् ) शस्त्रा-स्रपाणिम् ( वसिष्ठासः ) श्रातिशयेन वासियतारः (श्राभि ) (श्र-चेन्ति ) सत्कुर्वन्ति ( श्राकें: ) सुविचारैः ( सः ) ( नः ) श्र-स्मान् ( स्तुतः ) प्रशंसितः ( वीरवत् ) वीरा विद्यन्ते यस्मिस्त-त्सेन्यम् ( पातु ) ( गोमत् ) प्रशस्ता गौर्वाग् विद्यते यस्मिस्तत् ( यूयम् ) ( पात ) (स्वस्तिभिः) (सदा) (नः) श्रस्माक्रम् ॥६॥

त्रान्वयः -ये विसष्ठासोऽर्केर्र्डपणं वज्जवाहुमिन्द्रमभ्यर्चन्ति स एव स्तुतः सनः पातु। सर्वे यूयं स्वस्तिभिनीं गोमद्दीरविदसीन्यं सदा पात ॥ ६ ॥

भावार्थः — येषां योऽधिष्ठाता भवेत्तदाज्ञायां सर्वेर्यथावहतितव्य-मधिष्ठाता च पद्मपातं विहाय सुविचार्याज्ञां प्रदद्यादेवं परस्परिस-नप्रीताः सन्तोऽन्योऽन्येषां रच्नणं विधाय राज्यधनयञ्चांसि वर्धियत्वा सदा वर्धमाना भवन्तिवति ॥ ६ ॥

त्रत्रनेद्रसेनायोद्धसर्वसेनेशरुत्यगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्ता-र्थन सह सङ्गतिवेद्या॥

## इति तयोविंशतितमं सूक्तं सप्तमो वर्गश्च समाप्तः॥

पदार्थ:—जो (वासिष्ठासः ) अतीव बसाने वाले अन ( अर्कैः ) उत्तम विवारों से ( वृषणम् ) मुलों की वर्षा करने और ( वज्जवाहुम् ) रास्त्र भस्त्रों को हाथों
में रखने वाले ( इन्द्रम् ) सर्व सेनाधिपति का ( अभि, अर्चिन्त ) सत्कार करते हैं
( सः, एव ) वहीं ( स्तुतः ) स्तुति को प्राप्त हुआ ( नः ) हम लोगों की ( पातु )
रज्ञा करे । सब (यूपम्) तुम लोग ( स्वस्तिभिः ) मुलों से ( नः ) हम लोगों की
तथा ( गोमत् ) प्रशंसित गौएं निस में विद्यमान वा ( वीरवत् ) वीरजन जिस में विद्यमान ( इत् ) उस सेना समूह की भी ( सदा ) ( पात ) रज्ञा करो। ॥ ६ ॥

भावार्थ: — िमन का जो अधिष्ठाता हो उस की आज्ञा में सब को यथा-वत् बर्तना चाहिये। अधिष्ठाता भी पत्तपात को छोड़ अच्छे प्रकार विचार कर आज्ञा दे ऐसे परस्पर की रक्ता कर राज्य, धन और यशों को बढ़ा सदा बढ़ते हुए होओ ॥६॥

इस मूक्त में इन्द्र, सेना, योद्धा श्रीर सर्व सेनापतियों के काय्यों का वर्णन होने से इस सूक्त के श्रर्थ की इस से पूर्व सूक्त के श्रर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह तेईशवां मूक्त और सातवां वर्ग समाप्त हुआ।।

श्रथ षह चर्य चतुर्विशितितमस्य सूक्तस्य विसिष्ठ ऋषिः। इन्द्रो देवता। १। ३ निचृत्तिष्ठुप्। २। ५ त्रिष्ठुप्। ४ विराट् त्रिष्ठुप्छन्दः। धैवतः स्वरः। ६ विराट् पङ्किर्छन्दः।

पञ्चमः स्वरः ॥

षथ मनुष्यैः किं कर्त्रव्यमित्याह ॥

भव छः ऋ वावाले चौबीशवें सूक्त का आरम्भ है इस के प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को ।

योनिष्ट इन्द्र सदेने ऋकारि तमान्तिः पुरुहूत् प्रयाहि । ऋमो यथां नोऽविता स्घे च ददो व-सूनि मुमदेश्च सोमैः ॥ १ ॥

योनिः । ते । इन्द्र । सर्दने । श्रकारि । तम् । मा । नुऽभिः । पुरुऽहृत् । प्र । याहि । मसंः । यथं । नः । श्रविता । वृधे । च । ददंः । वस्ंनि । मुमदंः । च । सोमैः ॥ १ ॥

पदार्थः—(योनिः) गृहम् (ते) तव (इन्द्र) नरेश (सदने) उत्तमे स्थले (श्रकारि) कियते (तम्) (श्रा) (नृभिः) नायकेर्मनुष्यैः (पुरुहृत ) बहुभिः स्तुत (प्र) (याहि) (श्रसः) भवेः (यथा) (नः) श्रस्माकम् (श्रविता) रचकः (ष्ट्ये) वर्धनाय (च) (ददः) ददाति (वसूनि) द्रव्याणि (ममदः) श्रानन्द (च) श्रानन्दय (सोमैः) ऐश्वयोत्तमी-षिरसैः॥ १॥ श्रन्वयः – हे पुरुहृत इन्द्र राजंस्ते सदने यो योनिस्त्वयाऽ-कारि तं नृभिस्सह प्र याहि यथा नोऽविताऽसो नो द्ये च वसू-न्याददः सोमेश्र ममदस्तथा सर्वेषां सुखाय भव॥ १॥

भावार्थः - त्रत्रत्रोपमालं • - मनुष्यैनिवासस्थानमुत्तमजलस्थल वायुके देशे गृहं निर्माय तत्र निवसितव्यम् । सर्वैः सर्वेषां सुख वर्धनाय धनादिभिः संरक्षणं कृत्वाऽस्विलैरानन्दितव्यम् ॥ १ ॥

पद्रार्थ: — ( पुरुहूत ) बहुतों से स्तुति पाये हुए ( इन्द्र ) मनुष्यों के स्वामी राजा ( ते ) आप के ( सदने ) उत्तम स्थान में जो ( योगिः ) घर तुम से ( अकारि ) किया जाता है ( तम् ) उस को ( नृभिः ) नायक मनुष्यों के साथ ( प्र,-याहि ) उत्तमता से जाओ ( यथा ) जैसे ( नः ) हमारी ( अविता ) रक्षा करने वाला ( असः ) होओ और हमारी ( वृषे ) वृद्धि के लिये ( च ) मी ( वसूनि ) द्रव्य वा उत्तम पदार्थों को ( आददः ) प्रहण करो ( सोमैः,च ) और ऐश्वर्य्य वा उत्तमोत्तम श्रोपियों के रसों से ( ममदः ) हर्ष को प्राप्त होओ वैसे सन के सुख के लिये होश्रो ॥ १ ॥

भविथि:—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है — मनुष्यों को चाहिये कि निवास स्थान उत्तम जल स्थल और पवन जहां हो उस देश में घर बना कर वहां बसें सब के सुखों के बढ़ाने के लिये धनादि पदार्थों से श्रद्धी रह्मा कर सबों को आनिन्दित करें ॥१॥

पुनः स्त्रीपुरुषो किं कत्वा विवाहं कुर्यातामित्याह ॥ किर वे स्त्री पुरुष क्या करके विवाह करें इस विषय को॰ ॥

गृभीतं ते मनं इन्द्र हिबहीः सुतः सोमः परि-षिक्ता मधूनि । विसृष्टिधेना भरते सुवृक्तिरियमि-न्द्रं जोहुंवती मनीषा॥ २॥ गृभीतम् । ते । मनंः । इन्द्र । हिऽबहीः । सुतः । सोमंः । परिऽसिका । मधूनि । विसृष्टऽधेना । भरते । सुऽवृक्तिः । इयम् । इन्द्रंम् । जोहुंवती । मनीषा ॥ २ ॥

पदार्थः—( गृभीतम् ) गृहीतम् ( ते ) तव ( मनः ) श्रनतःकरणम् ( इन्द्र ) परमेश्वर्यप्रद ( हिबहीः ) हाम्यां विद्यापुरुपार्थाभ्यां यो वर्धते सः ( सुतः ) निष्पादितः ( सोमः ) श्रोषधिरसः ( परिषिक्ता ) सर्वतः सिक्तानि ( मधूनि ) चौद्रादीनि
( विस्टष्टधेना ) विविधविद्यायुक्ता धेना वाग्यस्याः सा ( भरते )
धरति ( सुदक्तिः ) द्योभना दक्तिः वर्त्तनं यस्याः सा ( इयम् )
( इन्द्रम् ) परमेश्वर्यप्रदं पुरुपम् ( जोहुवती ) या मृद्यामाह्नयति
( मनीषा ) प्रिया ॥ २ ॥

श्रन्वयः —हे इन्द्र ! या विस्टष्टघेना सुरुक्तिरियं मनीषेन्द्रं जो-हुवती भरते यया ते मनो ग्रभीतं यो हिबर्हाः सुतः सोमोऽस्ति यत्र परिषिक्तानि मधूनि सन्ति तं सेवस्व ॥ २ ॥

भावार्थः -या स्त्री सुविचारेण स्विप्रयं पतिं प्राप्य गर्भे वि-भितं सा पत्युश्चित्ताकर्षिका वशकारिणी भूत्वा वीरसुतं जनिय-त्वा सर्वदाऽऽनन्दित ॥ २ ॥

पद्धि:—हे (इन्द्र) परमैश्वर्य के देने वाले जो (विसृष्टधेनाः) नाना प्रकार की विद्यायुक्त वाणी श्रीर (सुत्रुक्तिः) सुन्दर चाल ढांल जिस की ऐसी (इयम्) यह (मनीवा) प्रिया स्त्री (इन्द्रम्) परमैश्वर्य देने वाले पुरुष को (जोहुवति) नि-रन्तर बुलाती है उस को (भरते) धारण करती है जिसने (ते) तेरा (मनः) मन

( गृभीतम् ) महण् किया तथा जो ( द्विवहीः ) दो से अर्थात् विद्या और पुरुषार्थ से बढ़ता वह ( सुतः ) उत्पन्न किया हुआ ( सोमः ) ओषधियों का रस है और जहां ( परिषिक्ता ) सब ओर से सीचे हुए ( मधूनि ) दाख वा सहत आदि पदार्थ हैं उन्हें सेवो ॥ २ ॥

भावार्थ:—जो स्त्री सुविचार से अपने प्रिय पति को प्राप्त हो के गर्भ को धारण करती है वह पति के चित्त की खींचने और वश करने वाली होकर बीर सुत को उत्पन्न कर सर्वदा आनिदित होती है ॥ २ ॥

पुनर्मनुष्येः किं वर्त्तियत्वा किं पेयमित्याह ॥ फिर मनुष्यों को क्या वर्त्त कर क्या पीना चाहिये इस विषय को॰ ॥

श्रा नो दिव श्रा एंथिव्या ऋजीविश्विदं बहिं: सोमपेयाय याहि । वहंन्तु त्वा हरंयो मुद्मंश्वमा-ङ्गूषमच्छां तुवसं मदांय ॥ ३ ॥

मा । नः । दिवः । मा । पृथिव्याः । ऋजीिष्त् । हृदम् । बहिः । सोमऽपेयाय । याहि । वहंन्तु । त्वा । हर्रयः । म-द्रिश्चम् । आङ्गूषम् । भच्छं । त्वसंम् । मदाय ॥ ३ ॥

पदिष्यः—( न्न्ना ) समन्तात् ( नः ) त्र्रास्माकम् ( दिनः ) प्रकाशम् ( न्न्ना ) ( प्रथिव्याः ) भूमेः ( ऋजीषिन् ) सरलस्व-भाव ( इदम् ) वर्त्तमानम् ( वर्हिः ) उत्तमं स्थानमवकाशं वा ( सोमपेयाय ) उत्तमौषधिरसपानाय ( याहि ) न्न्रागच्छ ( वह-न्तु ) प्रापयन्तु ( त्वा ) त्वाम् (हरयः) (मद्यञ्चम्) मामञ्चतम् ( न्न्नाङ्गूषम् ) प्राप्नुवन्तम् ( न्न्नाङ्गूषम् ) प्राप्नुवन्तम् ( न्न्नाः ) न्नानन्दय ॥ ३ ॥ स्थितं दीर्घः ( तवसम् ) बलम् ( मदाय ) न्नानन्दय ॥ ३ ॥

त्रान्वयः —हे ऋजीविं स्तं सोमपेयाय दिवः प्रथिव्याः न इदं बर्हिरा याहि मदाय मद्रशंच माङ्गूषं तवसं त्वा सोमपेयाय हरयो ऽच्छा वहन्तु ॥ ३ ॥

भावार्थः—त एवारोगाः शिष्ठा धार्मिका चिरायुषः परोप-कारिणो भवेयुर्ये मद्यबुद्धधादिप्रलम्पकं विहाय बलवुद्धधादिवर्धकं सोमादिमहौषधिरसं पातुं सज्जनैः सह स्वाप्तस्थानं गच्छेयुः॥ ३॥

पदिश्विः—हे (ऋगीषिन् ) सरल स्वभाव वाले आप (सोमपेयाय) उत्तम श्रोषधियों के रस के पीने के लिये (दिवः) प्रकाश और (पृथिव्याः ) भूमि से (नः ) हमारे (इदम् ) इस वर्त्तमान (बाईः ) उत्तम स्थान वा अवकाश को (आ, याहि ) आओ (मदाय) आनन्द के लिये (मद्रचञ्चम् ) मेरा सत्कार करते (आङ्क्षम् ) श्रीर प्राप्त होते हुए (तवसम् ) बलवान् (त्वाम् ) आप को उत्तम ओषधियों के रस पीने के लिये (हरयः ) हरण शील (अच्छ, आ, वहन्तु) अच्छे पहुंचावें ॥२॥

भावार्ध:—वे ही नीराग, शिष्ट, धार्मिक, चिरायु और परोपकारी हों जो मद्यरूप और अच्छे प्रकार बुद्धि के नष्ट करने वाले पदार्थ को छोड़ बल, बुद्धि आदि को बढ़ाने वाले सोम आदि बड़ी ओषधियों के रस के पीने को अपने वा आप्त के स्थान को जावें ॥ ३॥

पुनः क भाप्ता भवन्तीत्याह ॥ फिर कौन भाप्त विद्वान् होते हैं इस विषय को०॥

श्रा नो विश्वांभिक्तिभिः सजोषा ब्रह्मं जु-पाणो हंर्यश्व वाहि । वरीं राज्यत्स्थविंरेभिः सुशि-प्रास्मे द्धहृषंणुं शुष्मंमिन्द्र ॥ ४॥

मा। नुः। विश्वांभिः। कुतिऽभिः। सुऽजोषां। ब्रह्मं।

जुषाणः । हारिऽभ्रव् । याहि । वरीऽवृजत् । स्थविरेभिः । सुऽशिप्र। भ्रस्मे इति । दर्धत् । वृषंणम् । शुष्मंम् । इन्द्र ॥१॥

पदार्थः — ( न्न्रा ) समन्तात् ( नः ) त्र्रास्मान् (विश्वाभिः) सर्वाभिः ( ऊतिभिः ) रत्तणादिकियाभिः ( सर्जोषाः ) समान् प्रीतिसेवी ( न्नह्म ) धनमनं वा ( जुषाणः ) सेवमानः ( हर्य-श्वः ) हरयो मनुष्या त्र्राश्वा महान्त न्न्रासन्यस्य तत् सम्बुद्धौ (या-हि ) प्राप्नुहि ( वरीष्टजत् ) भृद्धां वर्जय ( स्थविरेभिः ) विद्याव-योवद्धैः सह ( सुद्धिप्र ) सुशोभितमुखावयव ( न्त्र्रास्म ) न्नरमासु ( दधत् ) धेहि ( व्यणम् ) सुखवर्षकम् ( शुष्मम् ) वलम् (इन्द्र ) परमैश्वर्यप्रद ॥ ४ ॥

श्रन्वयः—हे सुशिप्र हर्यस्वेन्द्र विश्वाभिक्षतिभिः सजीषा ब्रह्म जुषाणः स्थिवरेभिरस्मे रूपणं शुष्मं दधत्वं दुःखानि वरीरजनोऽ-स्माना याहि ॥ ४ ॥

भावार्थः —त एव मनुष्या महाशया भवन्ति ये पापानि परिष्यातान्वर्जापित्वा स्वात्मवत्सर्वेषु मनुष्येषु वर्त्तमानाः सर्वेषां सुर्वाय स्वकीयं शरीरं वाग्यनुमात्मानं च वर्त्तपन्ति ॥ ४॥

पद्रार्थ:—हे [ मुशिप्र ] उत्तम शोभा युक्त ठोढी वाले [ हर्यश्व ] हरण शील मनुष्य वा घोड़े बड़े २ जिस के हुए वह [ इन्द्र ] परम ऐश्वर्य देने वाले [ विश्वाभिः ] समस्त [ ऊतिभिः ] रक्ता आदि कियाओं से [ सजोषाः ] समानप्रीति [ ब्रह्म ] धन वा अन्न को [ जुषाणः ] सेवने वा [ स्थिवरिभिः ] विद्या और अवस्था में वृद्धों के साथ [ अस्मे ] हम लोगों में [ वृषणम् ] मुख वर्षाने वाले [ शुष्मं ]

बल को (दघत्) घारण करते हुए आपदुःखों को (वरीवृत्रत्) निरन्तर छोड़ो और (नः) हम लोगों को (आ, याहि) आओ प्राप्त होओ।। ४॥

भावार्थ: - वेही मनुष्य महाशय होते हैं जो पाप और परोपघात अर्थात् दूसरों को पीड़ा देने के कामों को छोड़ के अपने आत्मा के तुल्य सब मनुष्यों में वर्त्तमान सब के मुख के लिये अपना शरीर, वाणी और ठोढी को वर्ताते हैं ॥ ४ ॥

## पुनर्विद्दान् किंवत् किं कुर्यादित्याह ॥

फिर विद्वान् किसके तुल्य क्या करे इस विषय को०॥

एप स्तोमों मह उत्राय वाहें धुरी देवात्यों न वाजयंत्रधायि । इन्द्रं त्वाऽयमकं ईंड्रे वसूनां दि-वीव द्यामधि नुः श्रोमंतं धाः॥ ५॥

एषः । स्तोमेः । महे । उत्रायं । वाहें । धुरिऽइंव । भ-त्यः । न । वाजयंन् । अधायि । इन्द्रं । त्वा । अयम् । अ-र्कः । ईष्टे । वसूनाम् । दिविऽइंव । द्याम् । अधि । नः । श्रोमंतम् । धाः ॥ ५॥

पदार्थः—( एवः ) ( स्तोमः ) श्लाघ्यो व्यवहारः ( महे ) महते ( उग्राय ) तेजिस्विने ( वाहे ) सर्वान्मुखं प्रापित्रे ( धु-रिव ) यथा धार सर्वे यानावयवा लग्नाः सन्तो गच्छन्ति (त्र्रात्यः) स्त्रश्चः ( न ) इव ( वाजयन् ) वेगं कारयन् ( त्र्राधायि ) धि-यते ( इन्द्र ) परमैश्वर्यप्रद ( त्वा ) त्वाम् ( त्र्रायम् ) विहान् ( त्र्राकेः ) सत्कर्तव्यः ( ईटे ) ऐश्वर्य प्रयच्छाति ( वसूनाम् )

पृथिव्यादीनां मध्ये (दिवीव) सूर्यज्योतिषीव (द्याम्) प्रकाशम् ( स्त्रिधि ) (नः ) त्र्रारमभ्यम् (श्रोमतम् ) श्रोतव्यं विज्ञानमना-दिकं वा (धाः ) धेहि ॥ ५॥

त्र्यन्यः हे इन्द्र ! येन त्वया वाहे मह उग्राय धुरीवात्यो न वाजयनेष स्तोमोऽघायि योऽयमकी वसूनां दिवीव त्वेटे स त्वं नो-द्यां श्रोमतं चाधि धाः ॥ ५॥

भावार्थ: — ग्रज्ञापमालं ॰ – हे मनुष्या यो विहान तेजित्व-भ्यः प्रशंसां घरति स धूर्वत्सर्वसुखाधारो वाजिवहेगवान्भूत्वा पुष्क-लां श्रियं प्राप्य सूर्य इवात्र भ्राजते ॥ ५॥

पद्रियः—हे (इन्द्र ) परमिएश्वर्य के देने वाले जिन आपने (वाहे ) सब को सुख की प्राप्ति कराने वाले (महे ) महान् (उग्राय ) तेनस्वी के लिये (धुरीव) धुरी में नेसे रथ आदि के अवयव लगे हुए नाते हैं वसे (अत्यः) शीध चलने वाले घोड़े के (न) समान (वानयन्) वेग कराते हुए (एपः) यह (स्तोमः) श्लाधनीयस्तुति करने योग्य व्यवहार (अधायि) धारण किया नो (अयम्) यह (अर्कः) सत्कार करने योग्य (वसूनाम्) पृथिवी आदि के बीच (दिवीव) वा सूर्य ज्योति के बीच (त्वा) आप को (ईटे) ऐश्वर्य देता है वह आप (नः) हम लोगों को (धाम्) प्रकाश और (ओमतम्) सुनने योग्य को (अवि, धाः) अन्विकता से धारण करो।। प्र।।

भविधि:—इस मन्त्र में उपमालंकार है—हे मनुष्यो ! जो विद्वान् तेर्जास्वयों के लिये प्रशंसा धारण करता वह धुरी के समान सुख का आधार और घोड़े के समान वेगवान् हो बहुत लक्षी पाकर सूर्य के समान इस संसार में प्रकाशित होता है ॥॥॥

पुनर्मनुष्यैः परस्परं कथं वर्तितव्यिमत्याह ॥
किर मनुष्यों को परस्पर कैसे वर्तना चाहिये इस विषय को०॥
स्वा नं इन्द्र वार्यस्य पूर्धि प्र ते महीं सुमति

वैविदाम । इषं पिन्व मघवंद्रचः सुवीरां यूयं पात स्व्रितिभिः सद्गं नः ॥ ६ ॥ ८ ॥

एव । नः । इन्द्र । वार्यस्य । पूर्धि । प्र । ते । महीम् । सुऽमतिम् । वेविदाम् । इषंम् । पिन्व । मघवंत्ऽभ्यः । सु ऽवीरांम् । यूयम् । पात् । स्वस्तिऽभिः । सदां । नः ॥६॥८॥

पदार्थ:—( एवा ) त्रत्र निपातस्य चेति दीर्घः ( नः ) त्र्र-स्मान् ( इन्द्र ) शाबुदुःखिवदारक ( वार्यस्य ) विरतुं योग्यस्य (पूर्षि) पूर्य (प्र) ( ते ) तव ( महीम् ) महतीम् (सुमितिम्) शो-भनां प्रज्ञाम् ( वेविदाम ) यथावल्लभेमिहि [( इपम् ) त्र्रानम् ( पिन्त्र ) सेवस्व ( मघवद्यः ) बहुधनयुक्तेभ्यः (सुवीराम् ) शो-भना वीरा यस्यास्ताम् ( यूयम् ) ( पात ) ( स्वस्तिभिः ) (सदा) ( नः ) त्र्रस्मान् ॥ ६ ॥

श्रन्वयः —हे इन्द्र! त्वं वार्यस्य ते यां महीं सुमितं वयं वेविन दाम तामेव नः प्र पूर्धि यां मघवज्यः सुवीरामिषं वयं वेविदाम तां त्वं पिन्व तया सुमत्येषेण च स्वस्तिभिर्यूयं नः सदा पात ॥ ६ ॥

भावाथै: —हे विहँ स्त्वमस्मम्यं धम्यी प्रज्ञां देहि यया वयं शु-भानगुणकर्मस्वभावानप्राप्य सर्वोञ्जनान् सदा सुरत्नेम ॥ ६ ॥ श्रित्रेन्द्रराजस्त्रीपुरुषविद्ददुणकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन

सह सङ्गतिर्वेद्या ॥

इति चतुर्विंशतितमं सूक्तमण्टमो वर्गश्च समाप्तः॥

पद्रार्थ: है (इन्द्र) रात्रुओं के निदीर्ण करने नाले आप (नार्यस्य) प्रहण करने योग्य (ते) आप की जिस (महीम्) नड़ी (सुमितम्) उत्तम बुद्धि को हम लोग (नेनिदाम) यथानत् पानें (एन) उसी को और (नः) हम को (प्र,पूर्द्धि) अच्छे प्रकार पूर्ण करो जिस को (मयनद्भायः) नहुत धन युक्त पदार्थों से (सुनीराम्) उत्तम नीर हैं जिस से उस (इषम्) अन्न को हम लोग यथानत् प्राप्त हों। और उस को आप (पिन्न) सेनो उस सुमित और अन्न तथा (स्निस्तिभिः) सुलों से (यूयम्) तुम लोग (नः) हम लोगों की (सदा) सर्नदा (पात) रक्षा करो ॥६॥

भावार्थ: — हे विद्वान् ! आप हम लोगों के लिये धर्म युक्त, उत्तम बुद्धि को दे-श्रो जिस से हम लोग अच्छे गुण कर्म स्वमावों को प्राप्त होकर सब मनुष्यों की अ-च्छे प्रकार रक्ता करें ॥ ६ ॥

इस सूक्त में इन्द्र, राजा, स्त्री पुरुष श्रीर विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सृक्त के श्रर्थ की इस से पूर्व सूक्त के श्रर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥

यह चीवीशवां मृक्त श्रीर श्राउवां वर्ग पूरा हुश्रा॥

न्न्रथ षड्डचस्य पठचविंद्यातितमस्य सूक्तस्य विसण्ठ न्नरिषः । इन्द्रो देवता । १ निचृत्पङ्क्तिः । २ वि-राट्पङ्क्तिः । १ पङ्किः । ६ स्वराट्पङ्कि-इछन्दः । पठचमः स्वरः । ३ विराट्वि-ष्टुप् । ५ निचृचिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

भय कीहरी सेना वरा स्वादित्याह॥

श्रव छः ऋचावाले पञ्चीशवें सूक्त का श्रारम्म है उस के प्रथम मन्त्र में कैसी सेना उत्तम होती है इस विषय को कहते हैं ॥

त्रा ते मह इन्द्रोत्युंय समन्यवो यत्समरन्त सनाः । पतांति द्यित्रवंस्य बाक्कोर्मा ते मनो विष्वसूर्विवचारीत् ॥ १ ॥

भा। ते । महः । इन्द्र । जिती। उग्र । सऽमन्यवः। यत् । सम्र प्रमन्त । सेनाः । पतांति । दियुत् । नर्थस्य । बाह्वोः । मा। ते । मनः । विष्वयूक् । वि । चारीत् ॥ १ ॥

पदार्थः—( न्न्रा ) समन्तात् ( ते ) तव ( महः ) महतः ( इन्द्र ) सेनापते ( ऊती ) ऊत्या रक्तणाद्यया कियया ( उग्र ) शत्रूणां हनने कठिनस्त्रभाव ( समन्यवः ) मन्युना क्रोधेन सह वर्निमानाः ( यत् ) यस्य ( समरन्त ) सन्यग् गच्छन्ति ( सेनाः ) ( पताति ) पतेत् ( दिचुत् ) देदीप्यमाना ( नर्यस्य ) नृषु साधोः ( बाह्रोः ) भुजयोः ( मा ) ( ते ) तव ( मनः ) चित्तम् ( वि-

ष्वय्क्) यहिष्वग5चित व्यामोति तत् (वि)(चारीत्) वि-वेशेण चरति॥ १॥

अन्वयः — हे उग्रेन्द्र ! यद्यस्य नर्यस्य महस्ते समन्यवः सेना उतीन्त्रासमरन्त तस्य ते बाह्वोर्दियुन्मा पताति ते मनो विष्वय्यिन-चारीत् ॥ १ ॥

भावार्थः —हे सेनाधिपते ! यदा सङ्ग्रामसमय श्रागच्छेत्तदा या क्रोधेन प्रज्वलिताः सेनाः दात्रूणामुपरि पतेयुस्तदा ता विजयं लभेरन्यावत्तव बाहुबलं न रूष्येत मनश्रान्याये न प्रवर्तेत तावत्त-वोन्नतिर्जायत इति विजानीहि ॥ १ ॥

पदार्थ:—हे [ उप्र ] राष्ट्रश्रों के मारने में कठिनस्वमाव वाले [ इन्द्र ] सेनापित [ यत् ] जिस [ नर्यस्य ] मनुष्यों में साधु [ महः ] महान् [ ते ] आप के [ समन्यवः ] कोध के साथ वर्त्तमान [ सेनाः ] सेना [ ऊती ] रत्ताण आदि किया से [ आ, समरन्त ] सब ओर से अच्छी जाती हैं उन [ ते ] आप की [बाह्रोः] भुनाओं में [ दियुत् ] निरन्तर प्रकाशमान युद्धिकया [ मा ] मत [ पताित ] गिरे मत नष्ट हो और तुम्हारा [ मनः ] चित्त [ विष्वयूक् ] सब ओर से प्राप्त होता हुआ [ वि, चारीत् ] विचरता है ॥ १ ॥

भविश्विः—हे सेनाधिपति ! जब संग्राम समय में श्राञ्चो तब नो कोध प्रज्वलित कोधिनि से जलती हुई सेना शत्रुश्चों के ऊपर गिरें उस समय वे विजय को प्राप्त हों जब तक तुम्हारा बाहुबल न फैले मन भी श्रन्याय में न प्रवृत्त हो तब तक तुम्हारी उन्नति होती है यह जानो ॥ १॥

पुना राज्ञा के दण्डनीया निवारणीयाश्रेत्याह ॥
फिर राजा को कौन दण्ड देने योग्य और निवारने योग्य हैं इस वि•॥
नि दुर्ग इंन्द्र श्रिथिद्यामित्रांनाभे ये नो मर्तां-

सो अमिन्ति । अगरे तं शंसं कृणुहि निनित्सोरा नों भर सम्भरंणं वसूनाम् ॥ २॥

नि । दुःऽगे । इन्द्र । श्विधिहि । श्विमित्रांन् । श्विम । ये । नः । मर्त्तांसः । श्वमिति । श्वारे । तम् । श्वांसम् । कृणुहि । निनित्सोः । शा । नः । भर । संऽभरंणम् । वसूनाम् ॥२॥

पदार्थः—( नि ) नितराम् ( दुर्गे ) शत्रुभिर्दुःखेन गन्तव्ये प्रकोटे ( इन्द्र ) दुष्टशत्रुविदारक ( श्रिथिहि ) हिंसप ( श्रिमि- शत्र ) सर्वेः सह द्रोहयुक्तान् ( श्रिमि ) ( ये ) ( नः ) श्रास्मान् ( मर्त्तासः ) मनुष्याः ( श्रमन्ति ) प्रापयन्ति रोगान् ( श्रारे ) दूरे ( तम् ) (शंसम्) प्रशंसनीयं विजयम् (रुणुहि) ( निनित्सोः) निन्दिनुमिच्छोः ( श्रा ) ( नः ) श्रस्मान् ( भर ) (सम्भरणम्) सम्यग् धारणं पोषणं वा ( वसूनाम् ) द्रव्याणाम् ॥ २ ॥

त्रान्वयः —हे इन्द्र ! ये मर्त्तासो नो दुर्गेऽमन्ति तानिमहाँ स्वं न्यभिश्वथिद्यस्मदारे प्रविप निनित्सोरस्मानारे कत्वा नस्तं इंासं कणु-हि वसूनां संमरणमाभर ॥ २ ॥

भावार्थः—हे राजन् ये घूर्ता मनुष्या ब्रह्मचर्यादिनिवारणेन मनुष्यान्रुग्णान्कुर्वन्ति तान्काराग्रहे बभीहि ये च स्वप्रशंसायै सर्वानिन्दन्ति तान् सुशिक्ष्य भद्रिकायाः प्रजाया दूरे रह्नेवं कते-भवतो महती प्रशंसा भविष्यति ॥ २ ॥

पदार्थ:-हे [इन्द्र ] दुष्ट शत्रुश्रों के निवारने वाले राजा [ ये ] जो

[मर्तासः] मनुष्य [नः] हम लोगों को [ दुर्गे ] शत्रुक्षों को दुःख से पहुंचने योग्य परकोटा में [अमन्ति] रोगों को पहुंचाते हैं उन [अमित्रान्] सब के साथ द्रोह युक्त रहने वालों को [ नि, अभि, अथिहि ] निरन्तर सब ओर से मारो हम लोगों से [आरे ] दूर उन को फेंको [ निनित्सोः ] और निन्दा की इच्छा करने वाले से हम लोगों को दूरकर [ नः ] हम लोगों के [ तम् ] उस [ शंसम् ] प्रशंसनीय विजय को [क्टिंगिहि] की तिये तथा [ वसूनाम् ] द्रव्यादि पदार्थों के [ संमरणम् ] अच्छे प्रकार धारण पोषण को [ आ, भर ] सब ओर से स्थापित की निये ॥ २ ॥

भावार्थः — हे राजा! जो पूर्तमनुष्य ब्रह्मचर्य आदि के निवारण से मनुष्यों को रोगी करते हैं उन को कारावर में बांधो और जो अपनी प्रशंसा के लिये सब की निन्दा करते हैं उन को समभा कर उत्तम प्रजाजनों से अलग रक्लो ऐसे करने से आप की बड़ी प्रशंसा होगी ॥ २ ॥

पुनः स राजा किं कुर्यादित्याह ॥ फिर वह राजा क्या करे इस विषय को०॥

श्रुतं तें शित्रित्नृतयंः सुदासें सहस्रं शंसां उत रातिरंस्तु। जहि वधंर्वृतुषो मत्यंस्यास्मे युम्नमधि रत्नं च धेहि ॥ ३॥

श्वातम् । ते । शिप्तिन् । ऊतयः । सुऽदासे । सहस्त्रंम् । शंसाः । उत । शातिः । मस्तु । जहि । वर्षः । वनुषः। मस्यै-स्य । मस्मे इति । युम्नम्। मधि । रत्नंम्। च । धेहि ॥ ३॥

पदार्थः — ( इतम् ) ( ते ) तव ( हि।प्रिन् ) सुमुख ( ऊ-तयः ) रत्नाचाः कियाः ( सुदासे ) यः सुष्ठु ददाति तस्मै (सहस्त्र-म् ) श्रसंख्याः ( इंसाः) प्रशंसाः (उत) (रातिः) दानम् (श्रस्तु) (जिहि) (वधः) ताडनम् (वनुषः) याचमानस्य (मर्त्यस्य) मनुष्यस्य पीडितस्य मर्तस्य ( श्रास्मे ) श्रास्मासु (युम्नम् ) धन्यं यशः ( श्रिधि ) उपरि (रत्नम्) रमणीयं धनम् (च) (धेहि) ॥३॥

श्रन्वयः —हे शिषिन्राजँस्ते तव वनुषो मर्तस्य शतमूतयः सहस्रं शंसाः सन्तूत सुदासे रातिरस्तु त्वमधर्म्येण वनुषः पाखणिड- नो मर्स्य वधो जह्यस्मे युम्नं रत्नं चाधि धेहि ॥३॥

भविर्थि:—हे राजन्!भवाठछतशः सहस्रशः प्रकारैः प्रजापालनं सुपात्रदानं दुष्टवधं प्रजासु कीर्त्तिवर्धनं धनं च सततं त्वं विधेहि यतः सर्वे सुखिनः स्युः॥ ३॥

पद्रिश:—हे (शिप्रिन्) अच्छे मुख वाले राजा (ते) आप के (वनुषः) याचना करते हुए पीडित मनुष्य की (शतम्) सैकर्ड़ी (उतयः) रहा आदि किया और (सहस्रम्) असंख्य (शंसाः) प्रशंसा हों (उत ) और सुदासे जो उत्तमता से देता है उस के लिये (रातिः) दान (अस्तु) हो आप (वनुषः) अधर्म सेमांगने वाले पाखएडी (मर्त्यस्य) मनुष्य की (वधः) ताडना को (जिहि) हनो नष्ट करो तथा (अस्मे) हम लोगों में (दुम्नम्) धर्मयुक्त यश और (रतं,च) रमणीय धन भी (अधि, धेहि) अधिकता से धारण करो॥ ३॥

भावार्थः —हे राजा ! आप सैकडों वा सहस्रों प्रकारों से प्रजा की पालना और सुपात्रों को देना, दुप्टों का बंधन, प्रमा जनों में कीर्ति बढ़ाना और धन को निरंतर विधान करो जिस से सब सुखी हों ॥ ३ ॥

पुनस्ते राजप्रजाजनाः परस्परस्मिन्कथं वर्तेरिच्नित्याह ॥ फिर वे राजा श्रीर प्रजाजन परस्पर में कैसे वर्ते इस विषय को०॥

त्वावंतो हींन्द्र ऋत्वे अस्मि त्वावंतोऽवितुः शूर

रातौ । विश्वेदहानि तविषीव उप्र श्रोकः कृणुष्व हरिको न मधीः ॥ ४॥

त्वाऽवंतः। हि । <u>इन्द्र</u>। ऋत्वे । मस्मि । त्वाऽवंतः । <u>मृति</u> तुः। <u>ज्ञार । रातौ । विश्वा । इत् । महानि । नृविषीऽवः । उग्रः ।</u> भोकः । कुणुष्व । <u>हरिऽवः । न । मुर्धीः ॥</u> ४ ॥

पदार्थ:—(त्वावतः) त्वया सददास्य (हि) त्वलु (इन्द्र) (कृत्वे) प्रज्ञाये कर्मणे वा (ऋित्म) (त्वावतः) त्वनुव्यस्य (ऋितः) रत्नकस्य (द्यूर) निर्भय (रातौ) दाने (विश्वा) सर्वाणि (इत्) एव (ऋहानि) दिनानि (तिविषीवः) प्रद्यांसिता तिविषी सेना विद्यते यस्य तत्सम्बुद्धौ (उग्रः) तेजस्वी (ऋोकः) गृहम् (ऋणुष्व) (हिरवः) प्रद्यास्ता हरयो मनुष्या विद्यन्ते यस्य तत्सम्बुद्धौ (न) निषेधे (मधीः) ऋभिकाङ्क्ते ॥ १॥

त्रान्वयः —हे तिविषीवो हिरवः शूरेन्द्र सेनेश! हि यतोऽहं विश्वे-दहानि त्वावतः कत्वे प्रचत्तोऽस्मि त्वावतोऽवितू रातावुद्यतोऽस्मि तस्मै मह्ममुग्रस्त्वमोकः रुणुष्वाधार्मिकमित्कंचन न मधीः ॥ ४ ॥

भावार्थः —हे धार्मिक नृप यतस्त्वं सर्वेषां रक्षणाय सदा प्र-रुत्तो भवसि तस्मात्तव रक्षणे वयं सर्वदा प्ररुत्ताः स्म ॥ ४ ॥

पदि थि: —हे [ तिविधीवः ] प्रशंसित सेना वा [ हरिवः ] प्रशंसित हरण-शील मनुष्यों वाले [शूर ] निर्भय [ इन्द्र ] सेनापित [ हि ] जिस कारण मैं [ वि-श्वा, इत्, श्रहानि ] सभी दिनों [ त्वावतः ] तुम्हारे समान के [ कत्वे ] बुद्धि वा कर्म के लिये प्रवृत्तहूं [त्वावतः] और आप के सदश [अवितुः] रह्या करने वाले के [रातौ] दान के निभित्त उद्यत [अस्मि] हूं उस मेरे लिये [उपः] तेनस्वी आप [अोकः] घर [कृणुष्व] सिद्ध करो बनाओ और अधार्मिक किसी जन को [न] न [मधीं:] चाहो ॥ ४ ॥

भावार्थ: -- हे धार्मिक राजा! जिससे आप सब की रत्ता के लिये सदा प्र-वृत्त होते हो इस से तुम्हारी रत्ता में हम लोग सर्वदा प्रवृत्त हैं ॥ ४ ॥

> पुनस्तेन राज्ञा किमवर्थं कर्त्तव्यमित्याह ॥ फिर उस राजा को क्या अवश्य करना चाहिये इस विषय०॥

कुत्सां एते हर्यंश्वाय शूषिमन्द्रे सहों देवर्जूत-मियानाः । सत्वा कंधि सुहनां शूर वृत्रा वयं त-रुत्राः सनुयाम् वार्जम् ॥ ५॥

कुत्सीः । एते । हरिंऽत्रश्वाय । जूपम् । इन्द्रें । सर्हः । देवऽजूतम् । इयानाः। सत्रा । कृधि । सुऽहनां । जूर्। वृत्रा । व्यम् । तर्रत्राः । सनुयाम् । वाजम् ॥ ५ ॥

पदार्थः - (कुत्साः ) वजाऽस्त्राद्याः शस्ताऽस्त्रसमूहाः (एते ) (हर्यश्वाय ) प्रशंसितनराऽश्वाय (शूपम् ) वलम् (इन्द्रे ) परमेश्वर्ययुक्ते (सहः ) सहनम् (देवजूतम् ) देवैः प्राप्तम् (इन्यानाः ) प्राप्नुवन्तः (सत्रा ) सत्येन (कृषि ) (सुहना ) सुहन्वानि हन्तुं सुगमानि (शूर् ) निर्भय (कृषा ) वत्राणि (वयम् ) (तरुत्राः ) दुखात्सर्वेषां सन्तारकाः (सनुपाम ) याचेम (वाजम्) विज्ञानम् ॥ ५ ॥

श्रन्वयः है जूर ! यस्मिँ स्वयीन्द्रे हर्षश्वायैते कुत्साः सन्तु तान्देवजूतं जूषं सह इयानास्तरुता वयं वाजं सनुपाम त्वं सन्ना सना सन्ता सुहना कृषि ॥ ५ ॥

भविष्यः—हे राजन् यदि राज्यं पालियतुं वर्धियतुं भवानि-च्छेत्तिहि शस्त्राऽस्त्रसेनाः सततं ग्रहाण पुनः सत्याऽऽचारं विज्ञान दृद्धिं याचमानः सन् सततं वर्धस्त्रास्मान्वधिय ॥ ५ ॥

पदार्थ:—हे (शूर) निर्भय जिन (इन्द्रे ) परमेश्वर्य युक्त आप में (ह-र्थश्वाय) प्रशंसित जिस के मनुष्य वा घोड़े उस के लिये (एते ) ये (कुरसाः ) वज्र अस्त्र और शस्त्र आदि समूह हों उन को और (देवजूतम् ) देवों से पाये हुए (शूषम् ) बल तथा (सहः ) क्त्मा (इयानाः ) प्राप्त होते हुए (तरुत्राः ) दुःख से सब को अच्छे प्रकार तारने वाले (वयम् ) हम लोग (वाजम् ) विज्ञान को (सनुयाम) याचे आप (सत्रा) सत्य से (वृत्रा) दुःखों को (सुहना) नष्ट करने के लिये सुगम (कृषि) करो ॥ ५॥

भविधि:—हे राजा ! यदि राज्य पालने वा बढ़ाने को आप चाहें तो शस्त्र अस्त्र और सेना जनों को निरन्तर ग्रहण करो फिर सत्य आचार को मांगते हुए निरन्तर बढ़ो और हम लोगों को बढ़ाओं ॥ ५॥

## पुनरुपदेष्ठ्युपदेश्यगुणानाह ॥

फिर उपदेशक और उपदेश करने योग्यों के गुणों को अगले मनत्र में कः॥

ग्वा नं इन्द्र वार्थस्य पूर्धि प्र ते महीं सुं-मतिं वैविदाम । इषं पिन्व मुघवंद्रयः सुवीरां यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥ ६ ॥ ९॥ एव । नः । इन्द्र । वार्थस्य । पूर्धि । प्र । ते । महीम् । सुऽमृतिम् । वेविदाम् । इषंम् । पिन्व । मधर्वत्ऽभ्यः । सु-ऽवीरांम् । यूयम् । पात् । स्वस्तिऽभिः । सदां । नः॥६॥९॥

पदार्थ:-( एवा ) श्रवधारणे । श्रव निपातस्य चेति दीर्घः ( नः ) श्रस्मान् ( इन्द्र ) परमेश्वर्धप्रद ( वार्षस्य ) वरणीयस्य ( पूर्षि ) ( प्र ) ( ते ) तव ( महीम् ) महतीं वाचम् ( सुमितिम् ) शोमना मितिः प्रज्ञा यया ताम् ( वेविदाम ) प्राप्नुयाम ( इषम् ) विद्याम् ( पिन्व ) ( मघवद्रयः ) वहुधनयुक्तेभ्यः ( तुः विराम् ) शोभना वीरा विज्ञानवन्तो यस्यां ताम् ( यूगम् ) विज्ञानवन्तः ( पात ) ( स्वस्तिभिः ) सुखादिभिः ( सदा ) ( नः ) श्रम्मान् ॥ ६ ॥

श्रन्वय: -हे इन्द्र ! त्थं नो विद्या सुशित्तय! प्र पूर्धि यतो वयं वार्यस्य ते सुमितं महीं वेविदाम मचवद्रचः सुवीराभिषं प्राप्तुः यामाऽत्र स्वमस्मान्पिन्व यूपं स्वस्तिभिनः सदैव पात ॥ ६॥

भावार्थ:—त एवाऽध्यापका धन्यवादाही भवन्ति ये विद्या-धिनः सद्यो विदुषो धार्मिकान्कुर्वन्ति सदेव रद्यायां वर्त्तमानाः सन्तः सर्वानुष्यन्तीति ॥ ६ ॥

श्रितेन्द्रसेनेशराजशस्त्राऽस्त्रग्रहणार्धवर्णनादेतदर्धस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गति वेद्या ॥ इति पञ्चविंशतितमं सूक्तं नवमो वर्गश्च समाप्तः ॥ पदार्थ:—ह (इन्द्र ) परमैश्वर्ध के देने वाले आप (नः) हम लोगों को विद्या और उत्तम शिल्ला से (प्र, पूर्षि) अच्छे मकार पूरा करो जिस से हम लोग (बार्यस्य) स्वीकार करने योग्य (ते) आप की (सुमितम्) उत्तम मित और (महीम्) अत्यन्त वाणी को (वेविदाम) प्राप्त हों तथा (मघवद्म्यः) बहुत धन से युक्त सज्जनों से (सुवीराम्) उत्तम विज्ञानवान् वीर जिस्में होते उस (इन्षम्) विद्या को प्राप्त होंने यहां आप हम लोगों की (पिन्त्र) रक्ता करो और (यूयम्) तुम (स्वितिभिः) सुलों से (नः) हम लोगों की (सदा, एव) सर्व-देव (पात) रक्ता करो ॥ ६॥

भावार्थ: — वे ही पढ़ाने वाले धन्यवाद के योग्य होते हैं जो विद्यार्थयों को शीध विद्वान और धार्मिक करते हैं और सर्वदैव रक्षा में वर्त्तमान होते हुए सब की उन्नति करते हैं ॥ ६॥

इस सूक्त में सेनापति, राजा और शस्त्र अस्त्रों को ग्रहण करना इन अथीं का वर्णन होने से इस सक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पचीशवां सूक्त और नवां वर्ग समाप्त हुआ ॥

श्रथ पञ्चर्चस्य पड्विंशातितमस्य मूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः। इन्द्रो देवता। १। २।३।४ त्रिष्टुप्।५

निचृत्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

षथ जीवमुपकर्तुं किं न शक्रोतीत्याह ॥

आब पांच ऋचावाले छुड्बीशवें मूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में जीवका उपकार कीन नहीं कर सक्ता इस विषय को कहते हैं॥

न सोम् इन्द्रमसुंतो ममाट्र नार्त्रहाणो मघ-वानं सुतासंः। तस्मां उक्थं जनये यज्जुजीवङ्ग्-वन्नवीयः शृणव्यथां नः॥ १॥ न । सोमंः । इन्द्रेम् । असुंतः । मुमाद् । न । अब्रह्माणः । मुघऽवानम् । सुतासंः । तस्मै । उक्थम् । जन्ये । यत् । जुजोषत् । नृऽवत् । नवीयः । शृणवंत् । यथां । नः ॥१॥

पदार्थः -( न ) निषेधे ( सोमः ) महौषिषसः (इन्द्रम ) इन्द्रियस्वामिनं जीवम् ( असुतः ) अनुत्पनः ( ममाद ) हर्षे-यितं ( न ) ( अब्रह्माणः ) अचतुर्वेदिवदः ( मघवानम् ) परमपूजितधनवन्तम् ( सुतासः ) उत्पन्नाः ( तस्म ) ( उक्थम् ) प्रशंसनीयमुपदेशम् ( जनये ) उत्पादये ( यत् ) ( जुजोषत् ) सेवते ( नृवत् ) वहवो नायका विधन्ते यस्मिंस्तत् ( नवीयः ) अप्रतिशयेन नवीनम् ( श्रृणवत् ) श्रृणोति ( यथा ) ( नः ) अस्मान् ॥ १॥

श्रन्वयः —हे विद्दांसी यथाऽसुनः सोमो यमिन्द्रं न ममाद यथाऽब्रह्माणं सुतासी मघत्रानं नानन्दयन्ति स इन्द्रो यन्तृवनवीय उक्यं जुजोषकोऽस्माठ्य्कृणवत्तस्मै सर्व विधानमहं जनये॥ १॥

भविर्थः - त्रत्रतेषमालं - -हे विषिश्वतो यथोत्पनः पदार्था जीवमानन्दयति यथा यथा वेदविद्या त्रप्राप्ता जना धार्मिकं धना- ढ्यं विषश्चितं कुर्वन्ति तथोत्पना विद्याऽऽत्मानं सुखयित शुभा गुणा धनाढ्यं वर्धयन्ति सत्सङ्गेनैव मनुष्यत्वं प्राप्तोति ॥ १ ॥

पदार्थः—हे विद्वानो (यथा ) जैसे (अमुतः ) न उत्पन्न हुन्ना (सोमः) महीषधियों का रस यह (इन्डम् ) इन्डियों के स्वामी जीव को (न) नहीं (ममाद) हिन्द कराता वा जैसे (अनहारायः ) चार वेदों को वेत्ता जो नहीं वे (सुतासः )

उत्पन्न हुए [ मघवानम् ] परमपूजित धनवान् को [ न ] नहीं झानन्दित करते हैं वह इन्द्रियस्वामी जीव [ यत् ] जिस [ नृवत् ] नृवत् अर्थात् जिस में बहुत नायक मनुष्य विद्यमान और [ नवीयः ] झत्यन्त नवीन [ उक्थम् ] उपदेश को [ जुनो- षत् ] सेवता है [ नः ] हम लोगों को [ शृणवत् ] सुनता है [ तस्मै ] उस के लिये सब प्रकार के विधानों को में [ जनये ] उत्पन्न करता हूं ॥ १ ॥

भावार्थ: —इस मंत्र में उपमालंकार है —हे बुद्धिमान् मनुष्यो ! जैसे उत्प-ल हुमा पदार्थ जीव को आनन्द देता है जैसे यथावत् वेदविद्या और आप्तजन भामिक घनादच को विद्वान् करते हैं वैसे उत्पन्न हुई विद्या आत्मा को मुख देती है और शुम गुण धनादच को बढ़ाते हैं और सत्संग से ही मनुष्यत्व को जीव प्राप्त होता है ॥१॥

पुनः किंवत्कः किं करोतीत्याह ॥

फिर किस के तुल्य कौन क्चा करता है इस विषय को ।।

उक्थर्डक्थे सोम इन्हें ममाद नीथेनीथे मुघ-वानं सुतासंः। यदी स बाधंः पितरं न पुत्रा सं-मानदेशा त्रवंसे हर्वन्ते॥ २॥

उक्थेऽउंक्थे। सोर्मः। इन्द्रंम्। मुमाद्। नुथिऽनीथे। मुघऽवानम्। सुतार्सः। यत्। ईम्। सुवार्धः। पितरंम्। न। पुत्राः। सुमानऽदंक्षाः। भवंते। हर्वन्ते॥ २॥

पदार्थः -( उक्थ उक्थे ) धर्म्य उपदेष्टव्ये व्यवहारे व्यवहारे ( सोमः ) महीपधिरस ऐश्वर्षे वा ( इन्द्रम् ) जीवात्मानम् ( मन्माद ) हर्षयति ( नीथेनीथे ) प्रापणीये प्रापणीये सत्ये व्यवहारे ( मघवानम् ) धर्म्येण बहुजातधनम् ( सुतासः ) विद्यश्वर्ये प्रादु-भूताः ( यत् ) ये ( ईम् ) सर्वतः ( सवाधः ) बाघसा सह वर्त्त- मानम् ( पितरम् ) जनकम् ( न ) इव ( पुषाः ) (समानदत्ताः) समानं दत्त्वो बलं विद्याचातुर्य येषान्ते ( श्रवसे ) रक्तणाद्याय ( इवन्ते ) स्पर्धन्त श्राददति वा ॥ २ ॥

श्रन्वयः - हे विद्दांसी यद्य ई सबाधः पितरं समानदत्ताः पु-श्रा नावसे सुतासी मघवानं हवन्ते यथा सीम उक्थउक्थे नीथेनीथ इन्द्रं ममाद तैस्तथा चरत ॥ २ ॥

भावार्थः - त्रत्रत्रोपमावाचकलु - ये विद्यार्थिनो यथा सत्पुत्राः क्लोशपुक्तो मातापितरी प्रीत्या सेवन्ते तथा गुरुं सेवन्ते यथा वि- द्याविनयपुरुषार्थजातमैश्वर्थ कर्त्तारमानन्दयित तथा यूर्यं वर्त्तर्थम् ॥ २ ॥

पदार्थ:—हे विद्वानो [ यत् ] मो [ ईम् ] सब म्रोर से [ सबाधः ] पीडा के साथ वर्तमान [ पितरम् ] पिता को [ समानदृत्ताः ] समान बल विद्या श्रीर चलुरता जिन के विद्यमान वे [ पुत्राः ] पुत्र जन [ न ] जैसे [ श्रवसे ] रक्ता भादि के लिये [ सुनासः ] विद्या श्रीर ऐश्वर्य में प्रकट हुए [ मधनानम् ] धर्म कर्म बहुत धन जिस के उस को [ हवन्ते ] स्पद्धी करते वा ग्रहण करते हैं श्रीर नैसे [ सोमः ] बड़ी २ श्रोषधियों का रस वा ऐश्वर्य [ उन्थे उन्थे ] धर्म युक्त उपदेश करने योग्य व्यवहार तथा [ नीथे नीथे ] पहुंचाने २ योग्य सत्य व्यवहार में [ इन्द्रम् ] जीवातमा को [ ममाद ] हार्षत करता है उन के साथ वसा ही श्राचरण करो ॥ २ ॥

भविश्विः—इस मंत्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार है-जो विद्यार्थी जन जैसे अच्छे पुत्र हेश गुक्त माता पिता को प्रीति से सेवते हैं वैसे गुरू की सेवा करते हैं वा जैसे विद्या विनय और पुरुषार्थों से उत्पन्न हुआ ऐश्वर्ध, उत्पन्न करने वाले को आनन्दित करता है वैसे तुम लोग नर्ती ॥ २ ॥

पुनर्मनुष्याः किंवर्तिक कुर्य्युरित्याह ॥ फिर मनुष्य किस के तुल्य क्या करें इस विषय को०॥ चकार ता कृणंवसूनमन्या यानि झुवन्ति वेध-संः सुतेषुं। जनीरिव पतिरेकः समानो नि मां-मजे पुर इन्द्रः सुसर्वाः॥ ३॥

चुकारं । ता । कुणवंत् । नूनम् । भुन्या। यानि । ब्रुवन्ति । वेधसः । सुतेषुं । जनीःऽइव । पतिः । एकः । सुमानः । नि । मामृजे । पुरंः । इन्द्रंः । सु,सर्वाः ॥३॥

पदार्थः - ( चकार ) करोतु ( ता ) तानि ( रूणवत् ) कुयात् ( तूनम् ) निश्चितम् ( त्र्रान्या ) त्र्रान्यानि ( यानि ) उपदेशवचनानि (त्रुवन्ति) उपदिशन्ति (वेधसः) मेधाविनः (सुतेषु )
उत्पन्नेषु जातेषु विज्ञानवलेषु ( जनीरिव ) जायमानाः प्रजा इव
( पतिः ) स्वामी राजा ( एकः ) त्र्रासहायः ( समानः ) पद्मपातरिहतः ( नि ) नितराम् ( माम्रजे ) म्रजति शोधयति । त्र्यतः
तुजादीनामित्यभ्यासदीर्घः ( पुरः ) पुरस्तात् ( इन्द्रः ) प्रमेशवर्थवान् ( सु, सर्वाः ) सम्यगिवलाः ॥ ३ ॥

श्रन्वय:—हे विद्दन् ! यथा वेधसः सुतेषूपदेश्याम्यान्यन्या द्रुवन्ति ता भवान्नं ऋणवद्यथा समानः पतिरेक इन्द्रो जनीरिव सुसर्वाः प्रजाः पुरो नि माम्रजे तथैतद्भवाञ्चकार ॥ ३ ॥

भावार्थः—श्रत्नोपमावाचकलु • —हे मनुष्या यूयं विद्दुपदि-ष्टानुकूलमेवाचरत यथा धार्मिको जितेन्द्रियो विद्दान्।जा पद्मपातं विद्दाय स्वाः प्रजा न्यायेन रद्गति तथा प्रजा श्रप्येनं सततं रद्म-स्वेवं कृते सर्वेषां धुवः सुखलाभो जायते ॥ ३ ॥ पदार्थ: है विद्वान् ! जैसे ( वेषसः ) मेघावी जन ( सुतेषु ) उत्पन्न हुएँ विद्वान और बलों में उपवेश करने योग्यों को (यानि) जिन उपवेश वचनों को तथा ( अन्या ) तथा और वचनों को (अवन्ति) कहते हैं ( ता ) उनको आप ( नूनम् ) निश्चित ( कृणवत् ) करें वा जैसे ( समानः ) पद्मपात रहित ( पितः ) स्वामी राजा ( एकः ) अकेला ( इन्द्रः ) परमैशवर्यवान् ( जनीरिव ) उत्पन्न हुई प्रजा के समान ( सु,सर्वाः ) सम्यक् समस्त प्रजा को ( पुरः ) पहिले ( नि, मामुने ) निरन्तर पित्र करता है वैसे इस को आप (चकार) करें। ॥ ३ ॥

भावार्थ: — इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है – हे मनुष्यो ! तुम विद्वानों के उपदेश के अनुकूल ही आचरण करो जैसे धार्मिक, जितेन्द्रिय, विद्वान् रामा पच्चपात छोड़ के अपनी प्रमा न्याय से रखता है वैसे प्रमाजन इस रामा की निरंतर रहा करें ऐसे करने से निरन्तर सब को निरचल मुखलाभ होता है ॥ ३ ॥

पुनः कोऽत्र राजा भवितुं योग्यो भवतीत्याह ॥ फिर कीन इस जगत् में राजा होने योग्य होता है इस वि०॥

युवा तमांहुरुत श्रेणव इन्द्र एकी विभक्ता त-रणिर्म्घानांम । मिथस्तुरं ऊतयो यस्यं पूर्वीर्स्मे भुद्राणि सश्चत प्रियाणि ॥ ४॥

एव । तम् । माहुः । उत् । गृएवे । इन्द्रेः । एकेः । वि-ऽभक्ता । तुर्राणेः । मघानाम् । मिथःऽतुरेः । ऊतयः । य-स्यं । पूर्वीः । मस्मे इति । भद्राणि । सश्चत् । प्रियाणि ॥४॥

पदार्थः—( एवा ) त्रात निपातस्य चेति दीर्घः ( तम् ) ( त्र्पाहुः ) कथयन्ति ( उत ) त्र्प्रपि ( जृएवे ) ( इन्द्रः ) पर-मैश्वर्ययुक्तः ( एकः ) त्र्रसहायः ( विभक्ता ) सत्याऽसत्ययोः विभाजकः (तरिणः) तारियता (मघानाम्) धनानाम् (मिध-स्तुरः) या मिथस्त्वरयन्ति ताः (ऊतयः) रज्ञाः (यस्य) (पू-वीः) पुरातन्यः (त्र्परमे) त्र्प्रस्मासु (भद्राणि) कल्याणकरा-णि कर्माणि (सश्वत) सेवन्तां सन्बधन्तु (प्रियाणि) कमनी-यानि ॥ ४ ॥

श्रन्वयः - यस्य पूर्विमिथस्तुर ऊनयोऽस्मे प्रियाणि मद्राणि सश्रतः य एको मघानां विभक्ता तरिणिरिन्द्रो जीवो धर्म सेवते त-मेवाऽऽसा धार्मिकमाहुरुत तस्यैवोपदेशमहं श्रुणवे ॥ ४ ॥

भविष्टः —हे मनुष्या यस्य प्रशंसामाप्ता विहांसः कुर्धुर्वस्य धर्माणि कर्माणिसर्वाः प्रजाइच्छेयुर्यो हि सत्यानृतयोर्पथाविह्मागं छत्वा न्यायं कुर्यात् सएवाऽस्माकं राजा भवतु ॥ ४ ॥

पदार्थः—(यस्य) निसकी (पूर्वीः) पुरातन (मिथस्तुरः) परस्पर शी-झता करती हुई (ऊतयः) रद्धार्ये (अस्मे) हम लोगों में (प्रियाणि) मनोहर (मद्राणि) कल्याण करने वाले काम (सश्चत) संबन्ध करें जो (एकः) एक (मधानाम्) धनों के (विभक्ता) सत्य असस्य का विभाग करने बा (तरिणः) तारने वाला (इन्द्रः) परमैश्चर्य युक्त जीव धर्म की सेवा करता है (तम्, एव) उसी को आप्त शिष्ट धर्मशील सज्जन धर्मात्मा (आहुः) कहते हैं (उत्) निश्चय उसी का उपदेश मैं (श्रुण्वे) सुनता हूं ॥ ४ ॥

मावार्थ:—हे मनुष्यो! जिस की प्रशंसा आप्त विद्वान् जन करें वा जिस के धर्मयुक्त कर्मों को समस्त प्रजा प्रीति से चाहे जो सत्य भूंठ को यथावत् अलग कर न्याय करे वही हमारा राजा हो ॥ ४ ॥

पुनर्विहात्राजादीनमनुष्यान्धर्म्ये पिथं नित्यं संरक्षेदित्याह ॥
फिर विद्वान् जन राजा भादि मनुष्यों को धर्म मार्ग में नित्य श्रच्छे प्रकार
रक्ते इस विषय को ।॥

य्वा विसेष्ठ इन्द्रंमृतये नृन्कंष्टीनां छंष्भं सुते ग्रंणाति । सहस्रिण उपं नो माहि वार्जान्यूयं पां-त स्वस्तिभिः सदां नः ॥ ५ ॥ १०॥

एव । वर्सिष्ठः । इन्द्रंम् । क्तवे । नृन् । कृष्टीनाम् । <u>रुप</u>-भम् । सुते । <u>ग्रणाति । सह</u>ास्त्रणः । उर्प । नः । माहि । वा-जान् । युयम् । पात् । स्वस्तिऽभिः । सदां । नः ॥ ५॥५०॥

पदार्थः—( एवा ) स्रत निपातस्य चेति दीर्घः (वासष्ठः) स्रातिशयेन विद्यासु कतवासः ( इन्द्रम् ) परमैश्वर्यवन्तम् ( ऊत्वः ये ) रचाद्याय ( नृत् ) नायकान् (कृष्टीनाम्) मनुष्यादिप्रजानाम् मध्ये ( दृषभम् ) स्रत्युत्तमम् ( सुते ) उत्पणेऽस्मिञ्जगति गृणाति ) सत्यमुपदिशति ( सहस्रिणः) सहस्राणयसङ्ख्याताः पदाः थी विद्यन्ते येपां तान् ( उप ) ( नः ) स्रस्मान् ( माहि ) सत्कुरु ( वाजान् ) विज्ञानाऽलादियुक्तान् ( यूयम् ) (पात) ( स्वन्हितभिः ) ( सदा ) ( नः ) ॥ ५ ॥

श्रातय एव माहि सुते सहिम्यां वाजानोऽस्मान्यां भवानुपगृणाति स्ततं माहि । हे विद्वांसो जना यूयं स्वास्तिभिनः सदेव पात ॥५॥

भविधिः —हे विहांसी यूयमेवं प्रयतध्वं येन राजादयो जना धार्मिका भूत्वाऽसंख्यं धनमतुलमानन्दं प्राप्नुपूर्यथा मवन्तस्तेषां रक्षां कुर्वन्ति तथैते भवतः सततं रक्षन्तिविन ॥ ५ ॥

## त्रप्रेन्द्रशब्देन जीवराजकत्यगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गतिर्वेद्या ॥ इति षड्विंशतितमं सूक्तं दशमो वर्गश्च समाप्तः॥

पदार्थ:—हे विद्वान् (विष्ठः) अत्यन्त विद्या में वास जिन्हों ने किया ऐसे आप (कृष्टीनाम्) मनुष्यादि प्रजा जनों के बीच (वृष्यम्) अत्युत्तम (इन्द्रम्) परमेश्वर्यवान् जीव और (वृन् ) नायक मनुष्यों की (ऊतये) रक्षा आदि के लिये (एव) ही (माहि) सत्कार कीजिये (सुते) उत्पन्न हुए इस जगत् में (सहित्र-गः) सहस्रों पदार्थ जिन के विद्यमान उन (वाजान्) विज्ञान वा अन्नादि युक्त (नः) हम लोगों को जो आप (उप, गृणाति) सत्य उपदेश देते हैं सो निरन्तर मान कीजिये। हे विद्वानो ! (यूयम्) तुम (स्विस्तिभिः) कल्याणों से (नः) हम लोगों की (सदा) सर्वदा (पात) रक्षा करो ॥ ५॥

भविथि:—विद्वान् ननो ! तुम ऐसा प्रयत्न करो निस से राजा आदि जन धार्मिक होकर असंख्य धन वा अनुल आनन्द को प्राप्त हों जैसे आप उनकी रह्मा करते हैं वैसे ये आप की निरन्तर रह्मा करें ॥ ५॥

इस सूक्त में इन्द्र शब्द से जीव, राजा के कर्म और गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥

यह छुव्वीशवां सूक्त और दशवां वर्ग समाप्त हुआ।।

त्र्रथ पठचर्चस्य सप्तविंदातितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः। इन्द्रो देवता। १। ५ विराट् त्रिष्टुप्। २ निचृत्रिष्टुप्। ३। ४ तिष्टुप्छन्दः। धैवतः स्वरः॥

पथ सर्नैः की ह्या विहान्नाजा कमनीयोऽस्तीत्याह ॥

अव पांच ऋचा वाले सताईशवें सूक्त का आरम्भ है इस के प्रथम मन्त्र में सबको

कैसा विद्वान् राजा इच्छा करने योग्य है इस विषय को०॥

इन्द्रं नरों नेमधिता हवन्ते यत्पायीं युनर्जते धिय्सताः । शूरो नृपांता शवंसश्चकान श्रा गो-मंति ब्रजे मंजा त्वं नंः॥ १॥

इन्द्रंम् । नरंः । नेमऽधिता । ह्वन्ते । यत् । पार्याः । युनजंते । धियः । ताः । शूरंः । नृऽसंता । शर्वसः । नु-कृतः । भा । गोऽमंति । ब्रजे । भुजु । त्वम् । नुः ॥ ९ ॥

पदार्थः—(इन्द्रम् ) परमिश्वर्यप्रदं राजानम् (नरः) विद्यासु नेतारः (नेमधिता ) नेमधिती सङ्ग्रामे (हवन्ते ) स्त्राह्मयन्ति (यत् ) याः (पार्थाः ) पालनीयाः (युनजते ) युञ्जते स्त्रत्र बहुलं छन्दसीत्यलोपो न (धियः ) प्रज्ञाः (ताः ) (ज्ञूरः ) ज्ञाः चूणां हिंसकः (नृसाता ) नरः सीदन्ति यिसमस्तिस्मन् नृसाती (ज्ञानः ) बलात् (चकानः ) कामयमानः (स्त्रा ) (गोनमिति ) गावो विद्यन्ते यस्मिस्तास्मन् (बजे ) व्रजन्ति यं तस्मिन् (भज ) (सेवस्व ) स्त्रत्र ह्यचोऽतस्तिङ इति दीर्घः (स्वम् ) (नः ) ॥ ६॥

श्रन्वयः — हे राजन् यः शूरो शवसश्रकानस्त्वं नृसाता गोमति वजे न श्रा भज यमिन्द्रं त्वा यद्या पार्या थियो युनजते तास्त्वमा-भज ये नरोनेमधिता त्वां हवन्ते तास्त्वमा भज ॥ १ ॥

भविधिः—यो हचत्र प्रशस्तप्रज्ञः सर्वदा बलरुद्धिमिच्छित्रिछ-ष्टसंमतो विद्वानुचीगी पार्मिकः प्रजापालनतत्परी नरः स्यात्तमेव सर्वे कामयन्ताम् ॥ १ ॥

पद्रिधः — हे राजा जो ( श्र्रः ) शत्रुओं की हिंसा करने वाले ( शवसः ) बल से ( चकानः ) कामना करते हुए ( त्वम् ) आप ( तृसाता ) मनुष्य जिस में वैठते वा ( गोमिति ) गौर्ये जिस में विद्यमान ऐसे ( व्रते ) जाने के स्थान में ( नः ) हम लोगों को ( आ, मज ) अच्छे प्रकार सेविये हे राजन् जिन ( इन्द्रम् ) परमऐस्वर्य देने वाले आप को ( यत् ) जो ( पार्याः ) पालना करने योग्य ( धियः ) उत्तम बुद्धि ( युनजते ) युक्त होती हैं ( ताः ) उन को आप अच्छे प्रकार सेवो । जो ( नरः ) विद्याओं में उत्तम नीति देने वाले (नेमधिता) संप्राम में आप को (हवन्ते) बुलाते हैं उन को आप अच्छे प्रकार सेवो ॥ १ ॥

भविथि:—जो निश्चय से इस संसार में प्रशंसित बुद्धिवाला, सर्वदा बल बृद्धि की इच्छा करता हुआ, शिष्ट जनों की संमति वर्त्तने वाला, विद्वान्, उद्योगी, धार्मिक और प्रजा पालन में तत्पर जन हो उसी की सब कामना करो ॥ १॥

पुनः स राजा कीह्याः स्यादित्याह ॥

फिर वह राना कैसा हो इस विषय को० ॥

य इंन्द्र शुष्मों मघवन्ते अस्ति शिक्षा सर्विभ्यः पुरुहूत नभ्यं: । त्वं हि हृह्ळा मघंवन्विचेता अपां रुधि परिरुतं न राधं: ॥ २ ॥ यः। इन्द्रः । शुष्पः । मुघुऽवन् । ते । श्रस्ति । शिर्षः । स-र्विऽभ्यः । पुरुऽहूत् । नुऽभ्यः । त्वम् । हि । दृह्ळा । मघु-वन् । विऽचेताः । श्रपं । वृधि । परिऽवृतम् । न । राधः ॥२॥

पदिर्थि:—(यः) (इन्द्र) परमैश्वर्यप्रद (शुष्मः) पुष्कल बलयुक्तः (मधवन्) परमपूजितधनवन् (ते) तव (श्रास्ति) (शिक्ता) शासनम् (साविष्यः) मित्रेष्यः (पुरुहूत) बहुभिः प्रशंसित (नृष्यः) स्वराज्ये नायकेष्यः (त्वम्) (हि) (इह्ळा) इढानि शत्रुक्तेगानि (मधवन् ) वहुधनयुक्त (विचेताः) विविधा विशिष्टा वा चेतः प्रज्ञा यस्य सः (श्रपा) श्रत्र निपातस्य चेति दीर्घः ( शि ) दूरीकुरु (परिदतम्) सर्वतः स्वीकृतम् (न) इव (राधः) धनम् ॥ २ ॥

श्रन्वयः – हे मघविनद्र यस्ते शुब्मोऽस्ति । हे पुरुहूत या ते सिक्श्यो नृभ्यः शिद्धाऽस्ति । हे मघवन् ! यानि ते दह्ळा सैन्यानि सन्ति तैर्विचेतास्त्वं हि परिचर्तं राधो न दहळा श्रातुसैन्या-न्यपा दृधि ॥ २ ॥

भावार्थ:-श्रत्रोपमालं • —स एव राजा सदा वर्धते यो प्रा-साऽपराथमित्राणयपि दण्डदानेन विना न त्यजाति यो हि सदैवं प्र-यतते येन स्वस्य मित्रोदासीनदात्रवोऽधिका न भवेयुर्धःसदैव वि-याशिकारुद्धये प्रयतते स एव सर्वान्दुष्टाँ छोककण्टकान्द्दर्यवादीनि-वार्ष्य राज्यं कर्नुमहिति ॥ २ ॥

पदार्थ:-हे (मधवन् ) परम पृजित धनवान् (इन्द्र ) परमैश्वर्थ देने वाले

(यः) जो (ते) भाप का (शुप्पः) पुष्कल बलयुक्त व्यवहार (श्रास्ति) है। है (पुरुहूत ) बहुतों से प्रशंसा को प्राप्त जो आप की (सिखम्पः) मित्रों के लिये वा (नृम्यः) अपने राज्य में नायक मनुष्यों के लिये (शिक्षा) सिखावट है। हे (मघवन्) बहुधन युक्त जो आप के (हहूळा) हढ शत्रु सैन्यजन हैं उन से (विचेताः) विविध प्रकार वा विशिष्ट बुद्धि जिन की वह (त्वम्) आप (हि) ही (परिवृतम्) सब ओर से स्वीकार किये (राधः) धन को (न) जैसे वसे हढ़ शत्रुसेनाजनों को (अपान्तृषि) दूर की जिये ॥ २॥

भावार्थ: — इस मन्त्र में उपमालंकार है – वही राजा सदा बहुता है जो अ-पराधी मित्रों को भी दश्ड देने के विना नहीं छोड़ता जो ऐसे सदैव उत्तम यद्ध करता है निस से कि अपने मित्र उदासीन, वा रात्र अधिक न हों और जो सदैव विद्या और शिक्ता की वृद्धि के लिये प्रयत्न करता है वही सब दुष्ट और लोककएटक ढा-कुओं को निवार के राज्य करने योग्य होता है ॥ २ ॥

पुनः स राजा की हुआ भवेदित्याह ॥

फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को ।।

इन्द्रो राजा जगंतरचर्षणीनामधि क्षामि विषु-रूपं यदस्ति । ततौ ददाति दाशुपे वसूनि चोद-द्राध उपंस्तुतिरुचदुर्वाक् ॥ ३ ॥

इन्द्रेः । राजां । जगंतः । चर्षणीनाम् । भिधं । क्षिमं । विषुंऽरूपम् । यत्। भिर्तते । ततः । द्वाति । दाशुपे । वसू नि । चोदत् । राधः । उपंऽस्तुतः । चित् । अर्थाक् ॥ ३ ॥ पदार्थः – ( इन्द्रः ) शबूणां विदारकः ( राजा ) विद्यावि- नयाम्यां प्रकाशमानः (जगतः) संसारस्य मध्ये (चर्षणीनाम्)
मनुष्याणाम् (ऋषि) उपरि (चिमि) प्रथिव्याम् (विषुद्धपम्)
व्यासस्वद्धपम् (यत्) (ऋस्ति) (ततः) तस्मात् (ददाति)
(दाशुषे) दात्रे (वसूनि) धनानि (चोदत्) प्रेरयेत् (राधः)
धनम् (उपस्तुतः) समीपे प्रशंसितः (चित्) इव (ऋर्योक्)
योऽघोऽञ्चति सः॥ ३॥

श्रन्वयः -हे मनुष्या यथा सूर्यो जगतोऽधि ज्ञामि प्रकाशते तथेन्द्रो राजा चर्षणीनां मध्ये प्रकाशते यदत्र विषुद्धपं व्याप्तस्वद्धपं धनमस्ति ततो दाशुषे वसूनि ददाति उपस्तुतिश्चिदिवार्वाक्सर्वान्।धः प्रति चोदत्स एव राज्यं कर्तुमहेत् ॥ ३ ॥

भावार्थः - त्रत्रत्रोपमावाचकलु ० - ये हि राजादयः सूर्यव द्राष्ट्रे प्रकाशितदण्डाः सुखप्रदातारः सन्ति ते हि सर्वं सुखं प्राप्नु वन्ति ॥ ३ ॥

पद्रार्थ: — हे मनुष्यों नैसे सूर्य ( नगतः ) संसार के बीच ( अधि, स्ति ) पृथिवी पर प्रकाशित होता है वैसे ( इन्द्रः ) शत्रुओं का विदीर्श करने वाला (राना) विद्या और नम्रता से प्रकाशमान राना ( चर्षणीनाम् ) मनुष्यों के बीच प्रकाशित होता ( यत् ) नो ( विषुरूपम् ) व्याप्तरूप धन (भिन्त) है ( ततः ) उस से ( दाशुषे ) देने वाले के लिये ( वमूनि ) धनों को ( ददाति ) देता और ( उपस्तुतः ) समीप में प्रशंसा को प्राप्त हुए ( चित् ) के समान ( अवीक् ) नीचे प्राप्त होने वाला सब को (राधः ) धन के प्रति ( चोदन् ) प्रेरणा देने वही राज्य करने के योग्य होता है ॥ ३ ॥

भावार्थ:—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोमालंकार है—जो राजा आदि जन सूर्य के समान राज्य में दराड प्रकाश किये और सुख के देने वाले होते हैं वे ही सब सुख पाते हैं।। २ ॥

पुनः स राजा की ह्याः स्यादित्याह ॥
फर वह राजा कैमा हो इस विषय को० ॥

नू चित्र इन्द्रों मुघवा सहूंती दानों वाजं नि यंमते न ऊती। अनूंना यस्य दक्षिणा पीपायं वामं नुभ्यों अभिवीता सिखंभ्यः॥ ४॥

नु । चित् । नः । इन्द्रंः। मघऽनां । सऽहूंती। द्वानः । वा-जैम् । नि । युम्ते । नः । ऊती । भन्ना । यस्यं । दक्षि-णा। पीपायं । वामम् । नुऽभ्यः । श्वभिऽवीता । सखिऽभ्यः॥॥॥

पदार्थः—(नु) विष्रम् । अत्रत्र ऋषि तुनुषेति दीर्घः (चित् )
श्रापि (नः ) श्रास्मण्यम् (इन्द्रः) विद्युदिव व्याप्तविद्यः (मधवा)
वहुधनः (सहूती) समानप्रशंसया (दानः ) यो ददाति (वाजम्)
धनमनं वा (नि ) नितराम् (यमते ) यच्छति (नः ) श्रास्मान्
(ऊती ) उत्या रक्तणाध्या कियया (श्रानुना ) पूर्णा यस्य (दः विणा ) (पीपाय ) वर्धते (वामम् ) प्रशस्यं कर्मे (नृश्यः )
मनुष्येष्यः (श्रामिवीता ) श्राभितस्सर्वतो व्याप्ता श्रामयाख्या (सरिवभ्यः ) सुरुद्धः ॥ ४॥

त्रिन्वयः -हे मनुष्या यो मघवा दानः इन्द्रो नस्तहूत्योत्या-नो वाजं नियमते यस्य चित्सिविन्यो नृभ्योऽनूनाऽभिवीता दिच्छा वामं पीपाय स सर्वेभ्यो नु चित्रं सुखदो भवति ॥ ४ ॥ भावार्थः —ये राजादयो जना यथावत्पुरुषार्थेन सर्वोन्मनुष्या-नवमीनिरोध्य धर्मे प्रवर्त्तियिखाऽभयं जनयन्ति ते प्रशंसनीया जा-यन्ते ॥ ४ ॥

पदार्थ: —हे मनुष्यो ! जो (मघवा) बहुत धन युक्त (दानः ) देने वाला (इन्द्रः ) निजुली के समान विद्या में व्याप्त (नः ) हम लोगों को (सहती) एक-सी प्रशंसा (उत्या) तथा रक्ता आदि किया से (नः ) हम लोगों के लिये (वाजम्) धन वा अन्न को (नियमते ) निरंतर देता है (यस्य ) जिस की (चिन् ) निश्चित (सिल्म्यः ) मित्र (नृभ्यः ) मनुष्यों के लिये (अनुना ) पूरी (अभिनीता ) सब ओर से व्याप्त अभय (दिल्णा ) दिल्णा और (वामम् ) प्रशंसा करने योग्य कर्म (पीपाय ) बदता है वह सब के लिये (नु ) शीघ्र सुख देने वाला होता है ॥ ४॥

भविथि:—जो राजा आदि जन यथावत् पुरुषार्थ से सब मनुष्यों को झ-धर्म से धर्म में प्रवृत्त करा अभय उत्पन्न कराते हैं वे प्रशंमनीय होते हैं ॥ ४ ॥

पुना राजप्रजाजनाः परस्परं किं कुर्घ्यरित्याह ॥

किर राजा प्रजाजन परस्पर क्या करें इस विषय को० ॥

नू ईन्द्र राये वरिवस्कधी नु न्ना ते मनी व-द्याम् मघायं। गोम्दश्वांबद्रथंबद्वधन्ती यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥ ५॥ ११॥

नु । इन्द्र । राये । वरियः । कृष्य । नः । भा । ते । मर्नः । ववृत्याम् । म्यायं । गोऽमंत् । भर्यंऽवत् । रथंऽवत् । व्यन्तंः। युयम् । पात् । स्वस्तिऽभिः । सदां । नः ॥ ५ ॥ ११ ॥

पदार्थ:—( नु ) सदः। अत्र ऋचि तुनुघेति दीर्घः (इन्द्र)

धनीचतये प्रेरक (राये) धनाय (वरिवः) परिचरणम् (कृषि)
कुरु स्त्रत ह्यचोऽनिस्तिङ इति दीर्घः (नः) स्त्रस्माकमस्मम्यं
वा (स्त्रा) (ते) तव (मनः) चित्तम् (वरुत्याम) वर्त्तयेम
(मघाय) धनाय (गोमत्) बहुगवादियुक्तम् (स्त्रश्वावत्)
वश्वश्वसाहितम् (रथवत्) प्रशस्तरथादियुक्तम् (व्यन्तः) प्राप्तुवन्तः (यूयम्) (पात) (स्विस्तिमिः) (सदा) (नः)॥ ५॥

श्रन्वयः — हे इन्द्र ! त्वं राये नो वरिवस्किधि यत्ते मनोऽस्ति तन्मघाय वयं न्त्रावरुत्याम । गोमदश्वाद्रथवद्व्यन्तो यूयं स्वस्ति-भिर्नः सदा पात ॥ ५ ॥

भावार्थः -हे राजन् ! यथा वयं भवन्तं राज्योजतये प्रवर्त्तयेम तथा त्वमस्मान्धनप्राप्तये प्रवर्त्तय । सर्वे भवन्तः परमैश्वर्ये प्राप्या-स्माकं रक्तणे सततं प्रयतन्तामिति ॥ ५॥

श्रिनेद्रसेनेदाराजोपदेशकदात्तरस्तकप्रवर्त्तकगुणकत्यव-र्णानादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सङ्गतिर्वेद्या ॥ इति सप्तविंदातितमं सूक्तमेकादशो वर्गदच समाप्तः॥

पदार्थ:—हे (इन्द्र) धन की उन्नित के लिये प्रेरणा देने वाले आप (राये) धन के लिये (नः) हमारी (वारेवः) सेवा (क्रिधि) करो जो (ते) आप का (मनः) चित्त है उस को (मवाय) धन के लिये हम लोग (नु) शीघ (आ, वृत्याम) सब ओर से बर्ते (गोमत्) बहुत गो आदि वा(अश्वावत्) बहुत घोड़ों से युक्त वा (रथवत्) प्रशंसित रथ आदि युक्त धन को (व्यन्तः) प्राप्त होते हुए (यूयम्) तुम लोग (स्वस्तिमिः) उत्तम सुखों से (नः) हम लोगों की (सदा) सर्वदा (पात) रक्षा करो॥ ॥

भविथि:—हे राजा ! जैसे हम लोग श्राप को राज्य की उन्नति के लिये प्रवृत्त करावें वैसे हम लोगों को घन प्राप्ति के लिये प्रवृत्त कराश्रो । सब श्राप लोग पर-मैश्वर्य्य को प्राप्त होकर हमारी रक्षा में निरंतर प्रयत्न करो ॥ ५ ॥

इस सूक्त में इन्द्र, सेनापित, राजा, दाता, रह्मा करने वाले और प्रवृत्ति कराने वाले के गुणों का और कमों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ यह सत्ताईशवां सूक्त और ग्यारहवां वर्ग समाप्त हुआ। श्रथ पञ्चर्यस्याष्टविंशतितमस्य सूक्तस्य वासिष्ठ ऋषिः। इन्द्रो देवता । १ । २ । ५ निचृत्त्रिष्टुप्छन्दः । धे-वतस्त्वरः । ३ भुरिक्पङ्क्तिः । ४ स्वराट्प-ङ्किश्छन्दः । पञ्चमः । स्वरः ॥ षथ स राजा किं कुर्यादित्याह ॥

भव पांच ऋचावाले अट्टाईशवें सूक्त का भारम्म है उस के प्रथममंत्र में बह राजा नचा करे इस विषय को कहते हैं॥

ब्रह्मां ण इन्ट्रोपं याहि विद्वानवीठचंस्ते हरं-यो सन्तु युक्ताः । विश्वे चिह्नि त्वां विह्वन्तमती श्रमाक्रमिच्कृणहि विश्वमिन्व ॥ १ ॥

ब्रह्मं। नः। इन्द्रः। उपं। याहि। विद्यान्। मुर्वाञ्चः। ते। हर्रयः। सन्तु । युक्ताः। विश्वे। चित्। हि। त्वा। विश्वेनत । मर्ताः। मर्ताः। मर्ताः। भरमार्कम् । इत्। शृणुहि । विद्युम्ऽइन्वु॥ १॥

पदार्थः—( ब्रह्म ) धनमनं वा अत्रत्र च संहितायामिति दीर्घः ( नः ) अहमान् ( इन्द्र ) परमैश्वर्यविद्यात्रापक ( उप ) (याहि) ( विहान् ) ( अर्वाञ्चम् ) येऽवांगधोञ्चन्ति ( ते ) तव ( हर्यः ) मनुष्याः अत्रत्र वाच्छन्दसीति रोःस्थानउकारादेशः ( सन्तु ) ( युक्ताः ) कतयोगाः ( विश्वे ) सर्वे ( चित् ) ( हि ) (खा ) त्वाम् ( विहवन्त ) विशेषेणाऽहूयन्ति ( मर्चाः ) मनुष्याः ( अरस्माकम् ) ( इत् ) एव ( शृणुहि ) शृणु विश्वमिन्व । यो विश्वं मिनोति तत्सम्बुद्धी ॥ १॥

त्रन्वय: —हे विश्विमन्वेन्द्र ! विहांस्त्वं नो ब्रह्मोपा याहि यस्य तेऽवीठचो हरयो पुक्ताः सन्तु ये चिद्धि विश्वे मर्ता स्त्वा विह्वन्त तैस्सहाऽस्माकं वाक्यमिच्छुणुहि ॥ १ ॥

भावार्थः – ये मनुष्याः सत्यं न्यायदृत्या राज्यमक्ताः स्युस्ते राज्ये सत्कृताः सन्तो निवसन्तु ॥ १ ॥

पदार्थ:—हे (विश्वमिन्त ) सब को फेंकने वा (इन्द्र ) परमैश्वर्य और विद्या की प्राप्ति कराने वाले (विद्वान् ) विद्यावान् आप (नः ) हम लोगों को (ब्रह्म) धन वा अन्न (उप, याहि ) प्राप्त कराओं जिन (ते ) आप के (अर्वाञ्चः ) नीचे को जाने वाले (हरयः) मनुष्य (युक्ताः) किये योग (सन्तु) हों (चित् ) और जो (हि ) ही (विश्वे ) सब (मर्ताः) मनुष्य (त्वा) आप को (वि, हवन्त) विशेषता से बुलाते हैं उन के साथ (अस्माकम् ) हमारे वाक्य को (इत् ) ही (श्रुगाहि ) सुनिये ॥१॥

भविथि: - जो मनुष्य सत्य न्याय वृत्ति से राज्य मक्त हों वे राज्य में स-त्कार किये हुए निरन्तर वसें ॥ १ ॥

पुनः स राजा कीहशो भवेदित्याह ॥

फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को ।।

हवन्त इन्द्र महिमा व्यान्डब्रह्म यत्पासि श-विस्तृपीणाम । श्रा यहजं दिधेषे हस्तं उग्र घो-रः सन्कत्वां जनिष्ठा श्रपांळहाः ॥ २ ॥

हवंस् । ते । इन्द्र । महिमा । वि । मान्ट् । ब्रह्मं । यत्। पासि । गुवितिन् । ऋषीणाम् । मा । यत् । वर्ज्नम् । दुधि-षे । हस्ते । चुम् । घोरः। सन् । कत्वां। जिनिष्ठाः । भषां व्हाः ॥ २॥ पदार्थः—(हबम्) प्रशंसनीयं वाग्व्यवहारम् (ते) तव (इन्द्र) दुष्ट विदारक (मिहमा) प्रशंसा समूहः (वि) विशेषेण (न्नान्ट्र) न्न्रश्नोति व्याप्नोति (न्नह्म) धनम् (यत्) यः (प्राप्ति) (श्वासिन् ) वहुविधं शवो वलं विद्यते यस्य तत्सम्बुद्धौ (न्नाः पिषे ) वेदार्थ विदाम् (न्नाः) (यत्) यम् (वज्नम्) (दिषे ) दधि (हस्ते) करे (उम्र) तेजस्विस्वभाव (घोरः) यो हन्ति सः (सन् ) (क्रत्वा) प्रज्ञया कर्मणा वा (जनिष्ठाः) जनय (न्न्नपहळाः) न्न्रसोढव्याः शत्रुसेनाः ॥ २॥

श्रन्वयः —हे अवसिन्धगेन्द्र यद्यस्ते महिमा हवं ब्रह्म व्यानड्येन् न त्वम्द्रपीणां हवं पासि यद्यं वज्नं हस्त श्रा दिष्ये घोरः सन्क्रत्वा-ऽषाह्ळो जनिष्ठः स त्वमस्माभिः सत्कर्त्तव्योऽसि ॥ २ ॥

भविष्धः हे मनुष्या यः शस्त्राऽस्त्रप्रयोगकर्ता धनुर्वेदादिशाः स्त्रवित्प्रशस्तसेनो भवेषस्य पुण्या कीतिर्वर्त्तेत स एव शत्रुहनने प्र-जापालने समर्थो भवति ॥ २ ॥

पद्रिश्चः—हे [ शनिसन् ] बहुत प्रकार के बल श्रीर [ उम्र ] तेमस्वी स्वभाव युक्त [ इन्द्र ] दुष्टों के विदारने वाले राजा [ यत् ] जो [ ते ] श्राप का [मिहिमा] प्रशंसा समृह [ हनम् ] प्रशंसनीय वाणियों के व्यवहार को श्रीर [ बह्म ] धन को [व्यानट्] ध्याप्त होता है तथा श्राप [ ऋपीणाम् ] वेदार्थ वेनाश्रों के प्रशंसनीय वाणी व्यवहार की [पासि] रत्ता करते हो श्रीर [यत् ] जिस [ वज्रम् ] शस्त्र समृह को [ हस्ते ] हांथ में [ श्रा,दिषेषे ] श्रच्छे प्रकार धारण करते हो श्रीर [घोरः ] मारने वाले [ सन् ] हो कर [ कत्वा ] प्रज्ञा वा कर्म से [ श्रषाह्ळाः ] न सहनेयोग्य शत्रु सेनाश्रों को [ जिनछाः ] प्रगट करो श्रथीत् ढिठाई उन की दूर करो सो तुम हम लोगों से सत्कार पाने योग्य हो ॥ १ ॥

भविधि:—हे मनुष्यो! मो राख्न भीर भक्षों के प्रयोगों का करने धनुर्वेदा-दिशाखों का जानने भीर, प्रशंसायुक्त,सेना वाला हो भीर जिस की पुरयरूपी कीर्ति वर्त्तमान है वही शत्रुओं के मारने भीर प्रजा जनों के पालने में समर्थ होता है ॥२॥

> पुनः स राजा किं कुर्यादित्याह ॥ फिर वह राजा क्या करे इस विषय को०॥

तव प्रणीतीन्द्र जोहुंवानान्त्संयत्रृत्र रोदंसी निनेथं। महे जत्राय शवंसे हि जज्ञेऽतूंतुजिं चि-तूतुंजिरशिश्वत्॥ ३॥

तवं। प्रऽनीती। हुन्द्र । जोहंवानान् । सं । यत् । नृन् । न । रोदंसी । इतिं । निनेथं । महे । जत्रायं । शवंसे । हि । जहो । भतूंतुजिम् । चित् । तृतुंजिः। मुशिश्रद् ॥३॥

पदार्थः—(तव) (प्रणीती) प्रकष्टनीत्या (इन्द्र) पर-मैश्वर्ययुक्त (जोडुवानान्) भृशमाहूयमानान् (संयत्) (नृन्) नायकान् (न) इव (रोदसी) यावाष्टिथिव्यो (निनेथ) नयसि (महे) महते (चत्राप) राज्याय धनाप वा (शवसे) बलाय (हि) यतः (जहो) जायते (त्र्यनुतुजिम्) भृशमहिंस्रम्(चि-त्) त्रापि (तूनुजिः) बलवान् (त्र्राशिश्रत्) हिनस्ति ॥३॥

श्रन्वयः —हे इन्द्र ! हि त्वं महे क्षत्राय शवसे जहा तूतुजिः सन् हिंस्राश्विद्भवानशिश्वज्ञोहुवाचृनतूतुर्जि रोदसी न त्वं सिनिनेथ तस्य तव प्रणीती सह वयं राज्यं पालयेम ॥ ३ ॥ भविश्वः-ऋत्रोपमालं • - ये राजपुरुषाः सूर्यप्रथिवीवत् सर्वोः प्रजा भृत्वा धर्म नयेयुस्ते नीतिज्ञा वेदितव्याः ॥ ३ ॥

पदार्थ:—हे (इन्द्र ) परमैश्वर्यपुक्त (हि ) निस कारण आप (महे) महान् (स्त्राय) राज्य धन और (शवसे) बल के लिये (जज़े ) उत्पन्न होते
(तृतृतिः) बलवान् होते हुए हिंसक लोगों को (चित्) भी आप (अशिक्षत्)
मारते और (यत्) जो (जोहुवानान्) निरंतर बुलाये हुए (नृन्) जन और
(अतृतृतिम्) निरन्तर न हिंसा करने वाले को (रोदसी) आकाश और एथिवी के (न) समान आप (सं, निनेथ) अच्छे प्रकार पहुंचाते हो उन (तव)
आप की (प्रणीती) उत्तम नीति के साथ हम लोग राज्य पालें॥ ३॥

भविथि: - इस मन्त्र में उपमालंकार है-नो राजपुरुप मूर्य और पृथिवी के समान समस्त प्रजाननों को धारण कर धर्म को पहुंचावें वे नीति जानने वाले सम-भने चाहियें ॥ ३ ॥

पुनर्मनुष्येः कथं वर्तित व्यमित्याह ॥ किर मनुष्यों को कैसे वर्तना चाहिये इस विषय को ।॥

मुभिनं इन्द्राहंभिर्दशस्य दुर्मित्रासो हि चि-तयः पर्वन्ते । प्रति यच्च छे अनंतमनेना अवं द्विता वर्रुणो मायीः नंः सात् ॥ ४ ॥

एभिः। नः। इन्द्र। भहंऽभिः। दुग्रस्य। दुःऽमित्रासेः। हि। क्षित्रयेः। पर्वन्ते । प्रतिं। यत्। चष्टं। अनृंतम्। <u>भने</u>नाः। भवं। द्विता। वर्रुणः। मार्योः। नः। सात्॥ ४॥

पदार्थः-( एभिः ) वर्त्तमानैः ( नः ) त्रप्रस्मान् ( इन्द्र )

दोषविदारक ( श्रहिभः ) दिवसैस्सह ( दशस्य ) देहि ( दुर्मि-श्रासः) दुष्टानि तानि निश्राणि (हि) ( वितयः ) मनुष्याः ( पवन्ते ) पविश्रा भवन्ति ( प्रति ) ( यत् ) ( चष्टे ) वदति (श्रानृतम् ) निथ्याभाषणम् ( श्रानेनाः ) निष्पापः ( श्राव ) ( हिता ) हषो-भीवः ( वरुणः ) वरुणीयः ( मायीः ) उत्तमा प्रज्ञा विद्यते यस्य सः ( नः ) श्रम्मान् ( सात् ) निश्चनुयात् ॥ ४ ॥

श्रन्वयः – हे इन्द्र ! येऽनृतं वदन्ति ते दुर्मितासः सन्ति ये हि चितयः सत्यं वदन्ति त एभिरहभि र पवन्त एतै। सह त्वं नो द-इास्यानेना भवान्यत्प्रति चष्टे दिता वरुणो मायीः सन् नः सत्य-मव सात् ॥ ४ ॥

भावार्थः —हे मनुष्या येऽत्राऽसत्यं वदन्ति तेऽधर्मात्मानो ये सत्यं बुवन्ति ते धार्मिका इति निश्चिन्वन्तु ॥ ४ ॥

पद्रिं —हे (इन्द्र) दोषों के विदीर्श करने वाले जो (अनृतम्) कृंठ कहते हैं वे (दुर्मित्रासः) दुप्ट मित्र हैं श्रीर जो (हि) निश्चित (चित्रयः) मनुप्य सत्य कहते हैं वे (एभिः) इन वर्त्तमान (श्रहिभः) दिवसों के साथ (पवन्ते) पविश्व होते हैं इन के साथ आप (नः) हम लोगों को (दशस्य) दीनिये और (अन्नाः) निप्पाप आप (यत्) निस के (प्रति) प्रति (चप्टे) कहते हैं (द्विता) तथा दो का होना (वरुशः) जो स्वीकार करने योग्य वह श्रीर (मायीः) उत्तम बुद्धिमान् होता हुआ जन (नः) हम लोगों को सत्य का (अवसात्) निश्चय कर देवे॥ ४॥

भविश्वः—हे मनुष्यो ! जो यहां मृंउ कहते हैं वे अधर्मात्मा पुरुष हैं और जो सत्य कहते हैं वे धर्मात्मा हैं ऐसा निश्चय करो ॥ ४॥

## पुनर्विद्दांसः किमुपदिशेयुरित्याह ॥

किर विद्वान् जन क्या उपदेश करें इस विषय को ।।

वोचेमेदिन्द्रं मुघवानमेनं मुहो रायो राध्<u>सो</u> यद्दद्वाः । यो अर्चतो ब्रह्मंकृतिमविष्ठो यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥ ५ ॥ १२ ॥

वोचेमं। इत्। इन्ह्रंम्। मघऽवांनम्। एनम्। महः। रायः। राधंसः। यत्। ददंत्। नः। यः। अर्धतः। ब्रह्मंऽरुतिम्। अर्वि-छः। वृयम्। पात्। स्वस्तिऽभिः। सद्गं। नः॥ ५ ॥१२॥

पदार्थः—( वोचेम ) उपदिशेम ( इत् ) ( इन्द्रम् ) दुष्ट-श्रचुविदारकम् ( मघवानम् ) परमेश्वर्यवन्तम् ( एनम् ) ( महः ) महतः ( रायः ) धनस्य ( राधसः ) सम्रद्धस्य ( यत् ) (ददत्) दद्यात् ( नः ) त्रप्रमान् ( यः ) ( त्र्रचेतः ) सत्कुर्वतः ( व्र-ह्यक्तिम् ) ब्रह्मणो धनस्य कृतिः किया यस्य तम् ( त्र्राविष्ठः ) त्रप्रतिशयेन यविता(यूयम्) (पात) (स्वस्तिभिः) (सदा) (नः)॥५॥

त्रान्वयः —हे विद्वांसो योऽर्चतो नो महो राधसो रायोऽविष्ठो ब्रह्मकृतिमेनं मधवानिनद्रं यददत्तिमिद्यं वोचेम यूपं स्वस्तिभि-र्नः सदा पात ॥ ५ ॥

भावार्थ:—हे विहांसी यथा वर्ष राजादीन्मनुष्यान् प्राति सत्यं सर्वदोपदिशेम तथा यूयमप्युपदिशतैवं परस्परेषां रक्षां विधायोज- तिर्विधेयेति ॥ ५ ॥

## त्रत्रत्रेन्द्रविहद्राजगुणकत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूकार्थन सह सङ्गतिर्वेद्या ॥

## इत्पष्टाविंशतितमं सूक्तं हादशो वर्गश्च समाप्तः ॥

पद्धि:—हे विद्वानो (यः ) जो (अर्चतः ) सत्कार करते हुए (नः ) हम लोगों के (महः ) महान् (राधसः ) समृद्ध (रायः ) धन सम्बन्ध के (अन्विष्ठः ) प्राप्त होने वाला (ब्रह्मकृतिम् ) निप्त के धन की किया है (एनम् ) इस (मधवानम् ) परमश्वर्यवान् (इन्द्रम् ) दृष्टशत्रुओं के विदीर्ध करने वाले को (यत्) जो (ददन् ) देवें (इत् ) उसी को हम लोग (वोचेम ) कहें (यूयम् ) तुम लोग (स्विस्तिभिः ) मुर्खों से (नः ) हमारी (सदा ) सर्वदैव (पात ) रक्ता करो ॥ ॥ ॥

भावार्थ:—हे विद्वानो ! जैसे हम लोग राजा आदि मनुष्यों के प्रति सत्य का सर्वदा उपदेश करें वैसे नुम भी उपदेश करो ऐसे परम्पर की रस्ना कर उन्नति विधान करनी चाहिये ॥ ५ ॥

इस सूक्त में इन्द्र, विद्वान और राजगुणों और कमें। का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व मूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥

यह अट्राईशवां मृक्त और बारहवां वर्ग समाप्त हुआ।

त्र्रथ प्रचर्चस्यकोनतिंशत्तमस्य सूक्तस्य विसष्ठ ऋषिः। इन्द्रो देवता। १ स्वराट्पङ्क्तिः। ३ पङ्क्तिदछ्नदः

पश्चमः स्वरः । २ विराट्तिष्टुप् । ४ । ५ निचृत्रिष्टुप्छन्दः । घैवतः स्वरः॥

ष्मथ कस्मै को निर्मातव्य इत्याह ॥

अब पांच ऋचा वाले उनतीशवें सूक्त का प्रारम्भ है इस के प्रथम मन्त्र में ् किस को कौन बनाना चाहिये इस निपय को०॥

श्रयं सोमं इन्द्र तुभ्यं सुन्व श्रा तु प्र याहि हरिवस्तदोकाः । पिवा त्वर्धस्य सुपुतस्य चारोर्द्र-दो मुघानि मघवन्नियानः ॥ १ ॥

ष्यम् । सोमंः । इन्द्र । तुभ्यंम् । सुन्वे । आ। तु। प्र। याहि । हरिऽ वः । तत्ऽभांकाः। पिवं । तु । श्रस्य । सुऽसुंत-स्य । चारोः । ददंः । मुघानि । मुघुऽवन् । हयानः ॥ ९ ॥

पदार्थः — ( श्रयम् ) ( सोमः ) श्रोषधिरसः ( इन्द्र ) दा-रिव्यविदारक ( तुन्यम् ) ( सुन्वे ) ( श्रा ) ( तु ) ( प्र ) ( याहि ) गच्छ ( हरिवः ) प्रश्तास्तिमेनुष्यैर्युक्त ( तदोकाः ) तच्छ्रेष्ठमोको ग्रहं यस्य सः ( पित्र ) श्रात ध्रुचोऽतिस्तङ इति दीर्घः ( तु ) ( श्रस्य ) ( सुष्तस्य ) सुष्ठु निर्मितस्य ( चारोः ) सुन्दरस्य ( ददः ) देहि ( मघानि ) धनानि (मघवन्) बहुधनयुक्त ( इयानः ) प्राप्तुवन् ॥ १ ॥ अन्वयः - हे मघवन् हरिव इन्द्र योऽयं सोमोऽस्ति यमहं तु तुम्यं प्रसुन्वे तं त्वं पिव तदोकाः सन्नायाहि श्रस्य सुपुतस्य चारो-स्तु मघानीयान श्रस्मभ्यं ददः ॥ १ ॥

भावार्थः-ये मनुष्या वैद्यकशास्त्रशित्या निष्पादितं सर्वरोगहरं बुद्धिवलप्रदं महौषधिरसं पिबन्ति ते सुखैश्वर्यमाप्नुवन्ति ॥ १ ॥

पदार्थः—हे ( मधनन ) बहुधन श्रीर (हरिनः) प्रशस्त मनुष्य युक्त (इन्द्र) दारिष्ट्र विनाशने वाले जो ( श्रयम् ) यह ( सोमः ) श्रोषधियों का रस है जिस को मैं ( तु ) तो ( तुम्यम् ) तुम्हारे लिये ( प्रमुन्ने ) खींचता हूं उस को तुम (पिन) पीश्रो ( तदोकाः ) वह श्रेष्ठ गृह जिस का है ऐसे होते हुए ( श्रायाहि ) श्राश्रो ( श्रस्य ) इस ( सुपुतस्य ) मुन्दरनिर्माण किये श्रीर ( चारोः ) मुन्दर जन के (मधानि) धनों को ( इयानः ) प्राप्त होते हुए हमारे लिये ( ददः ) देश्रो ॥ १ ॥

भावार्थ:—जो मनुष्य वैद्यकशास्त्र की रीति से उत्पन्न किये हुए सर्वरीय हरने और बुद्धि बल के देने वाले, बड़ी २ श्रोपियों के रस की पीते हैं वे सुख श्रीर ऐश्वर्य पाते हैं ॥ १ ॥

पुनविदांसः किं कुर्य्युरित्याह ॥

फिर विद्वान् जन क्या करें इस विषय को ।।

ब्रह्मन्वीर् ब्रह्मकृतिं जुपाणोऽर्वाचीनो हरिंभि-र्वाह्यि तूर्यम् । श्रास्मिन्नू पुसर्वने मादय्स्वोप् ब्र-ह्माणि श्रणव इमा नंः॥ २॥

ब्रह्मन् । <u>वीर</u> । ब्रह्मेऽरुतिम् । जुपाणः । <u>भर्वाचीनः ।</u> हरिऽभिः । याह्नि । तूर्यम् । <u>भ</u>स्मिन् । कं इति । सु । सर्वने ।

## माद्यस्व । उप । ब्रह्माणि । शृणवः । इमाः । नः ॥ २ ॥

पदार्थः—( ब्रह्मन् ) चतुर्वेदवित् ( वीर ) सकल गुमगुण-व्यापिन् ( ब्रह्मकृतिम् ) ब्रह्मणः परमेश्वरस्य कृतिं संसारम् ( जु-षाणः ) सेवमानः ( श्र्याचीनः ) इदानीन्तनः (हरिभिः) सहुणा-कर्षकैर्मनुष्येस्सह ( याहि ) ( तूयम् ) शोध्रम् । तूयमिति ज्ञिष्ठ-नाम निर्षं । १५ ( श्र्यास्मन् ) ( उ ) ( सु ) ( सवने ) सुन्वन्ति निष्पादयन्ति येन कर्मणा तस्मिन् ( मादयस्व ) श्रान-न्दयस्व ( उप ) ( ब्रह्माणि ) श्र्यधीतानि वेदवचांसि ( शृणवः ) गृणु ( इमा ) इमानि ( नः ) श्रस्माकम् ॥ २॥

श्रन्वयः —हे बह्मन् वीर ! ब्रह्मकृतिं जुषाणोऽवीचीनस्त्वं हरि-भिस्सह तूर्यं याहि श्रास्मिन् सवनेऽस्मान् नु मादयस्व न इमा ब-ह्माणि सूप गृणवः ॥ २ ॥

भविष्यः —हे विहन् ! त्वं सृष्टिकमं विज्ञायास्मानप्रबोधयास्मिन नध्यापनाऽध्ययने कर्मणयस्माकमधीतं परीक्तय विद्याप्रदानेन सर्वान् सद्यः प्रमोदय ॥ २ ॥

पद्धिः—हे (ब्रह्मन् ) चारवेदों के ज्ञानने वाले (वीर ) समस्त शुभगुणों में व्याप्त (ब्रह्मकृतिम् ) परमेश्वर की कृति जो संसार इस को ( जुषाणः ) सेवते- हुए (अर्वाचीनः ) वर्तमान समय में प्रसिद्ध हुए आप (हरिमिः ) अच्छे गुणों के आकर्षण करने वाले मनुष्यों के साथ (तृयम् ) शीघ (याहि ) जाश्रो (अस्मिन् ) इस (सवने ) सवन में अर्थात् जिस कर्म से पदार्थों को सिद्ध करते हैं उस में हम लोगों को (मादयस्व ) आनन्दित कीजिये (नः ) हमारे (इमा ) इन (ब्रह्माणि)

पढ़े हुए वेद वचनों को ( सु, उ, उप, शृणवः ) उत्तम प्रकार तर्क वितर्क से समीप में मुनिये ॥ २ ॥

मावार्थ:—हे विद्वान्! आप सिष्ट के क्रम को जान कर इम को जतलाओं इस में पढ़ाना पढ़ना काम और पढ़े हुए की परीक्षा करो और विद्यादान से शीध प्रमोद देओ।। २॥

केऽध्यापकाऽध्येतारः परीक्षकाः प्रशंसनीया इत्याह ॥ कौन पढ़ाने और पढ़ने वाले प्रशंसा करने योग्य हैं इस विषय को०॥

का ते श्रुस्त्यरंङ्कतिः सृक्तैः कदा नृनं ते म-घवन्दाशेम । विश्वां मृतीरा तंतने त्वायाधां म इन्द्र श्रुणवो हवेमा ॥ ३ ॥

का। ते। अस्ति। भरंम् ऽकृतिः। सुऽद्यक्तैः। कृदा। नृ-नम्। ते। मुघु उन्न। दाशेम्। विश्वाः। मृतीः। भा। त-तने। त्वाऽया। अर्थ। मे। इन्द्र। शृणुवः। हवां। इमा॥ ३॥

पदार्थः—(का) (ते) तव (त्र्रास्त) (त्र्रास्क्रिः) त्र्रालङ्कारः (सूक्तेः) सुपूक्तिथिविदवचोभिः (कदा) (नूनम्) निश्चितम् (ते) तुभ्यम् (मघवन्) (दाद्रोम) दद्याम (विश्वाः) त्र्राल्खितः (मतीः) प्रज्ञाः (त्र्रा) (ततने) विस्तृणीयाम् (खाया) त्वदीयया (त्र्राय) त्र्राय। त्राय। त्र्राय। त्राय। त्र्राय। त्राय। त्र्राय। त्

श्रन्वयः - हे मघवनिनद्र ! का तेऽरङ्कतिरस्ति सूक्तैस्ते

नूनं विश्वा मतीर्वं कदा दाशेम त्वायाऽहमा ततनेऽघ त्वं मे ममेमा हवा शृखवः॥ ३॥

भविष्यः—तेऽध्यापकाः श्रेष्ठा मवन्ति य इमान्स्वकीयान्वि-द्यार्थिनः कदा विहांसः करिष्यामेतीच्छन्ति सर्वेभ्यः सत्यानि प्रज्ञा-नानि प्रयच्छन्ति त एव विद्यार्थिनः श्रेष्ठाः सन्ति य उत्साहेन स्वा-धीतस्योत्तमान्परीतां प्रदद्ति त एव परीत्तकाः श्रेष्ठाः सन्ति ये परीद्रायां कस्यापि पद्मपातं न कुर्वन्ति ॥ ३ ॥

पदार्थ:—हे ( मनवन् ) बहुधनयुक्त ( इन्द्र ) विद्या और ऐश्वर्ध्य सम्पन्न ( का ) कीन ( ते ) आप का ( अरङ्कृतिः ) अलंकार ( अस्ति ) है ( सृक्तैः ) और अच्छे प्रकार कहा है अर्थ जिन का उन वेद वचनों से ( ते ) आप को ( नूनम् ) निश्चित ( विश्वाः ) सब ( मतीः ) बुद्धियों को हम लोग ( कदा ) कब ( दाशेम ) देवें ( स्वाया ) आप की बुद्धि से मैं ( आततने ) विस्तार करूं (अध ) इस के अन्वत्तर आप ( मे ) मेरे ( इमा ) इन ( हवा ) मुने वाक्यों को ( श्रुणवः ) मुनो ॥३॥

भिविध:—ने भध्यापक श्रेष्ठ होते हैं जो इन अपने विद्यार्थियों को कन विद्यान् करें ऐसी इच्छा करते हैं भौर सन के लिये सत्य उत्तम ज्ञानों को देते हैं श्रीर वेही विद्यार्थी श्रेष्ठ हैं जो उत्साह से अपने पड़े हुए की उत्तम परीक्षा देते हैं तथा वेही परीक्षा करने वाले श्रेष्ठ हैं जो परीक्षा में किसी का पक्षपात नहीं करते हैं॥३॥

केऽध्यापका वरतमाः सन्तीत्याह॥ कौन पढ़ानेवाले अतिश्रेष्ठ हैं इस विषय को०॥

ड्तो घा ते पुंरुष्या ३ इदां सन्ये वां पूर्वे वाम गृं-णो ऋषी णाम । ऋधाहं त्वां मघवञ्जोहवी मि त्वं नं इन्द्रां सि प्रमंतिः पितेवं ॥ ४ ॥ ड्रतो। इति । घृ । ते । पुरुष्याः । इत् । भात्तन् । ये-षाम् । पूर्वेषाम् । भर्गृणोः । ऋषीणाम् । भर्थ । भहम् । त्वा । मघऽवन् । जोहवीमि । त्वम् । नः । इन्द्र । भृति । प्रद्रमंतिः । प्रिताऽईव ॥ ४ ॥

पदार्थ:—( उतो ) आप ( घ ) एव । अत्र ऋषि तुनुषेति दीर्घः ( ते ) ( पुरुष्याः ) पुरुषेषु साधवः ( इत् ) एव (आसन् ) भवन्ति ( येषाम् ) ( पूर्वेषाम् ) पूर्वमधीतिवद्यानाम् (आगृणोः) गृणुषाः ( ऋषीणाम् ) वेदार्थशब्दसम्बन्धविदाम् (आध)
आध ( आहम् ) ( त्वा ) त्वाम् ( मघवन् ) विद्येश्वर्यसम्पन्
( जोहबीमि ) भृशं प्रशंसामि ( त्वम् ) ( नः ) आस्माकम्
(इन्द्र ) विद्येश्वर्यप्रद ( आसि ) (प्रमितिः ) प्ररुष्प्रज्ञः (पितेव)
जनकवत् ॥ ४ ॥

श्रन्वयः —हे मघवनिन्द्र ! यस्त्वं येपां पूर्वषामृषीणां सका-शाहेदानशृणोरुतो ये पुरुष्या घासस्ते नोऽस्माकमध्यापकाः सन्तु-यतस्त्वं नोऽस्माकं पितेव प्रमतिरसि तस्मादधाहं त्वेज्जोहवीिम॥४॥

भावार्थः - न्त्रत्रोपमालं • - ये विहांसः पितरः पुत्रानिव विद्या-र्धिनः पालयन्ति त एव सत्कर्तव्याः प्रशंसनीया भवन्ति ॥ ४ ॥

पद्रिशः—हे ( मधनन् ) विद्याऐरनर्ध्य से सम्पन्न (इन्द्र ) विद्या ऐरवर्ध देने वाले विद्वान् जो आप ( येषाम् ) जिन ( पूर्वेषाम् ) पहिले जिन्हों ने विद्या पदी उन ( ऋषीणाम् ) ऋषिननों से वेदों को ( अश्वरणोः ) मुनो ( उतो ) और जो ( पुरुष्णाः ) पुरुषों में सन्पुरुष ( घ ) ही ( आसन् ) होते हैं ( ते ) वे ( नः ) हमारे

अध्यापक हों जिस से [त्वम्] आप हमारे [पितेव] पिता के समान [प्रमितिः] उत्तम बुद्धि वाले [असि] हैं इस से [अध] इस के अनंतर [अहम्] मैं [त्वा] आप की [इत्] ही [जोहवीमि] निरंतर प्रशंसा करूँ ॥ ४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—जो विद्वान् पितृजन पुत्रों के समान विद्यार्थियों की पालना करते हैं वेही सत्कार करने और प्रशंसा करने योग्य होते हैं ॥४॥

पुनः केऽत्र सर्वेषां रक्षकाः सन्तीत्याह ॥ फिर कौन यहां संसार में सन की रक्षा करने वाले होते हैं इस वि०॥

बोचेमेदिन्द्रं मुघवांनमेनं महो रायो राधंसो यहदंत्रः। यो ऋचेतो ब्रह्मकृतिमविष्ठो यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ५॥१३॥

वोचेमं। इत्। इन्द्रंम्। मघऽवांनम्। एनम्। महः।रायः। राधंसः। यत्। ददंत्। नः। यः। भर्चतः। ब्रह्मंऽकृतिम्। भविष्ठः। यूयम्। पुरत्। स्वस्तिऽभिः। सदां। नः॥५॥९३॥

पदार्थः -( वोचेम ) वदेम ( इत् ) एव ( इन्द्रम् ) श्र-विद्यान्धकारविदारकमध्यापकम् ( मघवानम् ) प्रशस्तविद्याधनव-नतम् ( एनम् ) ( महः ) महतः ( रायः ) विद्याधनस्य (राधसः) शरीरात्मवलवर्धकस्य ( यत् ) यम् ( ददत् ) दद्यात् ( नः )श्र-स्मन्यम् ( यः ) ( श्रर्चतः ) सत्कृतस्य ( ब्रह्मकृतिम् ) वेदोक्तां सत्याक्रियाम् ( श्राविष्ठः ) श्रातिशयेन रक्षकः ( यूयम् ) विद्यादृद्धाः ( पात ) ( स्विस्तिभिः ) मुशिक्षाभिः ( सदा ) ( नः ) ( श्र-स्मान् ) ॥ ५ ॥ श्रन्वयः —हे विद्वांसी यूयं स्वस्तिभिनः सदा पात है परी-चक ! योऽविष्ठों ब्रह्मकतिं नो ददययमर्चतो महो राधसो रायः प्र-दातारमेनं मघवानभिन्द्रं वयं वोचेम तं युयमपि प्रशंसत ॥ ५ ॥

भावार्थः - येऽद्मयस्य सर्वत्र सरकारहेतोर्विद्याधनस्य दातारः
सन्ति त एव सर्वेषां यथावत्पालका वर्त्तन्त इति ॥ ५ ॥
श्रित्रेन्द्रसोभयानाध्यापकाऽध्येतपरीक्तकविद्यादात्रगुणक्रत्यप्रशंसनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गतिर्वेद्या ॥
इत्येकोनित्रिंशत्तमं सूक्तं त्रयोदशो वर्गश्च समाप्तः ॥

पद्रियः—हे विद्वान् जनो [ यूयम् ] विद्यावृद्ध तुम [स्वस्तिभिः ] उत्तम शिलाओं से [नः ] हम लोगों की [सदा ] सदा [पात ] रक्षा करो हे परीला करने वाले [यः ] जो [अविष्ठः ] अतीव रक्षा करने वाला [अध्यक्तिम्] वेदोक्त सत्य क्रिया को [नः ] हम लोगों के लिये [ददत् ] देवे वा [यत् ] जिसको [अ-र्चतः ] सत्कार किये हुए जन का [महः] महान् [राधसः ] शरीर और आत्मा के बल का बढ़ाने वाला [रायः ] विद्याकः पी धन का उत्तम प्रकार से देने बाले [एनम्] इस [ मधवानम् ] प्रशस्त विद्या धन युक्त [इन्द्रम, इत् ] अविद्यान्धकार विदीर्ण करने वाले अध्यापक की हम लोग [वोचेम] प्रशंसा कहें उस्की तुम मी प्रशंसा करो ॥९॥

भावार्थ: - जो जन नाश न होने वाले सर्वत्र सत्कार के हेतु विद्याधन के देने वाले हैं वे ही सब के यथावत् पालने वाले हैं ॥ ५ ॥

इस सूक्त में इन्द्र, सोम, यान, श्रध्यापक, श्रध्येता, परीक्षक भीर विद्या देने वालों के गुण श्रीर कमें का वर्णन होने से इस सूक्त के श्रर्थ की इस से पूर्व सूक्त के श्रर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥

यह उनतीरावां मूक्त श्रीर तेरहवां वर्ग समाप्त हुआ।

न्त्रथा पठचर्चस्य तिंशत्तमस्य सूक्तस्य वातिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो दे-वता। १ विराट् तिष्ठुप्। ५ निचृ चिष्टुप्छन्दः। धेवतः स्वरः। ३ निचृत्पद्भिः। ४ । ५ स्वराट् पङ्क्तिव्छन्दः। पठचमः स्वरः।

भथ को राजा प्रशंसनीयो भवतीत्याह ॥ श्रव पांच ऋचा वाले तीशवें सूक्त का भारंम है उस के प्रथम मन्त्र में कौन राजा प्रशंसा करने योग्य होता है इस विषय को०॥

त्रा नो देव शवंसा याहि शुप्मिन्भवां वृध ई-न्द्र रायो श्रुस्य। महे नृम्णायं नृपते सुवज् महिं क्ष-त्राय पोंस्यांय शूर ॥ १ ॥

षा। नः। देव । शवंसा। याहि । शुष्मिन्। भवं। हृधः। इन्द्र । रायः । ष्रस्य । महे । नृम्णायं । नृऽपते । सुऽवज्ञ । महि । क्षतायं । पाँस्याय । शृरु ॥ १ ॥

अन्वयः - हे शूर सुवज नृपते ! शुब्मिन्देवेन्द्र त्वं शवसा नो-

ऽस्मानायाह्यस्य रायो रथो भव महे नृम्णाय महि त्रत्राय पौंस्याय च प्रयतस्व ॥ १ ॥

भविर्थः – स एव राजा श्रेष्ठो भवति यो राष्ट्ररत्नणे सततं प्र-यतेत धनविद्यादद्या प्रजाः संपोष्य सुखयेत् ॥ १ ॥

पद्रिः—हे (शूर) निर्भय (सुवज्र ) उत्तम शस्त्र और अल्लों के चलाने में कुशल (नृपते ) मनुष्यों की पालना करने वाले (शृष्मिन् ) प्रशंसितवलयुक्त (देव ) विद्या गुरा संपन्न (इन्द्र ) परमऐश्वर्यवान् राजन् आप (शवसा) उत्तम बल से (नः) हम लोगों को (आयाहि ) प्राप्त होओ (आस्य) इस (रायः) धन वा राज्य की (वृधः ) वृद्धि संबन्धी (भव ) हूजिये और (महे ) महान् (नृम्णाय ) धन के तथा (महि ) महान् (न्नाय ) राज्य के और (पैम्याय ) पुरुष विषयक बल के लिये प्रयत्न करो ॥ १॥

भवार्थ:—वही राजा श्रेष्ठ होता है जो राज्य की रक्षा में निरन्तर उत्तम यहन करे और धनविद्या की वृद्धि से प्रजाको अच्छे प्रकार पृष्टि देकर सुखी करे ॥१॥

> पुनः स राजा कीहशो भवेदित्याह ॥ फिर वह राना कैसा हो इस विषय को०॥

हवन्त उ त्वा हव्यं विवाचि त्नूपु शूराः सू-धैस्य सातौ । त्वं विश्वेषु सेन्यो जनेपु त्वं ह्या-णि रन्धया सुहन्तुं ॥ २ ॥

हर्वन्ते। ऊंइति । त्वा। हरुयम् । विऽयांचि । तृतूषुं। जाराः। सूर्यस्य । सातौ । त्वम् । विश्वेषु । सेन्यः । जनेषु । त्वम् । वृ-त्राणि । रुन्<u>धय</u> । सुऽहन्तुं ॥ २ ॥ पदार्थः—(हवन्ते) स्त्राह्मयन्तु (उ) (त्वा) त्वाम् (ह-व्यम्) स्त्राह्मानयोग्यम् (विवाचि) विरुद्धा वाचो यस्मिन्सङ्-ग्रामे भवन्तिः तिस्मन् (तनूषु) विस्तृतवलेषु दारीरेषु (शूराः) दात्रूणां हिंसकाः (सूर्यस्य) सवितृमण्डलस्येव राज्यस्य मध्ये (सातो) संविभागे (त्वम्) (विश्वेषु) (सेन्यः) सेनासु साधुः (जनेषु) मनुष्येषु (त्वम्) (ष्टत्राणि) दानुसैन्यानि (रन्धय) हिंसय (सुहन्तु)॥ २॥

श्रन्वय: —हे इन्द्र ! यस्त्वं विश्वेषु जनेषु सेन्यः सन्दत्राणि रन्धय त्वं यथा बीरः सन् शतूनसुहन्तु तथैतान्हिन्ध सूर्यस्य किरणा इव तनूषु प्रकाशमानाः शूरा यं हन्यं त्वा सातौ विवाच्यु हवन्ते तास्त्वमाञ्चय ॥ २ ॥

भावार्थः –स एव राजा सर्वित्रियो भवति यो न्यायेन प्रजाः संपाच्य सङ्ग्रामान्विजयते ॥ २ ॥

पद्धिः—परमैश्वर्ययुक्त नो (त्वम्) आप (विश्वेषु) सब (जनेषु)
मनुष्यों में (सेन्यः) सेना में उत्तम होते हुए (वृत्राणि) रात्र सैन्य जन आदि को
(रन्थय) मारो (त्वम्) आप नैसे वीर होता हुआ जन रात्रुओं को अच्छे प्रकार हने
वैसे उन को आप (सुहन्तु) मारों (सूर्यस्य) सिवतृमण्डल की किरणों के समान राज्य
के बीच और (तन्षु) फैला है बल जिन में उन रारीरों में प्रकारामान (शूराः)
रात्रुओं के मारने वाले जन जिन (हन्यम्) बुलाने योग्य (त्वा) आप को (सातौ)
संविभाग में अर्थात् बांट चृंट में वा (विवानि, उ) विरुद्ध वाणी जिस में होती हैं
उस संग्राम में (हवन्ते) बुलावें उन को आप बुलावें ॥ २॥

भावार्थ: - वही राजा सर्विषय होता है जो न्याय से प्रजा की अच्छी पालना कर संप्राम जीतता है ॥ २ ॥

पुनः स राजा की हशः सन किं कुर्या दिखाह ॥
किर वह राजा कैसा होता हुआ वचा करे इस विषय को०॥
श्रहा यदिंन्द्र सुदिनां व्युच्छान्दधो यत्केतुः
मुपमं समत्सुं । न्य १ शिः सी दृदसुरो न होतां हुः
वानो श्रत्रं सुभगांय देवान् ॥ ३॥

भहां । यत् । इन्द्र । सुऽदिनां । विऽत्रच्छान् । दर्थः । यत् । केतुम् । उपुऽमम् । समत्ऽसुं । नि । भाग्नः । सीदत्। भसुंरः । न । होतां । हुवानः । अत्रं । सुऽभगाय । देवान् ॥ ३ ॥

पदार्थः—( त्रहा ) त्रहानि दिनानि ( यत्) यान् (इन्द्र ) सूर्य इव वर्तमान ( सुदिना ) सुखकराणि दिनानि ( व्युच्छान् ) विवासितान् ( दधः ) घेहि ( यत् ) यम् (केतुम्) प्रज्ञाम् ( उपम्म् ) येन उपिमीते तम् ( समत्तु ) सङ्ग्रामेषु ( नि ) नित्राम् (त्राग्निः) पावक इव तेजस्वी (सीदत्) निषीदति (त्र्रसुरः) योऽसुषु रमते सः ( न ) इव ( होता ) हवनकर्ता ( हुवानः ) स्पर्धमानः ( त्र्रत्र ) (सुभगाय) सुष्ट्रैश्वर्याय (देवान्) विदुषः ॥३॥

श्रन्वयः —हे इन्द्रात्र समत्सु यदचान देवानसुमगायाऽसुरो होता न शतून युद्धाग्नी हुवानः समग्निरिव भवानिसीदचदुपमं केतुं महा सुदिना व्युच्छाँश्र्व देवान्समत्सु दधः स त्वं विजेतुं शक्नोिष॥३॥

भावार्थ:--न्नत्रत्रोपमावाचकलु०-स एव राजा विजयते य उ-त्तमाञ्खूरवीरान्विदुषः स्वसेनायां सत्कत्य रत्नेद्यथा होताऽग्री साकल्यं जुहोति तथा शस्त्राऽस्नाग्नी शतूञ्जुहुयात् ॥ ३ ॥ पदार्थ: —हे (इन्द्र) सूर्य के समान वर्त्तमान (अत्र) इन (समस्सु) संप्रामों में (यत्) जिन (देवान्) विद्वानों को (सुमगाय) सुन्दर ऐश्वर्य्य के लिये (असुरः) को प्राणों में रमता है उस (होता) होम करने वाले के (न) समान शत्रुओं को युद्ध की आग में (हुवानः) होमते अर्थात् उन को स्पद्धी से चाहते हुए (अग्निः) अग्नि के समान आप (नि, सीदत्) निरन्तर स्थिर होते हो और (यत्) जिस (उपमम्) उपमा दिलाने वाली (केतुम्) बुद्धि के विषय को (अहा) सा-धारण दिन वा (सुदिना) सुल करने वाले दिनोंदिन (व्युच्छान्) विविध प्रकार से बसाये हुए विद्वानों को संग्रामों में (दधः) धारण करो सो आप जीत सकते हो ॥३॥

भावार्थ: —इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार है –वही राजा जी-तता है जो उत्तम शूरवीर विद्वानों को अपनी सेना में सत्कार कर रक्खे जैसे होम करने वाला अग्नि में साकल्य होमता है वैसे शस्त्र और अस्त्रों की अग्नि में शत्रुओं को होमें ॥ ३ ॥

> पुनः कस्योत्तमे विजयप्रशंसे भवेतामित्याह ॥ फिर किसकी उत्तम जीत श्रीर प्रशंसा होती है इस विषय को०॥

व्यं ते तं इन्द्र ये चं देव स्तवंन्त शूर ददंतो मुघानि । यच्छां सूरिभ्यं उपमं वर्रूथं स्वाभुवी जरुणामेश्नवन्त ॥ ४ ॥

व्यम्। ते। ते। हुन्द्र। ये। च। देव। स्तवंन्त। शूर्। दर्दतः।
मुघानि । यष्ठं। सूरिऽभ्यंः। उपुऽमम्। वर्रूथम्। सुऽम्राभुवंः। जरणाम्। मुभवन्तु॥ ४॥

पदार्थः -(वयम् ) (ते ) (ते ) तव (इन्द्र ) परमैश्वर्य-प्रद (ये) (च) (देव) विद्दन् (स्तवन्त) प्रशंसन्ति (शूर) शत्रूणां हिंसक (ददतः) दानं कुर्वतः (मघानि) घनानि (य-च्छ ) देहि । त्र्यत ह्यचोऽतिस्तिङ इति दीर्घः (सूरिभ्यः) विद्वद्भयः (उपमम्) उपिमिति येन तम् (वरूथम्) गृहम् (स्वाभुवः) ये सुष्ठु समन्तादुत्तमा भवन्ति ते (जरणाम्) जरावस्थाम् (त्र्य-श्रवन्त) त्रश्चुवते ॥ ४॥

श्रन्वयः —हे शूरेन्द्र देव ये सूरिश्यो मचानि ददतस्त उपमं स्तवन्त ये च स्वाभुवो वद्धधं जरणामक्षवन्त ते वयं त्वां प्रशंसेम त्वं नो मघानि यच्छ ॥ ४ ॥

भावार्थः -यो राजा सुपरीक्ष्य विद्यद्वयो धनादिकं दत्वा स-रक्टत्यैतान्विद्यावयोष्टद्धान्धार्मिकान् सेनाद्यधिकारेषु नियोजयित तस्य सर्वदा विजयप्रशंसे जायेते॥ ४॥

पदार्थ:—हे (शूर) शत्रुश्चों के मारने और (इन्द्र) परमण्डवर्थ देने वाले (देव) विद्वान् जन (ये) जो (सृहिश्यः) विद्वानों के लिये (मधानि) धनों को (ददतः) देते हुए (ते) आप के (उपमम्) जिस से उपमादी जाती उस कर्म की (स्तवन्त) प्रशंसा करते हैं (च) और जो (स्वाभुवः) अच्छे प्रकार सब और से उत्तम होते हैं वे जन (वरूथम्) घर और (जरणाम्) जरावस्था को (अश्वनवन्त)प्राप्त होते हैं (ते) वे (वयम्) हम लोग अपप की प्रशंसा करें आप इम लोगों के लिये धनों को (यच्छ) देश्रो॥ ४॥

भावार्थ:—जो राजा अच्छी परीक्ता कर विद्वानों के लिये धन आदि दे और सत्कार कर इन विद्या अवस्था बृद्ध धार्भिक ननों को सेना आदि के अधिकारों में नि- युक्त करता है उस की सर्वदा जीत और प्रशंसा होती है ॥ ४ ॥

पुना राजप्रजाजनाः परस्परं कथं वर्त्तरित्रत्याह ॥ किर राजा और प्रजाजन परस्पर कैसे वर्ते इस विषय को ०॥

वोचेमेदिन्द्रं मुघवानमेनं महो रायो राधंसो य-द्वदंत्रः । योऽर्चतो त्रह्मंकृतिमविष्ठो यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः॥ ५॥

वोचेमं। इत् । इन्द्रंम् । मुघऽवांनम् । एनम् । मुहः । रा-यः । रार्धसः । यत् । ददंत् । नः । यः । अचैतः । ब्रह्मंऽरु-तिम् । अविष्ठः । यूयम् । पात् । स्वस्तिऽभिः । सद्यं । नः ॥५॥

पदार्थः—( वोचेम ) सत्यं प्रशंसेम ( इत् ) एव ( इन्द्रम्) भयविदारकम् ( मघवानम् ) वहुधनैश्वर्योपपनम् ( एनम् ) (महः) महतः ( रायः ) धनस्य ( राधसः ) सुसम्रद्धिकरस्य ( यत् ) यम् ( ददन् ) ददाति ( नः ) श्रम्मान् ( यः ) ( श्र्वनः ) सत्कुः र्वतः ( ब्रह्मकृतिम् ) परमेश्वरोपदिष्टां प्रियां गाम् ( श्रविष्ठः ) श्रातिः श्रयेन रचकः ( यूयम् ) राजाद्याः ( पात ) ( स्वस्तिभिः ) (स-दा ) ( नः ) ॥ ५ ॥

श्रन्वयः — हे मनुष्या योऽविष्ठोऽचितो नो ब्रह्मकृतिं दद्यधः मेनं मघवानं महो राधसो रायो वर्धकिमन्द्रं वोचेम तमिद्ययमिष स-त्यमुपदिशत हे राजादयो जना यूपं स्वस्तिभिनः सदा पात ॥ ५॥

भावार्थः -- यदि सर्वे सत्योपदेशकाः स्युस्ति राजा कदाचि-दिप प्रमाहीनो न स्याधदा राजा धर्मिष्ठो भवेत्तदा सर्वे मनुष्याः धर्मात्मानो मवेयुरेवं परस्परेषां रक्षणेन सदैव सुखं यूयं प्राप्नुतेति ॥५॥ श्रिनेन्द्रराजप्रजाभृत्योपदेशकरूत्यगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूकार्थे- न सह सङ्गतिर्वेद्या ॥

इति त्रिंशत्तमं सूक्तं चतुर्दशो वर्गश्च समाप्तः ॥

पदार्थ:—हे मनुष्यो (यः ) जो (श्रविष्ठः ) अतीव रक्ता करने बाला (अर्थतः ) सत्कार करते हुए (नः ) हम लोगों को प्राप्त होकर (ब्रह्मकृतिम् ) पर्रमश्वर ने उपदेश की हुई गिय वाणी (ददत् ) देता है (यत् ) जिस (एनम् ) इस (मघवानम् ) बहुत धन और ऐश्वर्य से युक्त तथा (महः ) महान् (राधसः ) उक्तम समृद्धि करने वाले (रायः ) धन की वृद्धि करने और (इन्द्रम् ) मयविदीर्ण करने वाले विषय को (वोचेम ) सत्य कहें (इत् ) उसी को तुम भी सत्य उपदेश करो । हे राजा आदि जनो (यूयम् ) तुम (स्वस्तिभिः ) सर्वमुखों से (नः ) हम लोगों की (सदा ) सर्वदा (पात ) रक्षा करो ॥ ५॥

भावार्थ: —यदि सम मनुष्य सत्य के उपदेश करने वाले हों तो राजा कभी ज्ञान हीन न हो जब राजा धार्मेछ हो तम सबमनुष्य धर्मात्मा हों ऐसे परस्पर की रहा। से सदैव सुख तुम लोग पाश्रो ॥ ५॥

इस सूक्त में इन्द्र, राजा, प्रजा, भृत्य और उपदेशक के काम का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ यह तीशवां सूक्त और चौदहवां वर्ग पूरा हुआ।। श्रथहादशर्चस्येकतिंशत्तमस्य सूक्तस्य विसिष्ठ ऋषिः। इन्द्रो देवता। १ विराङ्गायत्री । २ । ८ गायत्री । ६ । ७ । ९ निचृद्गायत्री छन्दः। षड्जः स्वरः। ३ । ४ । ५ त्र्रार्च्युष्णिक् छन्दः। ऋषमः स्वरः। १ ० । ११ भुरिगनुष्टुप्
। १२ त्र्रमनुष्टुप् छन्दः। गान्धारः स्वरः॥

पथ सखिभिर्मित्राय किं कर्त्तव्यमित्याह ॥

प्रव बारह ऋचा वाले इक्तीशर्वे सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में मित्रों
को मित्र के लिये क्या करना चाहिये इस विषय को ०॥

त्र व इन्द्रां<u>य</u> मादंनं हर्यंश्वाय गायत । स-खांयः सोमुपावे ॥ १ ॥

प्र। वः । इन्द्राय । मार्दनम् । हरिऽहवाय । गायतः । स्वायः । सोमुऽपाव्ने ॥ १ ॥

पदार्थः—(प्र) (वः) युष्माकम् (इन्द्राय) परमैश्वर्याय (मादनम्) स्त्रानन्दनम् (हर्पश्वाय) हरयो मनुष्या हरणज्ञीला वा स्त्रश्वा पस्य सः (गायत) प्रशंसत (सखायः) सुद्धदः (सो-मपावे) यः सोमं पिबति तस्मै ॥ १ ॥

अन्वयः — हे सखायो वो युष्माकं हर्यश्वाय सोमपान्न इन्द्राय मादनं यूपं प्रगायत ॥ १ ॥

भविर्थः - ये सखायः स्वसखीनामानन्दं जनयन्ति ते सखायो भवन्ति ॥ १ ॥

पदार्थ:—हे ( सस्रायः ) मित्रो ( वः ) तुम्हारे ( हर्यश्वाय ) मनुष्य वा ह-रणशील घोड़े जिस के विद्यमान हैं उस ( सोमपात्रे ) सोम पीने वाले ( इन्द्राय ) प-रमैश्वर्यवान् के लिये (मादनम् ) आनन्द तुम (प्र,गायत) श्रच्छे प्रकार गाओ ॥१॥

भावार्थ: - जो मित्रमन अपने मित्रमनों को आनन्द उत्पन्न करते हैं ने मित्र होते हैं ॥ १॥

पुनर्विद्दांसः किं कुर्युरित्याह ॥ किर विद्वान् जन क्या करें इस विषय को०॥

शंसेदुक्थं सुदानंव उत चुक्षं यथा नरंः। चक्र-मा सत्यरांधसे ॥ २ ॥

र्शर्स । इत् । उक्थम् । सुऽदानवे । उत । युक्तम् । यथां । नर्रः । चुकुम । सुत्यऽरांधसे ॥ २ ॥

पदार्थः-( इांसे ) प्रशंस ( इत् ) एव ( उक्थम् ) प्रशं-सनीयम् ( सुदानवे ) उत्तमदानाय ( उत् ) श्रिपि ( युत्तम् ) कमनीयम् ( यथा ) ( नरः ) मनुष्याः ( चक्रम ) कुर्याम् । स्त्रत्र संहितायामिति दीर्घः (सत्यराधसे) सत्यं राधो धनं यस्य तस्मै ॥२॥

श्रन्वयः —हे विद्वन् ! यथा नरो वयं सुदानवे सत्यराधसे यु-चमुक्यं चक्रम तथा त्वभिच्छंस उत् ॥ २ ॥

भावार्थः - इप्रत्रोपमालं ॰ -हे विद्दांसी यस्य धर्मजं धनं सुपात्रे । स्यो दानं च वर्तते तमेवीनमं विज्ञानीत ॥ २ ॥

पदार्थ: —हे विद्वान् ( यथा ) जैसे ( नरः ) मनुष्य हम लोग ( मुदानवे)

उत्तम दान के लिये वा ( सत्यराधसे ) सत्य जिस का धन है उस के लिये ( द्यु-चम् ) मनोहर ( उक्थम् ) प्रशंसनीय काम ( चक्रम ) करें वैसे आप ( इत् ) ही ( शंसे ) प्रशंसा करें ( उत ) ही ॥ २ ॥

भावार्थ: -इस मंत्र में उपमालंकार है-हे विद्वानो ! निस का धर्म से उ-त्पन्न हुआ धन है और मुपात्रों के लिये दान वर्त्तमान है उसी को उत्तम नानो ॥२॥

पुनः स विद्दान्कीहराो भवेदित्याह ॥ फिर वह विद्वान् कैसा हो इस विषय को ॰ ॥

त्वं नं इन्द्र वाज्ययुस्त्वं गृव्युः शंतऋतो।त्वं हिं-रएयुर्युर्वंसो॥ ३॥

त्वम् । नः । इन्ह् । वाज्ञ प्युः । त्वम् । गृब्युः । <u>जात्कतो</u> इति ज्ञात करतो । त्वम् । हिरुण्य प्रयुः । वृसोइति ॥ ३ ॥

पदार्थः—(त्वम्)(नः) आस्मन्यम् (इन्द्रः) परमेश्वर्ययुक्तः (वाजगुः) वाजं प्रशस्तमनं धनं वाऽऽत्मन इच्छति (त्वम्)(गन्युः) गां पृथिवीमुत्तमां वाचं वा कामयमानः (शतकतो) आरंख्यप्रज्ञ (त्वम्) (हिरण्ययुः) हिरएयं सुवर्णं कामयमानः (वन्सो) वासयितः॥ ३॥

त्र्रन्वयः — हे शतकतो वसविन्द्र वाजयुस्त्वं गव्युस्त्वं हिरण्य-युस्त्वं नोऽस्माकं रत्तकोऽध्यापको वा भव हे ।।

भावार्थः - सर्वेमनुष्येरिदमेष्टव्यं यो धर्मात्माऽऽतो विहाना-जाऽध्यापकः परीचको वा स सततमुचेता स्यात्॥ ३॥ पद्रार्थ:—हे (शतकतो ) असंख्यप्रज्ञावान् (वसो ) वसाने वाले (इन्द्र ) परम ऐश्वर्ययुक्त (वाजयुः ) प्रशंसित अन्न वा धन अपने को चाहने वाले (त्वम् ) आप (गव्युः) पृथिवी वा उत्तम वाणी की कामना करने वाले (त्वम्) आप (हिरण्ययुः) सुवर्ण की कामना करने वाले (त्वम् ) आप (नः ) हमारी रज्ञा करने और पढ़ाने वाले ह्निये ॥ ३ ॥

भविश्:—सब मनुष्यों को यही इच्छा करनी चाहिये जो धर्मीत्मा आप्त विद्वान् राजा अध्यापकवा परीक्षा करने वाला है सो निरन्तर उन्नति करने हारा हो॥३॥

> पुना राजप्रजाजनाः परस्परं कथं वर्तेरिन्नत्याह ॥ ि फिर राजा श्रीर प्रजाजन परस्पर कैसे वर्ते इस विषय को०॥

व्यमिन्द्र खायवोऽभि त्र णोनुमो छषन् । विद्धि त्वर्ष्ट्रस्य नौ वसो ॥ ४ ॥

व्यम् । इन्द्र । त्वाऽयवंः । मभि।प्र । नोनुमः । वृपन्। विद्धि । तु । श्रम्य । नः । वसो इति ॥ ४ ॥

पदार्थ:—(वयम्) (इन्द्र) विद्येश्वर्ययुक्त राजनध्यापक वा (त्वायवः) त्वां कामयमानः (त्र्राभि) (प्र) (नोनुमः) भृशनमेम (द्यपन्) बलवन्बलप्रद (विद्धि) विजानीहि (तु) (त्र्रस्य) (नः) त्र्रस्मान् (वसो) वासयितः ॥ ४॥

त्र्रन्वय:—हे वसो रूपनिन्द्र त्वापवो वयं त्वामिम प्र णोनु-मस्त्वं नस्त्वस्य राज्यस्य रक्षितृन्विद्धि ॥ ४ ॥

भावार्थः - यथा धार्मिक्यः प्रजा धार्मिकं राजानं कामयन्ते नमस्यन्ति तथैव राजैता धार्मिकीः प्रजाः कामयेत सततं नमस्येत् ॥॥॥ पद्रार्थ: —हे (वसो ) वसाने (वृषन् ) बल रखने और बल के देने वाले (इन्द्र ) विद्या और ऐश्वर्ययुक्त राजा वा अध्यापक (त्वायवः ) आप की कामना करने वाले (वयम् ) हम लोग आप को (अभि, प्र, ग्रोनुमः ) सब ओर से अ-च्छे प्रकार निरंतर प्रग्राम करें आप (नः ) हम को (तु ) तो (अस्य) इस राज्य के रक्षा करने वाले (विद्धि ) जानो ॥ ४ ॥

भावार्थ:- जैसे धार्मिक प्रजा जन धार्मिक राजा की कामना करते और उस को नमते हैं वैसे ही राजा इस धार्मिकी प्रजा की कामना करे और निरंतर नमें॥ ४॥

> पुना राजा किं कुर्यादित्याह ॥ किर राजा क्या करे इस विषय को०॥

मा नो निदे च वक्तं वेऽयों रन्धीररां व्लो। त्वे त्रिप् क्रतुर्ममं ॥ ५॥

मा। नः। निदे। च। वर्त्तवे। अर्थः। रन्धाः। अरां-व्यो। त्वे इति । अपि। ऋतुः। मर्म॥ ५॥

पदार्थः - (मा) निषेधे (नः) श्रस्माकम् (निदे) निन्दकाय (च) (वक्तवे) वक्तव्याय (श्रियः) स्वामी सन् (रन्धीः) हिंस्याः (श्राराव्णे) श्रदात्रे (त्वे) त्विये (श्रापि) (क्रतुः) प्रज्ञा (मम)॥ ५॥

श्रन्वयः – हे राजनर्थस्त्वं यो मम त्वे कतुरस्ति तं मा रन्धी-रिपतु नो वक्तवे श्रराव्णे निदे च भृदां दग्रडं दद्याः ॥ ५ ॥

भविर्थः-राजा सदैव विद्याधर्ममुशीलता वर्धियत्त्रा निन्दकाः रीन्दुष्टान्मनुष्यानिवार्थे प्रजाः सततं रञ्जयेत् ॥ ५ ॥ पद्रिथः -हे राजा ( अर्थः ) स्वामी होते हुए जो ( मम, त्वे ) मेरी बुद्धि तुम्हारे बीच ( कतुः ) उत्तम बुद्धि है उस को ( मा ) मत ( रन्धीः ) नष्ट करो ( अपि ) किन्तु ( नः ) हमारे ( वक्तवे ) कहने योग्य ( अराव्यो ) न देनेवाले के लिये और ( निदे ) निन्दक के लिये ( च ) भी निरंतर दगड देओ ॥ ५ ॥

भविथि:—राजा सदैव विद्या, धर्म और मुशीलता बढ़वाने के लिये निन्दक, दुष्ट मनुष्यों को निवार के प्रजा को निरन्तर प्रसन्न करे ॥ ५ ॥

पुनः स की हशो भवेदित्याह ॥ किर वह कैसा हो इस विषय को०॥

त्वं वमासि सप्तर्थः पुरोयोधश्चं रत्रहन् । त्व-या प्रति बुवे युजा ॥ ६ ॥ १५ ॥

त्वम् । वर्मे । <u>म</u>ित्ति । सुऽप्रर्थः । पुरःऽयोधः । च । वृत्र-ऽहृन् । त्वयां । प्रति । ब्रुवे । युजा ॥ ६ ॥ १५ ॥

पदार्थः—(त्वम्) (वर्ष) कवचिमव (त्र्यासि) (सप्र-थः) सप्रस्पातिः (पुरः) पुरस्तात् (योधः) योद्धा (च)(द-त्नहन्) दुष्टानां हन्तः (त्वया) (प्रति) (त्रुवे) उपदिशामि (युजा) यो न्यायेन युनक्ति तेन ॥ ६॥

श्रन्वयः —हे रतहन्। जन् ! यस्त्वं योधः सप्रयो वर्मेव चासि येन युजा त्वयाऽहं प्रति बुवे स त्वं पुरो रत्नको भव ॥ ६ ॥

भावार्थः - न्नात्रत्र वाचकलु ॰ -यदि राजा सत्कीर्तिः सुझीलो निरिभमानो विद्दान्स्यात्तिहि तं प्रति सर्वे सत्यं न्नृयुः स च श्रुत्वा प्रसनः स्यात्॥ ६॥ पदार्थ: —हे (वृत्रहन् ) दुष्टों के हनने वाले राजा जो (त्वम्) आप (यो-धः ) युद्ध करने वाले (सप्रथः ) प्रख्याति प्रशंसा के सहित (वर्म, च ) और कब-च के समान (असि ) हैं निस (युजा ) न्याय से युक्त होने वाले (त्वया) आप के साथ में (प्रति, ब्रुवे) प्रत्यक्त उपदेश करता हूं सो आप (पुरः) आगे रक्ता करने वाले हूजिये ॥६॥

भावार्थः — इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है – जो राजा सत्कीर्ति, सुशील, विरिभमान, विद्वान् हो तो उस के प्रति सत्र सत्य बोर्ले और वह सुनकर प्रसन्न हो॥६॥

पुनस्तस्य विद्याविनये किं कुर्यातामित्याह ॥ किर उस की विद्या और विनय क्या करें इस विषय को०॥

महाँ उतामि यस्य तेऽनुं स्वधावंरी सहंः। म-स्नातें इन्द्र रोदंसी ॥ ७॥

महान्। उत्। मिना यस्यं। ते । अनुं। स्वधावंरीइतिः स्वधाऽवंरी। सहंः। मुनाते इतिं। इन्द्रः रोदंसीइतिं॥ ७॥

पदार्थः - (महान्) (उत) त्रापि (त्राप्ति) (यस्य) (ते) तव (त्राप्तु) (स्वधावरी) वह्नचादिप्रदे (सहः) वज्जः म् (मम्नाते) स्त्रभ्यासाते (इन्द्र) राजन् (रोदसी) धावाप्तः थिव्यो॥ ७॥

श्रन्वयः - हे इन्द्र यथा महान् सूर्योऽस्ति तथा यस्य सका-शात्स्वधावरी रोदसी श्रनु मन्नाते तस्य ते तथैव सेनाराष्ट्रे स्थाता-मुताऽपि यतस्त्वं महानिस तस्मात्सहो गृहीत्वा निर्वलान्पालय॥७॥

भावार्थः - स्रव वाचकलु ॰ - यस्य राज्ञः प्रजासेने धार्मिके सुरिवते स्तस्तस्य सूर्यवत्प्रतापो भवति ॥ ७ ॥

पदार्थ:—हे (इन्द्र) राजा जैसे (महान्) बड़ा सूर्य है वैसे (यस्य) जिस के सकाश से (स्वधावरी) बहुत अन्न की देने वाली (रेादसी) आकाश और पृथिवी (अनु, मन्नाते) अनुकूलता से अभ्यास करते हैं उन (ते) आप के वैसे हो सेना और राज्य हों (उत) और जिस से आप महान् (असि) हैं इस से (सहः) बलको प्रहण कर निर्वलों को पालो ॥ ७॥

भावार्थः -- इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है- जिस राजा की प्रजा श्रीर सेना धार्मिक श्रीर सुरिचत हों उस का सूर्य के समान प्रताप होता है ॥ ७ ॥

कः प्रशंसनीयः स्यादित्याह ॥

कौन प्रशंसा करने योग्य हो इस निषय को ॰ ॥

तं त्वां मुरुत्वंती परि भुवद्वाणीं स्वावंरी । न-चंमाणा सह द्यभिः॥ ८॥

तम्। त्वा । मुरुत्वंती । परि । भुवंत् । वाणीं । सुऽयावंरी । नक्षंमाणा । सह । द्याभिः ॥ ८ ॥

पदार्थः — (तम्) (त्वा) त्वाम् (मरुत्वती) प्रशस्ता म-रुती मनुष्पा विद्यन्ते यस्यां सा (पिर) (भुवत्) भवेत् (वा-णी) वाक् (सयावरी) या सहैव याति (नन्नमाणा) सर्वासु विद्यासु व्याप्नवती (सह) (द्युभिः) विज्ञानादिप्रकाशैः॥ ८॥

त्रन्वय: —हे विद्वन् यं त्वा मरुत्वती सयावरी नन्नमाणा वाणी युभिः सह परिभुवत्तं त्वा वयं सर्वतो भूषयेम ॥ ८ ॥

भावार्थः — यस्य विदुषो राज्ञ उपदेशकस्य वा सकलविद्या-युक्ता वाणी उत्तमा कार्यकरा उपदेश्या वा स्यात् स एव सर्वा प्रशं-सामर्हति ॥ ८॥ पद्धिः—हे विद्वान जिन (त्वा) श्राप को (मरुत्वती) जिस में प्रशंसा युक्त मनुष्य विद्यमान (सयावरी) जो साथ जाती (नद्यमाणा) श्रीर सब विद्याश्रों में व्याप्त होती हुई (वाणी) वाणी (द्युभिः) विज्ञानादि प्रकाशों के (सह) साथ (परिभुवत्) सब श्रोर से प्रसिद्ध हो (तम्) उन श्राप को हम लोग सब श्रोर से भृषित करें॥ =॥

भावार्थ: — जिस विद्वान राजा वा उपदेशक विद्वान की सकलविद्यायुक्त वाणी उत्तम और कार्य करने वाले उपदेश के योग्य हो वही सब प्रशंसा को योग्य होता है॥ =॥

पुनः कं नरं सर्वे नमन्तीत्याह ॥

फिर किस मनुष्य को सब नमते हैं इस निषय को • ॥

<u>ऊर्ह्वास्त्वान्विन्दंवो भुवेन्द्रममुप्यवि । स-</u> न्ते नमन्त कृष्टयंः ॥ ९ ॥

ऊर्द्वार्तः। त्वा । अर्नु । इन्दंवः । भुवंन् । दुस्मम् । उपं। द्यवि । सम् । ते । नुमृत्तु । कृष्ट्यंः ॥ ९ ॥

पदार्थः—( उद्घांसः ) उत्क्रष्टाः ( त्वा ) त्वाम् ( त्रानु ) ( इन्दवः ) ऐश्वर्ययुक्ता त्रानिदताः (मुवन्) भवन्ति (दस्मम्) ( उप ) ( द्यावि ) समीपस्थे प्रकाशितेऽप्रकाशिते वा (सम्) (ते) तव ( नमन्त ) नमन्ति ( कृष्टयः ) मनुष्याः ॥ ९ ॥

श्रन्वयः - हे विद्दन ! य उद्घीत इन्दवोऽनु भुवँस्ते कृष्टयः उपद्यवि दस्मं स्वा सन्मन्त ॥ ९ ॥

भावार्थः - यस्य राज्ञः समीपे भद्रा धार्मिका जनाः सन्ति तस्य विनयेन सर्वोः प्रजाः नम्रा भवन्ति ॥ ९ ॥ पद्रार्थ: — हे विद्वान् मो ( ऊद्वांसः ) उन्कृष्ट ( इन्दवः ) ऐश्वर्ययुक्त म्रा-नन्दित ( म्रनु, भुवन् ) भनुकूल होते हैं ( ते ) वे ( कृष्टयः ) मनुष्य ( उपद्यवि ) समीपस्थ प्रकाशित वा अप्रकाशित विषय में ( दस्मम् ) शत्रुओं का उपद्यय विनाश करने वाले ( त्वा ) आप को ( सन्नमन्त ) म्रच्छे प्रकार नमते हैं ॥ र ॥

भविर्थ:-- जिस राजा के समीप में भद्र, धार्मिक जन हैं उस की नम्नता से सब प्रजा नम्न होती हैं ॥ १ ॥

पुना राजप्रजाजनाः परस्परं किं कुर्ध्युरित्याह ॥ किर राजप्रनाजन परस्पर क्या करें इस विषय को०॥

त्र वो महे मंहिरधे भरध्वं त्रचेतसे त्र सुंमतिं कृंणुध्वम् । विशंः पूर्वीः त्र चंरा चर्षणिताः॥१०॥

प्र। वः । महे। महिऽवधे । भरध्वम्। प्रःचेतसे । प्र। सुऽः मतिम्। कुणुध्वम्। विशेः। पूर्वीः। प्र। चर्। चर्पणिऽप्राः॥ १०॥

पदार्थः—(प्र)(वः) युष्मस्यम् (महे) महते (महिद्ये) महतां वर्धकाय (भरध्वम्) (प्रचेतसे) प्रकृष्टं चेतः
प्रज्ञा यस्य तस्मै (प्र) सुमतिम्) शोभनां प्रज्ञाम् (कृणुध्वम्)
(विशः) प्रजाः (पूर्वीः) प्राचीनाः पिनापितामहादिभ्यः प्राप्ताः
(प्र)(चर) स्त्रत ह्यचोऽतस्तिङ इति दीर्घः (चर्पणिप्राः)
पश्चर्षणीन्मनुष्यान्प्राति व्याप्नोति सः॥ १०॥

श्रन्वयः है विहांसी यथा वयं वो युष्मभ्यमुत्तमान् पदार्था-न्त्रयच्छेम तथा यूवं नो महे महिरुधे प्रचेतसे सुमर्ति प्र भरध्वम- स्मान्पूर्वीर्विशो विदुषीः प्र कणुष्वम् । चर्षिषिप्रास्त्वं राजस्तवं नया-ये प्र चर ॥ १० ॥

भावार्थः - त्र्यत वाचकलु ॰ - हे मनुष्या यथा विद्यांसो युष्म-दर्थ शुभा गुणा न्युष्कलमेश्वर्य विद्यति तथा यूयमेतदर्थ श्रेष्ठां नी -तिं धत्त ॥ १ ॰ ॥

पदार्थ:—हे विद्वानो ! जैसे हम लोग (वः) तुम्हारे लिये उत्तम पदार्थों को दें वैसे तुम हम लोगों के (महे) महान् व्यवहार के लिये (महिवृषे) तथा वड़ों के बढ़ने श्रीर (प्रचेतसे) उत्तम प्रज्ञा रखने वाले के लिये (सुमितम्) सुन्दर मित को (प्र, भरध्यम्) उत्तमता से धारण करो हम लोगों को (पूर्वीः) प्राचीन पिता पिता-महादिकों से प्राप्त (विशः) प्रमाननों को (प्र, कृणुध्यम्) विद्वान् श्रच्छे प्रकार करो (चिपिप्राः) जो मनुष्यों को व्याप्त होता वह राजा श्राप न्याय में (प्र, चर) प्रचार करो ॥ १०॥

भावार्थ:—इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे मनुष्यो जैसे विद्वान जन
तुम लोगों के लिये शुभगुण और पुष्कल ऐश्वर्य विधान करते हैं वैसे तुम इन के लिये
श्रेष्ठ नीति धारण करो ॥ १०॥

पुनस्ते विद्यांसः किमुत्पादयेयुरित्याह ॥ फिर वे विद्वान् जन क्या उत्पन्न करें इस विषय को०॥

उरुव्यचंसे महिने सुद्यक्तिमिन्द्रांय ब्रह्मं जन-यन्त वित्राः। तस्यं ब्रतानि न मिनन्तिधीरांः॥११॥

उक्ऽव्यर्चसे । महिने । सुऽवृक्तिम् । इन्द्रांय । ब्रह्मं ।
 जन्यन्त् । विप्राः । तस्यं । ब्रतानि । न । मिन्नि । धीराः ॥११॥
 पदार्थः – ( उरुव्यत्तसे ) बहुषु विद्यासु व्यापकाय ( महि-

ने ) सत्कर्त्तव्याय ( सुवक्तिम् ) सुप्तु वर्जन्त्यन्यायं यया ताम् (इन्न्द्राय ) परमेश्वर्याय ( ब्रह्म ) धनमनं वा ( जनयन्त ) जनयन्ति ( विप्राः ) मेधाविनः ( तस्य ) ( व्रतानि ) सत्यभाषणादीनि कर्मणि ( न ) निषेधे ( मिनन्ति ) हिंसन्ति (धीराः) ध्यानवन्तः ॥ १ ॥

श्रन्वयः —हे धीरा विश्रा भवन्त उम्ब्यचसे महिन इन्हाय सुरक्ति ब्रह्म च जनयन्त तस्य बनानि केऽपि न मिनन्ति ॥१९॥

भावार्थः — ये राज्ञे महद्धनं जनयनत्यमत्याचारं वर्जायेत्वा सन् त्याचारं प्रसेधयन्ति ते पूज्या जायन्ते ॥ ११॥

पदार्थ: —हे (धीराः) ध्यानवान् (विश्वाः) विद्वानो आग लोग (उक्रःगन्ते) बहुत विद्याओं में व्यापक ( महिने ) सत्कार करने योग्य (इन्द्राय) परमेशवर्यवान के नियं ( मृतृक्तिम् ) उत्तमता में अन्याय को वर्जते हैं जिस से उस की और ( व्या ) यन वा अन्न को ( जनयन्त ) उत्पन्न करते हैं ( तम्य ) उन के ( व्यानि ) सन्य मा पण आदि कमें कोई ( न ) नहीं ( मिनन्ति ) नए करते हैं ॥ ११॥

भविर्थि: - नो राना के लिये बहुत घन उत्पन्न करने श्रीर असत्य श्रालरण को निवृत्त कर सत्य श्रावरण प्रक्षित्व करते हैं वे पृत्य होने हैं ॥ ११ ॥

> पुनः की हशं नरं सत्या वाकसेवत इत्याह ॥ फिर कैसे मनुष्य को सत्य वाणी सेवती है इस विषय की ।॥

इन्द्रं वाणीरनुत्तमन्युमेव सत्रा राजांनं द्धिरे सहंध्ये । हर्यंश्वाय बह्या समापीन् ॥१२॥१६॥

इन्द्रंम् । वाणीः । भनुंत्तऽमन्युम् । एव । सन्ना । रा-जानम् । दुधिरे । सहंध्ये । हरिंऽभदवाय । वृह्य । सम् । भाषीन् ॥ १२ ॥ १६ ॥ पदार्थः—(इन्द्रम्) स्त्रविद्याविदारकमाप्तं विद्वांसम् (वाणीः) सकल्विद्यायुक्ता वाचः (स्त्रनुत्तमन्युम्) न उत्तो न प्रेरितो मन्युः कोधो यस्य तम् (एव) (सत्रा) सत्येन (राजानम्) (दिधरे) द-धित (सहध्ये) सोदुम् (हर्यभ्वाय) प्रशंसितमनुष्याभ्वादियुः काय (वर्हय) वर्धय। स्त्रव संहितायाभिति दीर्वः (सम्) स्त्रापीन् य स्त्राप्तुवन्ति तान् ॥ ३२ ॥

श्रन्वयः -हे विद्दन् ! या वाणीः सत्राऽनुत्तमन्युं राजानिम-नद्रं सहध्ये दिधरे श्रापीन् सन्दिधरे तस्मा एव हर्यश्वाय सर्वी विद्या वहेंय ॥ १२ ॥

भावार्थः -यमजातकोधं जितेन्द्रियं राजानं सकलशास्त्रयुक्ता वागाप्तोति स एव सत्येन न्यायेन प्रजाः पालियतुमहेतीति ॥१२॥ भ्यत्रेन्द्रविद्द्राजकत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वमूक्तार्थेन सह सङ्गतिर्वेदा

इत्येकत्रिंशत्तमं सूक्तं पोडशो वर्गश्च समाप्तः॥

पद्रिधः—हे विद्वान् जो (वाणीः) सकल विद्या युक्त वाणी (सन्ना) सत्य से (अनुत्तमन्युम्) जिस का प्रेरणा नहीं किया गया क्रीध उस (राजानम्) प्रकाशमान (इन्द्रम्) अविद्या विदीर्ण करने वाले विद्वान् को (सहध्ये) सहने को (दिश्रे) धारण करते तथा (आपीन्) जो ज्याप्त होते हैं उन को (सम्) अच्छे प्रकार धारण करते हैं (एव) उसी (हर्यश्वाय) प्रशंसित मनुष्य और घोड़ों वाले के लिये सब विद्याओं को (बईय) बढ़ाओं ॥ १२॥

भावार्थ: - जिस न उत्पन्न हुए को घवाले, जितेन्द्रिय राजा को सकल शास्त्रयुक्त वाणी व्याप्त होती है वही सत्य न्याय से प्रजा पालने योग्य होता है ॥ १२ ॥
इस सूक्त में इन्द्र, विद्वान् श्रीर राजा के काम का वर्णन होने से इस सूक्त के
अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के श्रर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह इकतीशवां सूक्त श्रीर सोलहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥

श्रथ सप्तर्विशत्यृचस्य द्दातिशत्तमस्य सूक्तस्य । १-२५, २६, २७ विसष्ठः । २६ विसष्ठः शक्तिर्वा ऋषिः। इन्द्रो देवता। १। १। २४ विराङ् बृहती। ६। ८। १२। १६। १८। २६ विचृद्वृहती। ११। २७ वृहती। १७। २५ सुरि-ग्वृहती। २१ स्वराङ्बृहती छन्दः। मध्यमः स्वरः। २। ९ पङ्क्तिः। ५। १३। १५। १९। २३। १५। १९। २३ विचृत्पङ्क्तिः। ३ साम्नीपङ्क्तिः। ७ विराट् पङ्क्तिःछन्दः। पठचमः स्वरः। १०। १४ सुरिगनुष्टुप्। २०।२२ स्वराङनुष्टुप्छन्दः। गान्धारः स्वरः॥

अथ के दूरे समीपे च रच्चणीया इत्याह ॥ अब सत्ताईश ऋचावाले बत्तीशर्वे मूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मंत्र में कीन दूर और समीप में रच्चा करने योग्य होते हैं इस विषय को० ॥

मो पु त्वां वाघतंइचनारे श्रमित्रिरीरमन् । श्रारातांच्चित्सधुमादं नु श्रा गंहीह वा सञ्जर्ष श्रुधि ॥ १ ॥

मो इति । सु । त्वा । वाघतः । चन । धारे । ध्रमत् । नि । रीर्मन् । धाराचीत् । चित् । सध्रमादंम् । नः । धा । गृहि । इह । वा । सन् । उपं । श्रुधि ॥ १ ॥ पदार्थः—(मो) निषेधे (सु) (त्वा) त्वाम् (वाघतः)

मेधाविनः । वाघत इति मेधाविनाम निर्धं ॰ ३ । १५ ( चन ) श्रापि ( श्रारे ) समीपे दूरे वा ( श्रारमत् ) ( नि ) ( रीरमन् ) रमन्ताम् ( श्रारात्तात् ) दूरे ( चित् ) श्रापि ( सधमादम् ) यन्न सह माधन्त्यानन्दन्ति तम् ( नः ) श्रारमाकम् ( श्रा ) ( गाहि ) श्रागच्छ प्राप्तुहि वा (इह )(वा ) (सन् ) (उप ) (श्रुधि ) ॥ १ ॥

श्रन्वयः -- हे विद्वन् जन्वाचतस्तवारे चनाप्यस्मदारे मो सु रीरमन् । सततं तवारे सन्तरः वा रमयन्तु । श्रारात्ताचित्वं नः सध-मादमा गहीह वा प्रसन्नः सनस्माकं वचांसि न्युप श्रुधि ॥ १ ॥

भविष्यः - येषां मनुष्याणां समीपे मेघात्रिनो धार्मिका विद्यां-सो वसन्ति दुष्टाश्च दूरे तिष्ठन्ति ते सदैव सुखं लभन्ते॥ १॥

पद्रार्थः—हे विद्वान् राजा (वाघतः ) मेघावी जन आप के (आरे ) दूर (चन ) और (अस्मत् ) हम से दूर (मो, मु,रीरमन् ) मत रमें निरन्तर आप के समीप होते हुए (त्वा ) आप को रमावें (आरात्तात् ) दूर में (चित् ) भी आप (नः ) हमारे (सघमादम् ) उस स्थान को कि जिस में एक साथ आनन्द करते हैं (आ, गहि ) आओ (इह,वा ) वा यहां प्रसन्न (सन् )होते हुए हमारे वचनों को (नि, उपश्रुधि ) समीप में सुनो ॥ १ ॥

भावार्थ:-जिन मनुष्यों के समीप बुद्धिमान, धार्मिक, विद्वान्जन और दूर में दुष्ट जन हैं वे सदैव मुख पाते हैं ॥ १ ॥

> पुनः कस्य समीपे के वसेयुरित्याह ॥ फिर किस के समीप कान वर्से इस विषय को०॥

इमे हि ते ब्रह्मकतः सुते सचा मधी न मच

त्रासंते । इन्द्रे कामं जित्तारों वसूयवो रथे न पा-दमा दंधुः ॥ २ ॥

डमे। हि। ते। ब्रह्मऽरुतंः। सुते। सर्चा। मधा। न। मर्चः। भारतंते / इन्द्रे। कार्मम्। जिरितारंः। वसुऽयर्वः। रथे। न। पादंम्। भा। दुधुः॥ २॥

पदार्थः—(इमे) (हि) खलु (ते) तव (ब्रह्मरुतः)
ये ब्रह्म धनमनं वा कुर्वन्ति ते (सुते) निष्पादिते (सचा)समवायेन (मधौ) मधुरादिगुणयुक्ते (न) इव (मन्नः) मिन्नाकाः (न्नासते) उपतिप्रन्ति (इन्द्रे) परमैश्वर्यविति विदुपि राज्जिनि (कामम्) (जिरितारः) सत्यस्तावकाः । (वसूयवः) वसूनि धनानि कामयमानाः (रथे) रमणीये याने (न) इव (पादम्) चरणम् (न्ना) समन्तात् (दधुः) धरन्ति ॥ २ ॥

श्रन्वय:—हे राजंस्ते य इमे ब्रह्मरुतो वमृयवो जिरतारः सुते मधी मची न सचासते । इन्द्रे त्विप रथे पादं न काममा दधुस्ते हि सुखिनो जायन्ते ॥ २ ॥

भावार्थः - त्रत्रत्रोपमालं • -यो विहान्। जा धर्मातमा न्यायकारी स्यात्तर्ह्यस्य समीपे वहवो धार्मिका विहांसो भवेयुः॥ २॥

पद्धि:—हे राजा (ते) आप के जो (इमे) यह (ब्रह्मकृतः) धन वा अन्न को सिद्ध करने (वसूयवः) धनों की कामना करने (जरितारः) और सत्य की स्तुति करने वाले जन (सुते) उत्पन्न किये हुए (मधी) मधुरादिगुणयुक्त स्थान में (मक्तः) मक्खियों के (न) समान (सचा) सम्बन्ध से (आसते) उपस्थित होते हैं (इन्द्रे ) परमैश्वर्धवान् आप में (रथे ) रमणीय यान में (पादम्) पैर जैसे घरें (न) वैसे (कामम्) कामना को (आ, दधुः) सब ओर से धारण करते हैं वे (हि) ही सुखी होते हैं ॥ २॥

भावार्थ: - इस मंत्र में उपमालंकार है - जो विद्वान् राजा धर्मात्मा न्याय-कारी हो तो इस के समीप में बहुत धार्मिक विद्वान हों॥ २॥

पुनः केन कः किंवदुपासनीय इत्याह ॥ फिर किस को कौन किस के तुल्य उपासना करने योग्य है इस वि०॥

रायस्कांमो वर्जहरतं सुदक्षिणं पुत्नो न पि-तर हुवे ॥ ३॥

रायऽकांमः । वर्ज्ञेऽहस्तम् । सुऽदिच्चिणम् । पुत्रः । न । पितरंम् । हुवे ॥ ३ ॥

पदार्थः — (रायस्कामः ) यो धनानि कामयते सः (वजन हस्तम् ) शस्त्रास्त्रपारिम् (मुदित्रिणम्) शोभना दित्रणा यस्य तम् (पुत्रः ) (न ) इव (पितरम् ) जनकम् (हुवे ) ॥ ३॥

श्रन्वयः —हे मनुष्या यथा रायस्कामोऽहं पुत्रः पितरं न वज्त-हस्तं सदिष्ठणं राजानं हुवे तथैनं यूयमप्याह्वयत ॥ ३ ॥

भावार्थः - श्रत्रोपमा • - ये मनुष्या यथा पुत्राः पितरमुपासते तथा राजानं ये परिचरन्ति ते सकलेश्वर्यमश्चवते ॥ ३ ॥

पदार्थ: — हे मनुष्यो ( रायस्कामः ) धनों की कामना करने वाला मैं (पु-त्रः ) पुत्र ( पितरम् ) पिता को नैसे ( न ) वैसे ( वज्रहस्तम् ) राख्न भौर अस्त्रों के पार जाने भीर (सुदक्षिणम्) गुभदित्तिणा रखने वाले राजा को (हुवे) बुलाता हूं वैसे तुम भी बुलाओ।। २॥

भावार्थः - इस मन्त्र में उपमालंकार है - जो मनुष्य जैसे पुत्र पिता की उ-पासना करते हैं वैसे राजा की जो सेवा करते हैं वे समस्त ऐश्वर्य पाते हैं ॥ ३ ॥

> पुना राजादयः किमाचरेयुरित्याह ॥ फिर राजा आदि क्या आचरण करें इस विषय को०॥

ड्रम इन्द्रांय सुन्विरे सोमांसो दध्यांशिरः। ताँ त्रा मदांय वज्रहस्त पीतये हरिभ्यां याह्योक् त्रा॥ १॥

ड्मे। इन्द्रांय । सुन्<u>विरे</u>। सोमांसः । दिर्धित्रमाद्गिरः । तान्। मा। मद्रांय । <u>वज्</u>ञऽहुस्तु । प्रीतयें।हरिंऽभ्याम्। <u>याहि</u> । म्रोकेः । मा॥ ४॥

पदार्थः - (इमे ) (इन्द्राय ) परमेश्वर्याय (सुन्विरे ) सुन्वन्त्युत्पादयन्ति (सोमासः ) प्रेरकाः (दध्याद्दीरः ) ये दधस्यश्वन्ति ते (तान् ) (त्र्या ) (मदाय ) त्र्यानन्दाय (वज्रहस्त ) शिक्षास्त्रपाणे (पीतये ) पानाय (हरिम्याम् ) सुद्दीक्तिताम्याम-श्वाम्यां युक्ते रथेन (याहि ) प्राप्नुहि (त्र्योकः ) गृहम् (त्र्या ) समन्तात् ॥ ४ ॥

त्रन्वयः –हे वजहस्त य इमे दध्याद्वारः सोमासो जना म-दायेन्द्राय पीतये सुन्विरे महीषधिरसान् मुन्विरे तान्हरिस्यां युक्तेन रथेनाऽऽयाहि शुममोक त्रायाहि ॥ ४ ॥ भविथिः —ये पुरुषार्थेन विद्याः प्राप्योद्यमं कुर्वन्ति ते राज्य-श्रियं लभनते ॥ ४ ॥

पदार्थ:—हे (वज्रहस्त) ग्रस्त भीर अस्त्रों को हाथ में रखने वाले जो (इमे) वह (दध्याशिरः) घारण करने और ज्याप्त होने वाले (सोमासः) प्रेरक जन (मदाय) आनन्द और (इन्द्राय) परमेश्वर्य के लिये तथा (पीतये) पीने को (मुन्विरे) अच्छे रसों को उत्पन्न करते हैं (तान्) उन को (हिरम्याम्) अच्छी शीख पाये हुए वेडों से युक्त रथ से (आ, याहि) आओ शुभ (आकः) स्थान को (आ) प्राप्त होओ।। ४॥

भावार्थः — नो पुरुषार्थ से विद्याभों को प्राप्त होकर उद्यम करते हैं वे रा-ज्यश्री को प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥

> पुनर्मनुष्याः किं कुर्युरित्याह ॥ किर मनुष्य क्या करें इस विषय को०॥

श्रवच्छुत्कंर्ण ईयते वसूनां नू चिन्नो मर्धिपदि-रः। सुद्यश्चिद्यः सहस्रोणि शता दद्ननिर्दित्सं-न्तमा मिनत्॥ ५॥ १७॥

श्रवत् । श्रुत्ऽकंणः । ईयते । वसूनाम् । नु । चित् । नः । मधिपत् । गिरंः । सदाः । चित् । यः । सहस्रांणि । ज्ञाता । ददेत् । निकेः । दिरसंन्तम् । मा । मिनत् ॥ ५ ॥ १७ ॥

पदार्थ:—( अवत् ) ऋणुयात् ( श्रुत्कर्णः ) श्रुतौ कर्णे य-स्य सः ( ईयते ) गच्छति ( वसूनाम् ) धनानाम् ( नु ) सदः । श्रत्र ऋचि तुनुषेति दीर्षः (चित् ) श्रिपि (नः ) श्रस्माकम् (मार्षेषत् ) श्रिमिकाङ्केत् (गिरः ) सुशिक्तिता वाचः (सदः ) (चित् ) श्रिपि (यः ) (सहस्राणि ) (शता ) श्रसंख्यानि (ददत् ) ददाति (निकः ) निषेषे (दित्सन्तम् ) दातुमिच्छ । निष् (श्रा ) (मिनत् ) हिंस्यात् ॥ ५॥

त्रन्वयः -यः श्रुत्कर्णः सद्यः श्रवनो वसूनां गिराश्चनु मार्धे-षत्सहस्राणि शता ददनीयते दित्सन्तं निकरामिनत्स चित्सर्वदासुखी भवति ॥ ५ ॥

भावार्थ:—ये दीर्घेण ब्रह्मचंपेण सर्वी विद्या श्राप्त्रन्ति विद्या-सुिक्तिता वाच इच्छन्त्यन्येभ्योऽनुलं विज्ञानं ददित ते दुःखं ना-प्रुवन्ति ॥ ५ ॥

पदार्थ:—(यः) जो (श्रुत्कर्गः) श्रुति में कान रखने वाला (सद्यः) श्रीझ (श्रवत्) सुने (नः) हमारे (वमृताम्) धनों के संबन्ध में (गिरः) अच्छी शिद्या की भरी हुई वाणियों को (चित्) भी (नु) शीझ (मर्धिपत्) चाहे (स-हस्राणि) हनारों (शता) सैकड़ों पदार्थों को (ददत्) देना और (ईयते) पहंचाता है (दित्सन्तम्) देना चाहने हुए को (निकः) नहीं (आ, मिनत्) विनाशे (चित्) वहीं सर्वदा मुखी होता है ॥ ९॥

भावार्थ: — नो दीर्घ ब्रह्मचर्य से सन विद्याओं को मुनते भन्द्री शिक्षा युक्त वाशियों को चाहते और भीरों को भनुल विज्ञान देते हैं वे दुःख नहीं पाते हैं ॥९॥

> पुनर्मनुष्यः कैः सह किं कुर्यादित्याह ॥ फिर मनुष्य किन के साथ नचा करे इस विषय को ।॥

स वीरो अप्रतिष्कुत इन्द्रेण शूशुवे नृभिः।

यस्ते गभीरा सर्वनानि छत्रहन्त्सुनोत्या च धार्व-ति ॥ ६ ॥

सः । वृश्ः । भर्ततिऽस्कुतः । इन्द्रेण । शृशुवे । नृऽभिः । यः । ते । गुमीरा । सर्वनानि । च्य्रऽहृतः । सुनोति । भा । च । धावति ॥ ६ ॥

पदार्थ:—( सः ) ( बीरः ) निर्मयः ( ऋप्रतिष्कुतः ) इत-स्ततः कम्परहितः ( इन्द्रेण ) परमैश्वर्षेण ( शूजुवे ) उपगच्छति ( नृभिः ) नायकैर्मनुष्पः ( यः ) ( ते ) तव ( गभीरा ) गभी-राणि ( सवनानि ) प्रेरणानि ( दनहन् ) शबुहन्तः ( सुनो-ति ) ( ऋ। ) ( च ) ( धावति ) ॥ ६ ॥

अन्वयः —हे रत्रहन् ! यस्तेऽप्रतिष्कृतो वीरो इन्द्रेण नृभिः सह शुशुवे गभीरा सवनानि सुनोति सद्य त्र्यावावति च स एव शबून् विजेतुं शक्नोति ॥ ६ ॥

भावार्थः - य उत्तमैः पुरुषेः सह। भिसान्य दुष्टैः सह वैम-नस्यं रज्ञान्ति तेऽसल्यमैश्वर्यमाग्नुवन्ति ॥ ६ ॥

पद्रिधः —हे (वृत्रहन) शत्रुश्रों को मारने वाले (यः) नो (ते) श्रापका (अप्रतिष्कुतः) इधर उधर से निष्कंप (वीरः) निर्भय पुरुष (इन्द्रेण) परमै- धर्ष श्रीर (नृिमः) नायक मनुष्यों के साथ (श्रूशुवे) समीप श्राता है (गमीरा) गमीर (समानि) प्रेरणाश्रों को (सुनोति) उत्पन्न करता है शीध्र (श्रा, धावित, च) दौड़ता है (सः) वही शत्रुश्रों को जीत सकता है ॥ ६॥

भविर्थ:—नो उत्तम पुरुषों के साथ सब श्रोर से भित्रता श्रीर दुष्टों के साथ बैमनस्य रखते हैं वे राजुपन श्रीर ऐश्वर्य पाते हैं ॥ ६ ॥

## पुनः स राजा किं कुर्यादित्याह ॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को ।।

भवा वरूथं मघवनम्घोतां यत्ममजासि शर्धं-तः । वि त्वाहंतस्य वेदंनं भजेमह्या दूणाशों भरा गयंम् ॥ ७॥

भवं । वर्र्षथम् । मघुऽवन् । मघोनाम् । यत् । सम्इमजीः सि । शर्धतः । वि । त्वाऽहंतस्य । वेदंनम् । भजेमहि । मा । दुःऽनशंः । भर् । गयंम् ॥ ७ ॥

पदार्थः—( भव ) त्रत्र ह्यचोऽतिहतङ इति दीर्घः ( वरू-धम् ) प्रशस्तं गृहम् ( मघवन् ) बहुधनयुक्त (मघोनाम् ) धनाः ढ्यानाम् ( यत् ) ( समजाित ) सन्यक्प्राप्तुगः (शर्धतः) बलः वतः ( वि ) (त्वाहतस्य ) त्वपा हतस्य ( वेदनम् ) प्रापणम् ( भजेमिह ) सेवेमिह ( त्र्रा ) ( दूणाशः ) दुर्लभो नाशो पस्य सः ( भर ) धर । त्रत्रत्र ह्यचोऽतिहतङ इति दीर्घः ( गयम् ) प्रजाम् ॥ ७ ॥

श्रन्वयः —हे मघविनन्द्र राजेंद्रवं यन्मघोनां वरूथमित त-स्तमजाति त्वाहतस्य दार्घतो वरूथं प्राप्तो भव दार्घतो गयं भर दूणादाः सन्विभव येन वेदनं वयमा भंजेमिह ॥ ७॥

भावार्थः —हे राजन ! दुष्टहन्तुस्ते प्रजायां या नीतिस्तदनुकू-लानि कर्माणि वयं कुर्याम यतस्त्वमस्मदनुकूलो भवेः॥ ७॥ पदार्थ:—हे (मधनन् ) बहुधन युक्त राजा आप ( यत् ) जो ( मघोनाम् ) धनवानों का ( बह्रथम् ) प्रशंसित घर है उसे ( समजासि ) अच्छे प्राप्त होओ ( त्वाह्तस्य ) तुम्हारे नष्ट किये हुए ( शर्धतः ) बलवान् के घर को प्राप्त ( मव ) होओ बलवान् के ( गयम् ) प्रजाजनों को ( भर ) धारण पोपण करो और ( दू- खाशः ) दुर्लम है नाश जिस का ऐसे होते हुए (वि ) विशेषता से प्रसिद्ध हूजिये जिस से ( बेदनम् ) पदार्थों की प्राप्ति को हम लोग ( आ, भजेमहि ) अच्छे सेवें ॥ ७ ॥

भावार्थ: —हे राजा ! दुप्टों के मारने वाले आप की प्रजा में जो नीति उसी के अनुक्ल कर्म हम लोग करें जिस से हमारे अनुकूल आप होओ।। ७॥

> पुना राज्ञा वैद्यैः किं कारयितव्यमित्याह ॥ फिर राजा को वैद्यों से क्या कराना चाहिये इस विषय को ।॥

सुनोतां सोम्पावे सोम्मिन्द्रांय विजिणे । प-चंता प्रकीरवंसे कणुध्वमित्प्रणितित्रंण्यते मयंः॥८॥

मुनोतं। सोम्ऽपावें। सोमंम्। इन्द्रांय। वृज्ञिणे। पर्वत। पुक्तीः। सर्वसे। कुणुध्वम्। इत्। प्रणन्। इत्। प्रणते। मर्यः॥८॥

पदार्थः - ( मुनोत ) निष्पाद्यत । स्त्रत संहितायामिति दी-र्घः ( तोमपाव्ने ) महीपिरसम् पात्रे ( सोमम् ) ऐश्वर्यम् ( इ-न्द्राय ) दुष्ट्रात्रुविदारकाय ( वजिले ) ( पचत ) स्त्रत्र संहिता-यामिति दीर्घः ( पक्तीः ) पाकान् ( स्त्रत्रसे ) रच्नणाद्याय ( रु-णुध्यम् ) ( इत् ) एव ( प्रणन् ) पालयन् ( इत् ) एव (प्रणते) पालयति ( मयः ) सुखम् ॥ ८॥

अन्वयः - हे वैद्यशास्त्रविदो विहांसो यूपं सोमपाव्ने सोमं

सुनोता बज्जिण इन्द्राय सोमं सुनोत सर्वेषामवसे पक्ती प्रचत छ-णुध्वमिद् यथा प्रणन्विहान्मयः प्रणते तथेत्प्रजाम्यो मयः प्रणत॥८॥

भविश्वः-त्रत्रत्र वाचकलु • - ये वैद्याः स्युस्त उत्तमान्योषधा-नि प्रशस्तान्रोगनाशकान्मानुत्तमानन्तपाकाश्व सर्वान्मनुष्यान् प्रति-शिक्षेरन्येन पूर्णं सुखं स्यात्॥ ८॥

पद्रिधः—हे वैद्यशास्त्रवेता विद्वानो तुम (सोमपान्ने) बड़ी २ अभेपियों के रस को पीने वाले के लिये (सोमम्) ऐश्वर्य को (मुनोता) उत्पन्न करो (विज्ञिणे) शस्त्र और अस्त्रों को धारण करने और (इन्द्राय) दुष्टशत्रुओं को विदीर्ण करने वाले के लिये ऐश्वर्य को उत्पन्न करो सब की (अवसे) रच्चा के लिये (पक्तीः) पाकों को (पचत) पकाओं (कृणुध्वम्, इत्) करो ही जैसे (पृण्न्) पालना करता हुआ विद्वान् (मयः) सुख को (पृण्वे) पालना है वैसे (इत्) ही प्रजाननों के लिये सुख पालो। । = ।।

भावार्थ: — इस मंत्र में वाचकलुतोपमालंकारहे – नो वैद्य हों वे उत्तम स्रो-षि, प्रशंसायुक्त, रोगनाशक, रस स्रोर उत्तम स्रत्न पाकों की सब मनुष्यों के प्रति शिक्षा दें निस से पूर्ण मुख हो ॥ ८ ॥

> पुनर्मनुष्याः किंवहर्तेरित्रत्याह ॥ फिर मनुष्य किसके तुल्य वर्ते इस विषय को०॥

मा स्त्रेधत सोमिनो दक्षता महे कंणुध्वं राय श्रातुजें। तरणिरिज्जंयित क्षेति पुष्यंति न देवासंः कवत्नवें॥ ९॥

मा । स्रे<u>धतः । सोमिनः । दक्षतः । महे । क</u>ृणुध्वम् ।

राये । भारतुर्जे । तरिणेः । इत् । ज्यति । चेति । पुष्यंति । न । देवासंः । क्वत्नवे ॥ ९ ॥

पदार्थः—(मा) निषेधे (स्नेयत) हिंसत (सोमिनः) त्रो । प्रध्यादियुक्तस्य भ्वयंत्रतो वा (दत्तत) वर्लं प्राप्नुत । त्रप्रत्र संहिता । यामिति दीर्घः (महे ) महते (क्षणुष्वम्) (राये) घनाय (त्रप्रानुजे) वलकारकाय (तरिणः) पुरुषार्थी (इत् ) इव (जयित) (त्रेति) निवसति (पुष्यित) (त्र) निषेधे (देवासः) विद्वांसः (कन्वत्तवे) कुत्सितकर्भव्यापनाय ॥ ९ ॥

त्र्यन्वयः है मनुष्या तथा देवासः कवत्नवे न प्रवेतन्ते तथा सोमिन त्र्यानुजे महे राये मा स्नेधत दत्तत सुकर्माणि कणुध्वं य-स्नरणिरिदिव जयित स्नेति पुष्यति ते दत्तत ॥ ९॥

भावार्थः — त्रातोपमालंकार ॰ — येऽन्यायेन किञ्चन हिंसन्ति धर्मात्मनां दृद्धिं सततं कुर्वन्ति ते विद्यांसः सदा विजयन्ते धर्म्यं निन्वसन्ति पुष्टाश्च जायन्ते ॥ ९ ॥

पद्रार्थ: — हे मनुष्यो जैसे (देवासः) विद्वान् जन (कवत्नवे) कुस्सित कर्म में व्याप्ति के लिये (न) नहीं प्रवृत्त होते हैं वैसे (सोमिनः) श्रोषधी श्रादि युक्त वा ऐश्वर्यवान् के (श्रातुजे) बल करने वाले (महे) महान् (राये) धन के लिये (मा) मत (क्षेधत) विनाशो (दक्तत) बल पाश्रो सुकर्म (कृणुध्वम्) करो जो (तरिणः) पुरुषार्थी जन (इत्) ही (जयित) जीतता (क्षेति) जो निरन्तर वसता वा (पुष्यित) जो पुष्ट होता वे सब बल पार्वे॥ र ॥

भावार्थ:-इस मन्त्र में उपमालंकारहै-जो श्रन्याय से किसी की हिंसा नहीं

करते और धर्मात्माओं की वृद्धि करते हैं वे विद्वान् जन सर्वदा जीतते धर्म में निवास करते और पुष्ट होते हैं ॥ १ ॥

पुनः कस्य केन किं स्यादित्याह ॥

फिर किसका किससे क्या हो इस विषय को ।।

निकः सुदासो रथं पर्यास न रीरमत्। इन्द्रो यस्यांविता यस्यं मुरुतो गमुत्स गोमंति ब्रुजे॥१०॥१८॥

निकः । सुऽदासंः । रथम । परिं । माम । न । रीरुम्त्। इन्द्रंः । यस्यं । मुिता । यस्यं । मुरुतः । गर्मत् । सः । गी-ऽमिति । ब्रजे ॥ १० ॥ १८॥

पदार्थः—(निकः) (सुदासः) श्रेष्ठा दासाः सेवका दानानिवा यस्य सः (रथम्) (पिर्र) सर्वतः (न्न्रास) न्न्रस्यति
(न) निवेधे (रीरमत्) रमयति (इन्द्रः) दुष्टानां विदारकः
(यस्य) (न्न्रविता) रक्तकः (यस्य) (मरुतः) प्राणा इव
मनुष्याः (गमत्) गच्छिति (सः) (गोमिति) गावो बहवो
धेनवो विद्यन्ते यस्मिंस्तिस्मिन् (वजे) वजन्ति यस्मिंस्तिस्मन्
स्थाने ॥ १०॥

त्रान्वय: - यस्येन्द्रोऽविता गमदयस्य मरुतो रक्तकाः सन्ति गोमिति वृजे गमत् यस्येन्द्रो रिक्तिता नास्ति स सुदासो रथं निकः पर्यास न स रीरमत् ॥ १०॥

भविथि: -यदि राजा प्रजाया रक्तको न स्यात्तार्हिकस्यापि सु-खं न भवेत् ॥ १ ॰ ॥ पद्रार्थ:—(यस्य) जिस का (इन्द्रः) दुष्टों को विदीर्ण करने वाला (झ-विता) रक्तक (गमत्) जाता है वा (यस्य) जिस के (मरुतः) प्राण के मनुष्य रक्षा करने वाले हैं जो (गोमित) जिस में बहुत सी गौथें विद्यमान और (वृजे) जिस में जाते हैं उस स्थान में जाता है। जिस का दुष्टों का विदीर्ण करने वाला रक्षक नहीं वह (सुदासः) श्रेष्ठ सेवक वा दानों वाला जन (रथम्) रथ को (निकः) नहीं (पर्यास) सब श्रोर से श्रलग करता और (सः) वह (न) नहीं (रीरमत्) दूसरों को रमाता है।। १०॥

भावार्थ: - यदि रात्रा प्रना का रत्तक न हो तो किसी को मुल न हो ॥१०॥

पुना राजप्रजाजनाः परस्परं किं कुट्युरित्याह ॥ किर राजा श्रीर प्रजा जन परस्पर क्या करें इस विषय०॥

गम्हाजं वाजयंत्रिन्द्र मत्यों यस्य त्वमंविता भु-वंः । श्रस्माकं बोध्यविता रथानाम्स्माकं शूर न्-णाम् ॥ ११ ॥

गमंत्। वाजंम्। वाजयंत्। इन्द्रः। मर्त्यः। यस्यं। त्वम्। मृविता। भुवंः। मुस्माकंम्। बोधि। मृविता। स्थानाम्। मुस्माकंम्। जूरु। नृणाम्॥ ११॥

पदार्थः—( गमत् ) प्राप्नोति ( वाजम् ) विज्ञानमचादिकं वा ( वाजपन्) प्राप्तुमिच्छन् (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त राजन् (मर्त्यः) मनुष्यः ( यस्य ) ( त्वम् ) ( श्रविता ) रक्तकः ( भुवः ) भवेः ( श्रस्माकम् ) ( बोधि ) वुध्यस्व ( श्रविता) रक्तकः (रथानाम्) यानादीनाम् (श्रस्माकम्) (शूर) निभैष (नृषाम्)मनुष्याणाम् ॥ १ १॥

अन्वयः — हे ज्ञूरेन्द्र यस्य स्वमविता भुवः स मत्यों वाजय-न्सन्वाजं गमधेषामस्माकं रथानामेषामस्माकं नृणां चाऽविता संस्त्वं बोधि ते वयं वाजं प्राप्नुयाम ॥ ११ ॥

भविथिः-यदा राजा प्रजाः प्रजा राजानञ्च रत्नेत्तदा सर्वेषां यथावद्रक्षा संभवेत् ॥ ११ ॥

पद्रिशः—हे (शूर) निर्भय (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त राजा (यस्य) जिस के श्राप (श्रविता) रक्तक (भुवः) हों वह (मर्त्यः) मनुष्य (वानयन्) पाने की इच्छा करता हुआ (वाजम्) विज्ञान वा अलादि को (गमत्) प्राप्त होता है जिन (श्रस्माकम्) हम लोगों के (रथानाम्) रथ श्रादि के तथा जिन (श्रस्माकम्) हम लोगों के (नृणाम्) मनुष्यों के भी (श्रविता) रन्द्रा करने वाले (त्वम्) आप (बोधि) सममों वे हम लोग विज्ञान वा अल श्रादि के। प्राप्त हों॥ ११॥

भविधि:—मन राजा प्रजाओं की और प्रजानन राजाओं की रक्षा करें तन सन की यथावत् रक्षा का संभव हो ॥ ११ ॥

पुनः स राजा किं कुर्यादित्याह॥ किर वह राजा क्या करे इस विषय को०॥

उदिन्न्वंस्य रिच्यतेंऽशो धनं न जिग्युषः। य इन्द्रो हरिवान्न दंभन्ति तं रिपो दक्षं दधाति सो मिनि॥ १२॥

उत्। इत्। नु । अस्य । रिच्यते । भंशः । धनंम्। न । जिग्युषः। यः। इन्द्रंः। हरिंऽवान् । न । दुभन्ति । तम् । रि-पः। दत्तंम् । दुधाति । सोमिनि ॥ १२ ॥ ्पदार्थः ( उत् ) ( इत् ) ( नु ) ( त्र्रस्य ) ( रिच्यते )
त्रिप्रको मवति ( त्र्रंशः ) मागः ( धनम् ) (न) इव (जिग्युषः)
जयशीलस्य ( यः ) ( इन्द्रः ) समर्थो राजा ( दमन्ति) हिंसन्ति
( हरिवान् ) बहुप्रशस्तमनुष्ययुक्तः ( न ) निषेषे (तम्) (रिपः)
शत्रवः ( दत्तम् ) बलम् (दधाति ) (सोमिनि) ऐश्वर्यवति ॥९ २॥

श्रुन्वयः -यो हरिवानिन्द्रः सोमिनि दक्तं दधाति तं रिपो न दमन्ति यस्याऽस्य जिग्युपस्तिमिदंश उद्गिच्यते तमंशो धनं नेव नु दधाति॥ १२॥

भावार्थः - यो राजा धनिष्वेदवर्य दरिद्रेषु च वर्धयित तं हिं-सितुं कोऽपि न दाक्कोति यस्याऽधिकः पुरुपार्थी भवति तमेव धन-प्रतिष्ठे प्राप्नुतः॥ १२॥

पद्रार्थ:—(यः) जो (हरिवान्) बहुत प्रशंसित मनुष्य युक्त (इन्द्रः) समर्थ राजा (सोमिनि) ऐश्वर्यवान् में (दक्तम्) बल (दधाति) धारण करता है (तम्) उस को (रिषः) शत्रुजन (न) नहीं (दभन्ति) नष्ट करते हैं जिस (अस्य) इस (जिग्युषः) जयशील के (इत्) उसी के प्रति (अंशः) भाग (उद्गिच्यते) अधिक होता है उस को वह भाग (धनम्) धन के (न) समान (नु) शीध धारण करता है।। १२॥

भावार्थ: — जो राजा धनियों में जो ऐश्वर्य है उसे दरिद्वियों में भी बड़ा-ता है उस को कोई नष्ट नहीं कर सक्ता है जिस का अधिक पुरुषार्थ होता है उसी की धन और मितिष्ठा प्राप्त होती है ॥ १२ ॥

पुनः प्रजाः की हशं राजानमनुकूला भवन्तीत्याह ॥
किर प्रजा के से राजा के अनुकूल होती हैं इस विषय को॰ ॥
मन्त्रमखंवें सुधितं सुपेशंसं दर्धात युज्ञियेष्वा।

पूर्वीश्चन प्रसितयस्तरनित तं य इन्द्रे कर्मणा भुवंत् ॥ १३॥

मन्त्रेम् । अर्थवेम् । सुःधितम् । सुऽपेशंतम् । दर्थात । यज्ञिषेषु । मा । पूर्वीः । चन । प्रऽतितयः । तरन्ति । तम् । यः । इन्द्रे । कर्मणः । भुवंत् ॥ ५३ ॥

पदार्थः - ( मन्त्रम् ) विचारम् ( त्रावर्तत् ) त्रानरुपं पूर्णः म् ( सुधितम् ) सुद्धु हितम् ( सुपेशसम् ) सुद्धपम् ( दधात ) ( प्रज्ञिषेषु ) राजपालनादिसङ्घतेषु व्यवहारेषु ( त्राः ) ( पूर्वीः ) प्राचीनाः ( चन ) त्रापि ( प्रतितयः ) प्रक्रप्रानि प्रेमबन्धनानि ( तरन्ति ) प्राप्तुवन्ति ( तम् ) ( यः ) ( इःदे ) राजनि (सति) ( कर्मणा ) सन्त्रियमा ( भुवत् ) भवेत् ॥ १३ ॥

श्रन्वयः —ये यिक्षियेष्वस्तर्व सुधितं सुपेशसं मन्त्रं दधात यः कर्मणेन्द्रे भवतं पूर्वीः प्रसितयश्चना तरन्ति ॥ १३॥

भविष्यः - येषां राज्ञां गूढो विचारः सर्वहितकरणं श्रेष्ठप्रवस्त-श्र भवति ते सिकियया सर्वाः प्रजाः प्रेमास्पदेन रञ्जिपतुं शक्कुः वन्ति ॥ १३ ॥

पद्रिधः - जो (यज्ञियेषु) राजपालनादि कामों से संग रखते हुए व्यवहारों में ( अखर्वम् ) पूर्ण ( सुनितम् ) सुन्दरता से स्थापित ( सुप्रेशमम् ) सुह्रप ( मन्त्रम् ) विचार को ( दधात ) धारण करें ( यः ) जो ( कर्मणा ) उत्तम किया से (इन्द्रे) राजा के निमित्त ( भुवत् ) प्रसिद्ध हो ( तम् ) उम को ( पूर्वीः ) प्राचीन ( प्रसित्यः ) प्रकृष्ट प्रेमवंधन ( चन ) भी (भ्रा, तरन्ति ) प्राप्त होते हैं ॥ १३॥

भानार्थः - जिन राजाओं का गृह विचार सर्वहित करना और श्रेष्ठ यहन होता है वे अच्छी किया से सब प्रजाननों को प्रेमास्पद से प्रसन्न कर सकते हैं ॥ १३॥

पुनर्मनुष्यः केन रिचतः की हशो भवतीत्याह ॥ किर मनुष्य किस से रचा पाया हुआ केमा होता है इस विषय को ।॥

कस्तिमिं द्वावंसुमा मत्यों दघपति । श्रदा इते मघवुन्पार्वे द्विति वाजी वाजी सिपासिति॥११॥

कः। तम्। इन्द्र। त्वाऽवंसुग् । मा। मर्थः। हुधुर्षित् । श्रद्धा। इत्। ते । मुघुःवन्। पार्थे। दिवि । वाजी। वाजीम्। सिमास्ति ॥ १४॥

पदार्धः—(कः) (तम्) (इन्द्र) धार्मिक राजन् (स्वा-वमुम्) स्वया प्राप्तधनम् (त्र्रा) (मर्त्धः) (दधर्षति) तिरस्क-रोति (श्रद्धा) सत्ये प्रीतिः (इत्) एव (ते) तव (मधवन्) वहैश्वर्ष (पार्ये) पाजनीये पूर्णे वा (दिवि) प्रकाशे (वाजी) विज्ञानवान् (वाजम्) विज्ञानम् (सिपासति) विभक्तुमिच्छति॥१४॥

श्रन्वयः - हे मघविनिद्ध को मत्यों तं त्वावसुं दधर्वति ते पार्वे दिवि को वाजी वाजं श्रद्धा श्रद्धानिदासिपासित ॥ १४॥

भावार्थः - यस्य रक्तां घार्मिको राजा करोति तं तिरस्कर्तुं कः शक्तोति ॥ १४ ॥

पदार्थः -हे ( मवतन् ) बहुत ऐश्वर्य वाले ( इन्द्र ) धार्मिक राजा (कः) कीन ( मर्त्यः ) मनुष्य ( तम् ) उस ( स्थावसुम् ) तुम से पाये हुए धन वाले का

(इंघर्षति) तिरस्कार करता है (ते) आप के (पार्थ) पालना करने योग्य वा पूर्ण (दिनि) प्रकाश में कीन (वाजी) विज्ञानवान् (वाजम्) विज्ञान को तथा (श्रद्धां) सत्य में प्रीति श्रद्धा (इत्) ही को (आ, सिपासति) अलग करना चाहता है।।१४॥

सका है ॥ १४ ॥

पुनः स राजा किं कुर्यादित्याह ॥ फ़िर वह राजा क्या करे इस विषय को०॥

म्घोनः सम छत्रहत्येषु चोदय ये ददंति शि-या वसुं। तव प्रणीती हर्यश्व सूरिमिर्विश्वां तः रेम दुरिता ॥ १५॥ १९॥

म्घोनंः।स्म । <u>वृत्र</u>ऽहत्येषु । चो<u>दय</u> । ये। ददंति । श्रिया । वर्तुं । तवं । प्रऽनीती । <u>हारिऽग्रद्य</u> । सूरिऽभिः । विश्वां । वर्ते । वर्त्वा । १९ ॥ वर्ते । वुःऽहृता ॥ १९ ॥ १९ ॥

पदार्थः—( मघोनः ) धनाढ्यान् ( स्म ) एव ( व्लह्खे-षु ) वत्राणां द्या येषु सङ्ग्रामेपु तेषु ( चोदय ) प्रेरय ( ये ) ( ददति ) (प्रिया) प्रियाणि कमनीयानि ( वसु ) धनानि ( तव ) ( प्रणीती ) प्रकृष्ट्या नीत्या रिवताः सन्तः ( हर्यश्व ) हरयोऽश्वा महान्तो मनुष्या यस्य तत्सन्बुद्धौ ( सूरिभिः ) विद्विद्धः सह ( विश्वा ) सर्वाणि ( तरेम ) ( दुरिता ) दुःखानि॥ १५॥

न्त्रन्ययः हे हर्षश्व ? सूरिभिस्सह ये तव प्रणीती प्रिया वसु

ददित तान् ये च तव प्रणीती सूरिभिः सह वयं विश्वा दुरिता तरेम ताँश्व स्वं दत्रहस्येषु मघोनः रम चोदय॥ १५॥

भावार्थः —हे राजन् ! भवान्यदि पत्तपातं विहाय सर्वान् रत्ने-दुदारान् धनाढ्यान्सङ्ग्रामेषु प्रेरयेत्तिहं सर्वे वयं सर्वाणि दुःखानि तरेम ॥ १५॥

पद्रिः —ह (हर्यश्व) हरण शील महान् घोड़ों वाले मनुष्य (सूरिभिः) विद्वानों के साथ (ये) जो (तव) श्रापकी (प्रणीती) उत्तम नीति से (प्रिया) प्रिय मनोहर (वसु) भनों को (ददित ) देते हैं उन को और जो श्राप की उत्तम नीति और विद्वानों के साथ हम लोग (विश्वा) सब (दुरिता) दुःखों को (तरेम) तरें उन्हें भी श्राप (बृत्रहत्येषु) शत्रुश्चों की हिंसा जिन में होती है उन में (मघोनः) धनादच करने (सम) ही को (चोदय) प्रेरणा देशो॥ १५॥

भावार्थः — हे राजा ! श्राप यदि पत्तपात को छोड़ के सब की रत्ता करें भौर उदार धनाढचों को संग्राम में प्रेरणा दें तो सब हम लोग सब दुःखों को तरें॥१५॥

> पुनः सः राजा की ह्याः स्यादित्याह ॥ किर वह राजा कैसा हो इस विषय को०॥

तवेदिन्द्राव्मं वसु त्वं पुष्यसि मध्यमम्। सवा-विश्वंस्य पर्मस्यं राजसि निकंष्ट्वा गोषुं रुएवते ॥१६॥

तवं। इत्। इन्द्र। अवमन्। वसुं। त्वम्। पुष्यसि । म्ध्यमम् । सत्रा । विश्वांस्य । प्रमस्यं । राजसि । निकंः ।
त्वा । गोर्षु । वृष्वते ॥ १६ ॥

पदार्थ:-( त्व ) (इत् ) (इन्द्र ) ( त्रवमम् ) निरुष्टं

रत्नकं वा (वसु) द्रव्यम् (त्वम् ) (पुष्यति ) (मध्यमम् ) मध्ये भवम् (सत्रा ) सत्यम् (विश्वस्य ) समग्रस्य (परमस्य ) उत्कष्टस्य (राजसि ) (निकः ) निषेधे (त्वा ) त्वाम् (गो-षु ) पृथिवीषु (स्एवते ) स्वीकुर्वन्ति ॥ १६॥

श्रन्यय: —हे इन्द्र! यसवाऽवनं मध्यमं वस्वस्ति येन त्वं पुःष्यिन यस्य विश्वस्य परमस्य धनस्य मध्ये सन्ना त्वं राजसि तन गोपु च त्वा केऽपि दान्रवो निकिरिद् रुण्वते ॥ १६॥

भावार्थः —हे राजँहत्वं सदैव निक्ठप्टमध्यमीत्तमानां धनानां न्यायेनैव सञ्चयं कुट्यी यस्य धर्मजत्वात्सत्यं धनं वर्तते तं किमिषि दुःखं नामोति ॥ १६ ॥

पदार्थः—हे (इन्द्र ) परमिश्वर्यवान् मो (तव ) मापका ( अथमम् ) निकृष्ट वा रच्चा करने वाला भौर (मध्यमम् ) मध्यम (वसु ) धन है जिस से (त्वम् )
भाप (पुष्यिस ) पुष्ट होते जिस (विश्वस्य ) समग्र (परमस्य ) उत्तम धन के
बीच (सन्ना ) सत्य भाप (राजिस ) प्रकाशित होते हैं उस में भौर ( गोषु )
पृथिवियों में (त्वा ) भाप को कोई भी शत्रु नन (निकः ) न (इत् ) ही (वृयवते ) स्वीकार करते हैं ॥ १६ ॥

भावार्थः —हे राजा! आप सदैव निकृष्ट, मध्यम और उत्तम धनों का न्याय से ही संचय करों जिस का धर्म से उत्पन्न होने से सत्य धन वर्त्तमान है उस को कोई दुःख नहीं प्राप्त होता है ॥ १६ ॥

पुनः स राजा की हशो भवे दित्याह ॥ फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को ० ॥

स्वं विश्वंस्य धनदा श्रंसि श्रुतो य ई भवं-

न्त्याजर्यः । तवायं विश्वंः पुरुहूत् पार्थिवोऽव्रस्यु-नीमं भिक्षते ॥ १७ ॥

स्वम्। विश्वंस्य । धन्ऽदाः । भृति । श्रुतः । ये । ईम् । भवंन्ति । धाजयंः । तवं । भ्रयम् । विश्वंः । पुरुऽहूत् । पार्थिवः । भवस्युः । नामं । निक्षते ॥ १७॥

पदार्थः - (त्वम् ) (विश्वस्य ) समग्रस्य राष्ट्रस्य (घनदाः)
यो धनं ददाति सः (श्राप्ति ) (श्रुतः ) प्रसिद्धकीर्तिः ( ये )
(ईप् ) सर्वतः (भवन्ति ) (श्रागयः ) सङ्ग्रामाः (तव )
(श्रयम् ) (विश्वः ) सर्वी जनः (पुरुद्दूत ) बहुभिः प्रशासित
स्वीकृत (पार्थितः ) प्रथिव्यां विदितः (श्रयस्युः ) श्रात्मनोऽवो रद्गामिच्छुः (नाम ) प्रसिद्धं रद्गणम् (भिदाते) याचते ॥ १ ७॥

श्रन्त्रय: —हे पुरुहून ! यः श्रुतः पाधिवस्त्रं विश्वस्य धनदा श्रिति यस्य तवायं विश्वोऽत्रस्युर्जनो नाम त्वद्रवणं विचते य ई-माजयो भवन्ति तत्र सर्वे त्वत्सहायभिच्छन्ति ते(स्त्वं सततं रच ॥१७॥

भविर्थः यो राजा सङ्ग्रामे विजयकर्तृभ्यः पुष्कलं धने ददाति तस्य पराजयः कदापि न भवति यः प्रजाजनो रक्तणभिच्छे- तस्य रक्षां यः सततं करोति स एव पुण्यकीर्तिर्भवति ॥ १७॥

पद्धि: — हे (पुरुद्त ) बहुतों से प्रशंसा को प्राप्त स्वीकार किये हुए राजन् जो (श्रुतः ) प्रसिद्ध कीर्ति यक्त (पार्थिवः ) प्रथिवी पर विदित (त्वम् ) आप (विश्वस्य) समग्र राज्य के (धनदाः ) धन देने वाले (आसे ) हैं जिन (तव)

आप का (अयम्) यह (विश्वः) सर्व (अवस्युः) अपने को रक्षा बाहने वाला जन (नाम) प्रसिद्ध तुम से रक्षा को (भिक्षते) मांगता है (ये) जो (ईम्) सब भोर से (आजयः) संप्राम (भवन्ति) होते हैं उन में सब तुम्हारे सहाय को बाहते हैं उन की आप निरन्तर नक्षा करें ॥ १७॥

भावार्थ: - जो राजा संग्राम में विजय करने वालों को बहुत धन देता है जस का पराजय कभी नहीं होता है जो प्रजानन रक्षा चाहें उस की रक्षा जो नि-रन्तर करता है वही पुगयकीर्ति होता है ॥ १७॥

पुना राजपुरुषेः किमेष्टव्यमित्याह ॥ किर राजपुरुषों को क्या चाहना योग्य है इस विषय को०॥

यदिन्द्र यार्वत्रस्वमेतावंद्रहमीशींय । स्तोता-रमिद्विधिषय रदावसो न पांप्रवायं रासीय ॥१८॥

यत् । इन्द्र । यावंतः । त्वम् । एतावंत् । महम्। ईशीं-य । स्तोतारंम् । इत् । दिधिषेय । रुद्वसो इतिं रद्रदसो। न । पापुऽत्वायं । रासीय ॥ १८॥

पदार्थः—( यत् ) यः ( इन्द्र ) परमैश्वर्षप्रदातः (यावतः) ( त्वम् ) ( एतावत् ) ( न्न्रहंम् ) ( ईशीय ) ईश्वरः समर्थो मवेयम् ( स्तोतारम् ) ( इत् ) एव ( दिधिषेय ) धरेयम् (रदाः वसो ) यो रदेषु विलेखनेषु वसति तत्सम्बुद्धौ ( न ) निषेधे (पाः पत्वाय ) पापस्य भावाय ( रासीय ) दद्याम् ॥ १८ ॥

अन्वयः —हे रदावस इन्द्र! यद्यस्तवं यावत ईशिषे एतावदः इमपीशीय स्तोतारमिद्दिधिषेय पापत्वाय नाई रासीय ॥ १८॥

भावार्थः — हे राजन् ! यदि भवानस्मान्सततं रत्नेत् तर्हि वयं भवतो राष्ट्रस्य च रत्नां विधाय पापाचारं त्यक्ताऽन्यानप्यधर्माचा-रात्यथग्रक्ष्य सततमानन्देम ॥ १८ ॥

पदार्थ: —हे (रदावसो ) करोदनों में बसने वाले (इन्द्र ) परमऐश्वर्ध्य के देने वाले (यत् ) जो (त्वम् ) आप (यावतः ) जितने के ईश्वर हों (एतावत् ) इतने का मैं (ईशीय ) ईश्वर हूं समर्थ होऊं (स्तोतारम् ) प्रशंसा करने वाले को (इत् ) ही (दिधिषेय ) धारण करूं और (पापत्वाय ) पाप होने के लिये पदार्थ (न ) न (अहम् ) मैं (रासीय ) देऊं ॥ १०॥

भावार्थ:—हे राजा यदि आप हम लोगों की निरन्तर रक्ता करें तो हम आप के राज्य की रक्ता कर पापाचरण त्याग औरों को भी अधर्माचरण से अलग रख कर निरन्तर आनन्द करें ॥ १८ ॥

> पुनः प्रजाजनैः किमेष्टव्यमित्याह ॥ किर प्रजाननों को क्या चाहने योग्य है इस विषय को०॥

शिक्षेयमिनमंहयते दिवेदिवे राय त्रा कुंहचि-द्विदे। नहि त्वद्रन्यनमंघवत्र त्राप्यं वस्यो त्रस्ति पिता चन ॥ १९॥

शिचेयम् । इत् । महऽयते । दिवेऽदिवे । रायः । मा । कुहचित्ऽविदे । नाहि। त्वत् । जन्यत् । मघऽवन् । नः। माप्यम् । वस्यैः । मस्ति । पिता । चन ॥ १९॥

पदार्थः - ( शिक्षेयम् ) सुशिक्षां कुर्याम् ( इत् ) एव (म-हयते ) महते ( दिवेदिवे ) ( राये ) धनाय ( त्र्रा ) समन्तात् ( कुहचिहिदे ) यः कुह कचिदिप विन्दित तस्मै (निहि) (त्वत्) ( त्र्रान्यत् ) ( मधवन् ) पूजितधनयुक्त (नः) त्र्रास्माकम् ( त्र्रान्यम् ) त्र्रामुं योग्यम् ( वस्यः ) वशीयः ( त्र्रास्त ) ( पिता ) ( चन ) त्र्रापि ॥ १९ ॥

श्रन्वयः — हे मघवनिन्द्र योऽहं दिवेदिवश्रा कुहचिहिदे में ह्यते राये शिक्तेयं त्वदन्यद्रक्तकं न जानीयां यस्त्वं पिता चनासि स त्विमिनो वस्य श्राप्यमन्यन ह्यस्ति ॥ १९॥

भावार्थः —त एव भृत्या उत्तमाः सन्ति ये राजानं स्वस्वा-मिनं विहायाऽन्यं न याचन्ते नादत्तं गृह्णनित प्रतिदिनं पुरुषार्थेन प्रजारक्षणं घनदर्द्धि च चिकीर्वन्ति ॥ १९॥

पद्धः —हे ( मत्रवन् ) पृतित धन गुक्त परमेशवर्यवान् जो मैं (दिवेदिवे) प्रकाश प्रकाश के लिये (आ, कुहिचिद्धिदे) जो कहीं भी प्राप्त होता उस ( महयते ) महान् ( राये ) धन के लिये ( शिक्षेयम् ) अच्छी शिक्षा करूं ( स्वत् ) तुम से ( अन्यत् ) और रक्षक को न जानूं जो आप ( पिता ) पिता रक्षा करने वाले (चन) भी हैं इस कारण सो आप ( इत् ) ही ( नः ) हमारे ( वस्यः ) अत्यन्त वश (आप्यम्) प्राप्त होने के योग्य हैं और ( निह् ) नहीं ( अस्ति ) है ॥ ११ ॥

भावार्थ: — वे ही भृत्य उत्तम हैं जो राजा वा म्त्रामी को छोड़ के दूसरे को नहीं जांचते न विना दिये लेते. प्रतिदिन पुरुषार्थ से प्रजा की रच्चा और धन वृद्धि करना चाहते हैं ॥ १२ ॥

पुनः राजप्रजाजनाः परस्परं कथं वर्तरित्रित्याह ॥
किर राजा और प्रजाजन परस्पर कैसे वर्ते इस विषय को ॥
तरिणिरित्सिपासिति वाजं पुरंन्ध्या युजा। आ

व इन्द्रं पुरुहृतं नंमे गिरा नेभि तष्टेव सुद्रुंम् ॥ २०॥ २०॥

त्राणिः । इत् । सिसासिति । वाजंभ् । पुरंम् ऽध्या । युजा । भा । वः । इन्द्रंम् । पुरु ऽहूतम् । नुमे । गिरा । नेमिम् । तष्टां ऽइव । सु ऽह्वंम् ॥ २०॥ २०॥

पदार्थः—(तरिणः) तारकः (इत् ) एव (सिपासित ) सम्मक्तामिच्छिति (वाजम्) धनं विज्ञानं वा (पुरन्ध्या ) या पुरुद्धन्यांन्दधाति तया प्रज्ञया (युजा) योगयुक्तया (ज्ञ्रा) (वः ) युष्माकम् (इन्द्रम् ) परमेश्वर्यम् (पुरुद्धतम् ) बहुभिः स्तुतम् (नमे ) नमामि (गिरा) वाएया (नेभिम्) चक्रम् (तप्टेव) तद्धेव (सुद्धम् ) यः सुष्ठु द्रवित गच्छिति धावित तम् ॥ २०॥

त्रान्वयः - यस्तरिशस्त्रिजा युजा पुरन्ध्या वाजं सिषासित तं वः पुरुहूतिनदं सुद्वं नेभिं तष्टेव गिरा त्रा नमे ॥ २०॥

भावार्थः -यो राजा पूर्णाम्यां विद्याविनयाम्यां धर्म्येण च सत्या-सत्ये विभज्य न्यायं करोति तं वयं सर्वे नमेम यथा तत्ता रथादिकं रचयति तथैव वयं सर्वाणि कार्याणि रचयेम ॥ २०॥

पद्रार्थ:—जो (तरिणः) तारने वाला (इत्) ही राजा (युजा) योगयुक्त (पुरन्ध्या) बहुत अर्थों को घारण करने वाली बुद्धि से (वाजम्) धन वा विज्ञान को (सिषासित) अच्छे प्रकार बांटने की इच्छा करता है उस (वः) तुम्हारे (पुरुहृतम्) बहुतों से स्तुति को पाये हुए (इन्द्रम्) परमैश्वर्ध्यवान को (सुद्रवम्) अच्छे प्रकार दौड़ने वाले (नेमिम्) पहिये को (तष्टेव) बर्ड़ई जैसे वैसे (गिरा) वाणी से (आनमे) अच्छे प्रकार नमता हं॥ २०॥

भावार्थ: — जो राजा पूर्ण विद्या श्रौर विनय तथा धर्म युक्त व्यवहार से सत्य श्रौर श्रसत्य को श्रलग कर न्याय करता है उस को हम सब लोग नमते हैं जैसे बढ़ई रथादि को बनाता है वैसे हम लोग सब कामों को रचें ॥ २०॥

पुनर्मनुष्या धनप्राप्तये किं किं कर्म कुर्धुरित्याह ॥
किर मनुष्य धन की प्राप्ति के लिये क्या २ कर्म करें इस विषय को॰ ॥
न दुं प्रुती मत्यों विन्दते वस्मु न स्त्रेधंन्तं र्यिनैशत् । सुशक्तिरिन्मं घवन्तुभ्यं मार्वते देणां यत्पायें
दिवि ॥ २१ ॥

न । दुःऽस्तुती। मर्थः। विन्दते । वर्षु। न । स्रेधंन्तम्। रुषिः । नुशत् । सुऽशक्तिः । इत् । मुघऽवन् । तुभ्यंम् । मा-ऽवते । देणम् । यत् । पार्थे । दिवि ॥ २१ ॥

पदार्थः—(न) निषेधे (दुष्टुती) दुष्टया प्रशंसया (मर्त्यः)
मनुष्यः (विन्दते) प्राप्नोति (वसु) धनम् (न) निषेधे (स्रेध-न्तम्) हिंसन्तम् (रिषः) श्रीः (नशत्) प्राप्नोति (सुशक्तिः)
शोभना चानौ शक्तिश्व मुशक्तिः (इत्) एव (मघवन्) पर-मपूजितधनयुक्त (तुभ्यम्) (मावते) मत्सद्शाय (देष्णम्)
दातुं योग्यम् (यत्) (पार्ये) पालियितुं पूरियतुं योग्ये (दिवि)
कामे॥ २१॥

श्रन्वयः —हे मघवन ! यथा मत्यों दुष्टुती वसु न विन्दते स्नेध-न्तं नरं रियः सुशक्तिरिन् न नशदेवं मावते तुभ्यं पार्थे दिवि यदेष्णं न नशत् तदन्यमपि न प्राप्तोति ॥ २१॥ भावार्थः — वेऽधमीचारा दुष्टा हिंस्रा मनुष्याः सन्ति तान्धनं राज्यं श्रीरुत्तमं सामध्यं च न प्राप्नोति तस्मात्सर्वन्यीयाचारेणैव धन-मन्वेषणीयम् ॥ २१॥

पदार्थ:—हे (मयवन्) परम्पृतित धनयुक्त जैसे (मर्त्यः) मनुष्य (दुष्टुतीः) दुष्ट प्रशंसा से (वसु-) धन को (न) न (विन्दते) प्राप्त होता है (स्रेधन्तम्) श्रीर हिंसा करने वाले मनुष्य को (रियः) लच्मी श्रीर (मुशक्तिः) सुन्दर शक्ति (इत्) ही (न) नहीं (नशन्) प्राप्त होती है इस प्रकार (मावते) मेरे समान (तुम्यम्) तुम्हारे लिये (पार्यं) पालना वा पूर्णता करने के योग्य (दिवि) काम में (यत्) जो (देष्णम्) देने योग्य को न प्राप्त होता वह श्रीर को भी नहीं प्राप्त होता है ॥ २१॥

भविधि:—जो श्रधमित्रण से युक्त दुष्ट, हिंसक मनुष्य हैं उन को धन, राज्य, श्री श्रीर उक्तम सामर्थ्य नहीं प्राप्त होता है इस से सब को न्याय के श्राचरण से ही धन खोजना चाहिये ॥ २१ ॥

> पुनरस्य जगतः कः स्वामीत्याह ॥ फिर इस नगत् का स्वामी कौन है इस विषय को०॥

श्रिभि त्वां शूर नोनुमोऽदुंग्धा इव धेनवंः। ईशां-नम्स्य जगंतः स्वर्देशमीशांनमिन्द्र तुस्थुपंः॥२२॥

श्रुमि । त्वा । श्रुर् । नोनुमः । श्रदुंग्धाः ऽइव । धेनर्वः । ईशानम् । श्रुस्य । जगेतः । स्वः ऽदृशंम् । ईशानम् । हुन्द्र । तुस्थुषः ॥ २२ ॥

पदार्थः -( न ) ( त्राभि ) ( त्वा ) त्वाम् ( जूर ) पापा-चाराणां हिंसक ( नोनुमः ) भृज्ञां नमामः ( त्र्र्यदुग्धाइव ) दुग्ध- रहिता इव ( घेनवः ) गावः ( ईशानम् ) ईषणशीलम् (त्र्रास्य) ( जगतः ) संसारस्य ( स्वर्दशम् ) सुखं द्रष्टुम् ( ईशानम् ) नि मीतारम् ( इन्द्र ) परमैश्वर्ययुक्त ( तस्थुषः ) स्थारवस्य ॥२२॥

त्रान्वय:—हे जूरेन्द्र परमात्मनस्य जगत ईशानमस्य तस्थुः प ईशानं त्वा त्वां स्वर्दशं धेनवोऽदुग्धा इव वयमभि नोनुमः॥२२॥

भावार्थः--त्रवोपमालं ॰ –हे मनुष्या यदि सततं सुखेच्छा स्या-त्तार्हे परमात्मानमेव भवन्त उपासीरन् ॥ २२ ॥

पद्रार्थ: —हे ( शूर ) पापाचरणों के हिंसक ( इन्द्र ) परमेशवर्ययुक्त परमात्मा ( श्रस्य ) इस ( जगतः ) जंगम के ( ईशानम् ) चेष्टा कराने श्रोर (तस्थुपः )
स्थावर संसार के ( ईशानम् ) निर्माण करने वाले ( त्वा ) श्राप को ( म्बर्टशम् ) मुख
पूर्वक देखने को ( धेनवः ) गौर्थे ( श्रदुग्धा इव ) द्वरहित हों जैसे वैसे हम लोग
( श्रामि, नोनुमः ) सब श्रोर से निरंतर नमते प्रणाम करते हैं २२ ॥

भावार्थ: — इस मंत्र में उपमालंकार है – हे मनुष्यो! यदि निरंतर सुखेच्छा हो तो परमात्मा ही की श्राप लोग उपासना करें ॥ २२ ॥

परमेश्वरेण तुल्योऽधिको वा कोपि नास्तीत्याह ॥

परमेश्वर के तुल्यवा अधिक कोई नहीं है इस विषय को०॥

न त्वावाँ ऋन्यो दि्व्यो न पार्थिवो न जातो न जीनिष्यते । ऋड्वायन्तो मघवित्रन्द्र वाजिनौ गुव्यन्तंस्त्वा हवामहे ॥ २३॥

न । त्वाऽवांन । भुन्यः । द्विव्यः । न । पार्थिवः । न ।

जातः । न । जनिष्यते । भश्वऽयन्तः । मघऽवन् । हन्द्र । वाजिनः । गृठयन्तः । त्वा । हवामुहे ॥ २३ ॥

पदार्थः—(न) निषेधे (त्वावान्) त्वया सद्दशः (त्रप्रन्यः) (दिन्यः) शुद्धस्वरूपः (न) (पार्थिवः) प्रथिन्यां विदितः (न) (जातः) उत्पन्तः (न) (जिनिष्यते) उत्पत्स्यते (त्रप्र-श्वायन्तः) महतो विदुपः कामयमानाः (मघवन् ) बहुधनयुक्तः (इन्द्र) परमैश्वर्यप्रद जगदीश्वरं (वाजिनः) विज्ञानाऽज्ववन्तः (गन्यन्तः) त्रप्रात्मनो गां सुशिक्तितां वाचमुक्तमां भूमिं वेच्छन्तः (त्वा) त्वाम् (हवामहे) प्रशंसामहे॥ २३॥

श्रन्वयः — हे मधवानिन्द्र! यतः कोऽपि पदार्थो न त्वावानन्यो दिव्यः पदार्थोऽस्ति न पार्थिवोऽस्ति न जातोऽस्ति न जिन्यते तर्मात्वाऽश्वायन्तो वाजिनो गव्यन्तो वयं हवामहे ॥ २३॥

भावार्थः — हे मनुष्या यस्मात्परमेश्वरेण तुल्योऽविकोऽन्यः पदार्थः कोऽपि नास्ति नोत्पन त्र्यासीन चैव कदाचिदुत्पतस्पते तस्मादेव तस्योपासनं प्रशंसां च वयं नित्यं कुर्याम ॥ २३॥

पदार्थ:—हे (मवनन्) बहुधनयुक्त (इन्द्र) परमऐश्वर्य देने वाले जग-दीश्वर जिस से कोई पदार्थ (न) न (त्वावान्) श्राप के सदश (श्रन्यः) श्रोर (दिव्यः) शुद्धस्वरूप पदार्थ है (न) न (पार्थिवः) पृथिवी पर जाना हुन्ना है (न) न (जातः) उत्पन्न हुन्ना है (न) न (जानिष्यते) उत्पन्न होगा इस से (त्वा) श्राप की (श्रश्वायन्तः) महान विद्वानों की कामना करने वाले (वाजिनः) विज्ञान श्रोर श्रन्न वाले श्रोर (गव्यन्तः) श्रपने को उत्तम वाणी वा उत्तम भूमि की इच्छा करने वाले हम लोग (हवामहे) प्रशंसा करते हैं ॥ २३॥

भविश्वः —हे मनुष्यो ! जिस कार्रण परमेश्वर से तुल्य श्रधिक श्रन्यपदार्थ कोई नहीं न उत्पन्न हुआ न कभी भी उत्पन्न होगा इस से ही उसकी उपासना और प्रशंसा हम लोग नित्य करें ॥ २३॥

> पुनः स परमेश्वरः की ह्योऽस्तीत्याह ॥ फिर वह परमेश्वर कैसा है इस विषय को • ॥

श्रभी पतस्तदा भरेन्द्र ज्यायः कनियसः । पुकृवसुर्हि मंघवनःसनादिस भरेभरे च हव्यः ॥२८॥

श्रामि । स्तः । तत् । श्रा । भर् । इन्द्रं । ज्यार्यः । क-नीयसः । पुरुऽवर्सुः । हि । मघुऽवन् । सनात् । श्रासे । भ-रेऽभरे । च । हर्वः ॥ २४ ॥

पदार्थः—( श्रिम ) श्रित्र निपातस्य चेति दीर्घः ( सतः ) विद्यमानस्य ( तत् ) चेतनं ब्रह्म ( श्रिम ) ( मर ) ( इन्द्र ) ऐ अर्यपुक्त जीव ( ज्यायः ) श्रितिदायेन ज्येष्ठम ( कनीयसः ) श्रितिदायेन कनिष्ठात् ( पुरुवसुः ) पुरूणां बहूनां वासियता ( हि ) यतः ( मघवन् ) सकलैश्वर्यधनगुक्त ( सनात् ) सनातन (श्रिसि) ( मरेभरे ) पालानीये पालानीये व्यवहारे (च)(हव्यः)स्तोतुमईः॥२४॥

श्रन्वयः —हे मघविनन्द्र ! हि यतस्त्वं भरेभरे सनाद्धव्यः पुरु-वसुरिस तस्मात्सतस्तत्कनीयसो ज्यायो ब्रह्म भरेभरे चाऽभि भर॥२४॥

भावार्थः — हे मनुष्या यः परमात्मा ऋणोरणीयान्महतोमही-यान् सनातनः सर्वोधारः सर्वेव्यापकरसर्वेरुपासनीयोऽस्ति तदाऽऽ-श्रयमेव सर्वे कुर्वेन्तु ॥ २४ ॥ पदार्थ:—हे ( मघवन् ) सकलैश्वर्य श्रीर घनयुक्त ( इन्द्र ) साधारणतया ऐश्वर्ययुक्त ( हि ) जिस से श्राप ( मरेमरे ) पालना करने योग्य पालना करने योग्य व्यवहार में ( सनात् ) सनातन ( हव्यः ) स्तृति करने योग्य ( पुरुवसुः ) बहुतों के बसाने वाले ( श्रासि ) हैं इस से (सतः ) विद्यमान (तत् ) उस चेतन ब्रह्म (कनीयसः ) श्रातीव कानिष्ठ के (ज्यायः) अत्यन्त ज्येष्ठ प्रशंसनीय ब्रह्म को पालनीय व्यवहार में ( च ) मी ( श्रा, श्राम, मर ) सब श्रोर से धारण करो ॥ २४ ॥

भवार्थः —हे मनुष्यो ! जो परमात्मा ऋणु से ऋणु, सूच्म से सूच्म, बड़े से बड़ा सनातन सर्वाधार सर्वव्यापक सन को उपासना करने योग्य है उसी का आश्रय सन करें ॥ २४ ॥

पुनः स राजा की ह्यो भवेदित्याह ॥
फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को ०॥

परां णुदस्व मघवक्षिमित्रांन्त्सुवेदां नो वसूं क-धि । श्रस्माकं बोध्यविता महाधने भवां हुधः सखीनाम् ॥ २५॥

परा । नुद्रव् । म्घऽवन् । श्रमित्रांन् । सुऽवेदाः । नः । वसुं । कृषि । श्रमाकंम् । बोधि । श्रविता । महाऽधने । भवं । वृथः । सखीनाम् ॥ २५ ॥

पदार्थः - ( परा ) ( णुदस्व ) प्रेरय ( मधवन् ) बहुधन-युक्त राजन् ( श्रामित्रान् ) शबून् ( सुवेदाः ) धर्मोपार्जितैश्वर्यः ( नः ) श्रस्माकमस्मन्यं वा ( वसु ) श्रव संहितायामिति दीर्घः ( रुधि ) कुरु ( श्रस्माकम् ) ( बोधि ) वुध्यस्व ( श्राविता ) रक्तकः ( महाधने ) महान्ति धनानि प्राप्नुवन्ति यस्मिरतास्मन् स-ङ्ग्रामे ( भव ) श्रत्र इचचोऽतस्तिङ इति दीर्घः ( रुधः )वर्धकः ( सर्वानाम् ) सर्वसुहृदाम् ॥ २५ ॥

त्रन्वय: —हे मघवन्। जन्सुवेदास्त्वं नोऽस्माकमित्रान्परा णुद-स्व नो वसु क्रिधमहाधनेऽस्माकं सखीनामिवता बोधि रुधो भव ॥२ ५॥

भावार्थः —हेराजंस्त्वं धार्मिकाञ्छूरान्तत्कत्य शिक्षयित्वा युद्ध-विद्यायां कुशालान्कत्वा दस्य्वादीन्दुष्टानिवाय्ये सर्वोपकारकाणां-मनुष्याणां रच्नको भव ॥ २५॥

पदार्थः—हे (मघवन् ) बहुधनयुक्त राजा ( सुवेदाः ) धर्म से उत्पन्न किये हुए ऐश्वर्ययुक्त आप ( नः ) हमारे ( अमित्रान् ) रात्रुओं को ( परा, गुदस्व ) प्रेरो हमारे लिये ( वसु ) धन को ( कृषि ) सिद्ध करो ( महाधने ) बड़े वा बहुत धन जिस में प्राप्त होते हैं उस संग्राम में ( अस्माकम् ) हमारे ( सखीनाम् ) सर्व मित्रों के ( अविता ) रक्षा करने वाले ( बोधि ) जानिये और ( वृधः ) बढ़ने वाले ( भव ) हमिये ॥ २५ ॥

भविर्थ: — हे राजा । आप धार्मिक, शूर जनों का सत्कार कर उन को शिक्षा देकर युद्धविद्या में कुशल कर डाकू आदि दुष्टों को निवृत्त कर सर्वीपकारी मनुष्यों के रक्षा करने वाले हुजिये ॥ २५॥

परमेशवरो मनुष्यैः किंवतप्रार्थनीय इत्याह ॥ परमेश्वर मनुष्यों को किस के तुल्य प्रार्थना करने योग्य है इस वि०॥

इन्द्र ऋतुँ ने आ भेर पिता पुत्रेभ्यो यथां। शिचां णो अस्मिन्पुंरुहूत यामंनि जीवाज्योति-रशीमहि॥ २६॥ इन्द्रं । क्रतुंम् । नः । मा । भर । पिता । पुत्रेभ्यः । यथां । शिर्च । नः। मस्मिन् । पुरुऽहृत । यामंनि । जीवाः । ज्योतिः । मुश्चीमुहि ॥ २६ ॥

पदार्थः - (इन्द्र ) परमैश्वर्षप्रद जगदी इवर (क्रतुम्) धर्म्यां प्रज्ञाम् (नः ) त्र्रस्मभ्यम् (त्र्या ) (भर ) (पिता) (पुत्रेभ्यः ) (यथा ) (शित्ता ) त्र्रात द्वाचोऽतिस्तिङ इति दीर्घः (नः) त्र्रस्मान् (त्र्राह्मन् ) (पुरुहूत ) वहुभिः प्रशंसित (यामिन ) यान्ति यस्मिस्तिस्मिर्न्वर्त्तमाने समये (जीवाः ) (ज्योतिः ) प्रकाशस्व- रूपं परमात्मानं त्वाम् (त्र्रशीमिह ) प्राप्तुयाम ॥ २६ ॥

त्र्यन्यः —हे पुरुहूतेन्द्र भगवन्यथा पुत्रेम्यः पिता तथा नःऋ-तुमामराऽस्मिन्यामिन नोऽस्माञ्चित्र यतो जीवा वयं ज्योतिर्विज्ञानं त्वां चाज्ञीमिहि ॥ २६॥

भावार्थः - ह्यतोपमालं • -हे जगदीश्वर ! यथा जनकोऽस्मा-न्पोषयित तथा त्वं पालय यथाऽऽतो विद्यानध्यापको विद्यार्थिभ्यः शिचां दत्वा सत्यां प्रज्ञां ग्राहयित तथैवास्मान्सत्यं विज्ञानं ग्राहय यतो वयं सृष्टिविद्यां भवन्तं च प्राप्य सदैवानन्देम ॥ २६ ॥

पदार्थ:—हे (पुरुहृत ) बहुतों से प्रशंसा को प्राप्त (इन्द्र ) परमैश्वर्य के देने वाले जगदीश्वर मगवन् (यथा) (पुत्रेम्यः) पुत्रों के लिये (पिता) पिता वैसे (नः) हम लोगों के लिये (क्रतुम्) धर्मयुक्त बुद्धि को (आ, मर) अच्छे प्रकार धारण की जिये (अस्मिन्) इस (यामिन) वर्त्तमान समय में (नः) हम लोगों को (शिक्त) सिखलाओं जिस से (जीवाः) जीव हम लोग (ज्योतिः) वि-ज्ञान को और आप को (अशीमिह) प्राप्त होवें ॥ २६॥

भाविधि: — इस मंत्र में उपमालंकार है—हे जगदीश्वर! जैसे पिता हम लोगों को पुष्ट करता है वैसे आप पालना की जिये जैसे आप विद्वान् जन विद्यार्थियों के लिये शिक्षा देकर सत्य बुद्धि का प्रहण कराता है वैसे ही हम को सत्य विज्ञान प्रहण कराओं जिस से हम लोग सृष्टिविद्या और आप को पाकर सर्वदैव आनन्दित हों ॥ २६॥

मनुष्याः समुद्रादिकं केन तरेयुरित्याह ॥ मनुष्य समुद्रादिकों को किस से तरें इस निषय को ।।

मा नो अज्ञांता छजनां दुराध्यो ३ माशिवासो अर्व क्रमुः । त्वयां व्यं प्रवतः शक्वंतीरपोऽतिं शूर तरामसि ॥ २७ ॥ २१ ॥

मा। नः। अज्ञांताः। वृज्ञनाः। दुःऽशाध्यः। मा। अज्ञिन् वासः। अवं। ऋमुः। त्वयां। वयम्। प्रऽवतः। शहवंतीः। श्रुपः। अतिं। शूर्। तुरामसि॥ २७॥ २१॥

पदार्थः - (मा) निषेधे (नः) ऋस्मान् (ऋज्ञाताः) (स-जनाः) द्वजनित येषु येस्सह वा ते (दुराध्यः) दुःखेनाऽऽध्यातुं योग्यः (मा) ( ऋशिवासः) ऋसुखप्रदाः ( ऋव ) ( क्रमुः) ऋवकान्यन्तु ( त्वया ) सह ( वयम् ) ( प्रवतः) निम्नान् ( श-श्वतिः) ऋनादिभूताः ( ऋपः ) जलानि (ऋति) (शूरे) निर्भय ( तरामिस ) उछुङ्घेमिहि ॥ २७॥

ऋन्वयः —हे द्वार ! नोऽज्ञाता रजना दुराध्यो नोऽस्मान्माव ऋ-मुरिशवासोऽस्मान्माऽव क्रमुर्यतस्त्वया सह वयं प्रवतो देशाञ् श-श्वतीरपोऽति तरामिस ॥ २७॥ भावार्थः - राजा राजजनाः सेनाः सभाध्यद्वाश्चेदशीर्नावो रच-येयुर्गाभिस्तमुद्रान्सुखेन सर्वे तरेयुस्तत समुद्रेषु नौचालकानां मार्ग-विज्ञानं यथार्थ स्पादिति ॥ २७ ॥

श्रवेन्द्रमेधाविधनविद्याकामिरज्ञकराजेश्वरजीवधनसंचयेश्वर-नैायायिगुणकत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गतिर्वेद्या ॥ इति द्वात्रिंशत्तमं सूक्तमेकविंशो वर्गश्च समाप्तः॥

पदार्थ:—हे (शूर) निर्मय (नः) हम लोगों को (अज्ञाताः) छिपे हुए (वृज्ञनाः) जिन में जाते हैं वा जिन से जाते हैं वे (दुराध्यः) और दुःख से चिंतने योग्य (नः) हम लोगों को (मा, अव, क्रमुः) मत उल्लङ्घन करें (अशिवासः) दुःख देने वाले हम लोगों को (मा) मत उल्लङ्घन करें जिस से (त्वया) तुम्हारे साथ (वयम्) हम लोग (प्रवतः) नीचे देशों को तथा (श्रवतीः) अनादि मूत (अपः) जलों को (अति, तरामित) अतीव उतरें ॥ २०॥

भावार्थ:—राजा और राजनन, सेना और समाध्यक्त ऐसी नार्वे रचें जिन से समुद्रों को सुख से सन तरें उन समुद्रों में नौकाओं के चलाने वालों को मार्ग विज्ञान यथार्थ हो ॥ २७॥

इस सूक्त में इन्द्र, मेघावी, घन, विद्या की कामना करने वाले रक्षक, राजा, ई-श्वर, जीव, घनसंचय फिर ईश्वर श्रीर नौकाश्रों के जाने वालों के गुण श्रीर कर्म का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के श्रर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये॥

यह बत्तीशवां मूक्त और इक्कीशवां वर्ग समाप्त हुआ।।

न्त्रय चतुर्दशर्चस्य त्रयस्तिशासमस्य सूक्तस्य १-१४ संस्तवो विसि-ष्ठस्य सपुत्रस्येन्द्रेण वा संवादः । १-९ विसिष्ठपुत्राः । १०-१४वसिष्ठ ऋषिः त एव देवताः । १ । २ । ६ । १२ । १३ त्रिष्टुप् । ३ । ४ । ७ । ९ । १४ निचृत्रि-ष्टुप् । ८ । ११ विराट्त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । १० भुरिक्पङ्क्तिदछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अथाऽध्यापकाऽध्येतारः किं किं कुर्युरित्याह ॥ अब चौदह ऋत्रा वाले तेतीशवें मूक्त का श्रारम्म है इस के प्रथम मन्त्र में पढ़ाने श्रीर पढ़ने वाले क्या करें इस विषय का वर्णन करते हैं ॥

श्वित्यञ्चों मा दक्षिणतस्कंपर्दा धियं जिन्वा-सो ऋभि हि प्रमुन्दुः । उत्तिष्ठंन्वोचे परि बहिंषो नृत्र में दूरादविंतवे वसिष्ठाः ॥ १॥

हिवत्यर्श्वः । मा । दक्षिणतः इकंपर्दाः । धियम् इजिन्वार्तः । मि । हि । प्रद्रमन्दुः । उत्रातिष्ठंन् । वोचे । परि । बहिषः । नृन् । न । मे । दूरात् । श्रवितवे । वसिष्ठाः ॥ १ ॥

पदार्थः—(श्वित्यञ्चः) ये श्वितिं दृद्धिमञ्चानित प्राप्नुवनित ते (मा) माम् (दिव्यणंतस्कपर्दाः) दिव्यणतः कपर्दा जटाजू-टा येषां ब्रह्मचारिणां ते (धियम्) प्रज्ञाम् (जिन्वासः) प्राप्नु-वन्तः (श्रिभि) (हि) (प्रमन्दुः) प्ररुष्टमानन्दमाप्नुवन्ति (उ-चिष्ठन्) उद्यमाय प्रवर्तमानः (वोचे) वदामि (परि) सर्वतः (बहिंपः) विद्यावर्धकान् (नृन्) नायकान् (न) इव (मे) मम (दूरात् ) (त्र्रावितवे ) त्र्रावितुम् (बितष्ठाः ) त्र्रातिशयेन वि-द्यासु वसन्तः ॥ १ ॥

श्रन्वयः — ये श्वित्यञ्चो दित्तणतस्कपर्दा धियं जिन्वासो व-सिष्ठा हि मा श्रमि प्रमन्दुर्मे ममाऽवितवे दूरादागच्छेयुस्तान्बर्हिषो नृजुत्तिष्ठन् परि वोचे॥ १॥

भविर्थः—त्रत्रत्रोपमालं • —हे मनुष्या ये विद्यासु प्रवीणा मनु-ष्याणां सत्याचारे बुद्धिवर्धका त्रप्रध्यापका त्रप्रध्येतार उपदेशकाश्व स्युस्तानप्रविद्याधर्मप्रचाराय सततं शिक्षोत्साहसत्कारानकुर्ण्युः॥ १॥

पदार्थ:—जो (शिवत्यञ्चः) वृद्धि को प्राप्त होते (दिस्णतस्कपर्दाः) दा-हिनी श्रोर को जटाजूट रखने वाले (धियम्) बुद्धि को (जिन्वासः) प्राप्त हुए (व-सिष्ठाः) श्रतीव विद्यात्रों में वसने वाले (हि) ही (मा) मुम्ते (प्र, मन्दुः) श्रानन्दित करते हैं (मे) मेरे (श्रावितवे) पालने को (दूरात्) दूर से श्रावें उन (बहिंपः) विद्या धर्म बढ़ाने वाले (नृन्) नायक मनुष्यों को (उत्तिष्ठन्) उठता हुआ श्रायीत् उद्यम के लिये प्रवृत्त हुआ (परि, वोचे) सब श्रोर से कहता हूं॥ १॥

भावार्थ: — इस मंत्र में उपमालंकार है — हे मनुष्यो ! जो विद्याओं में प्रवी-गा, मनुष्यों की सत्य आचार में बुद्धि बढ़ाने वाले, पढ़ाने पढ़ने और उपदेश करने वाले हों उन को विद्या और धर्म के प्रचार के लिये निरन्तर शिद्धा, उत्साह और स-त्कार युक्त करें ॥ १॥

पुनः स राजा कीहशान्विदुषः स्वीकुर्यादित्याह ॥
किर वह राजा कैसे विद्वानों को स्वीकार करे इस विषय को०॥
दूरादिन्द्रमनयन्ना सुतेनं तिरो वेंशन्तमति पा-

न्तंमुग्रम्। पाशंद्युम्नस्य वायतस्य सोमांत्सुतादि-न्द्रो त्ररुणीता वसिष्ठान् ॥ २ ॥

दूरात्। इन्द्रंम्। <u>भनय</u>न्। भा। सुतेनं। तिरः। वैशन्तम्। भति । पान्तंम्। उयम्। पार्शाऽद्युन्नस्य। वायतस्यं। सोमात्। सुतात् । इन्द्रंः। <u>भवृष्गित</u>। वसिष्ठान् ॥ २ ॥

पदार्थः—(दूरात्) (इन्द्रम्) परमैश्वर्यम् (अनयन्) नयन्ति (आ) (सुतेन) निष्पजेन पुतेण वा (तिरः) तिर-स्कारे (वैशन्तम्) वैशन्तस्य विशतो जनस्येमम् (आति) (पान्तम्) रज्ञन्तम् (उग्रम्) तेजस्विनम् (पाश्चुम्नस्य) पाशात्प्राप्तं युम्नं यशो धनं येन तस्य (वायतस्य) विज्ञानवतः (सोमात्) ऐश्वर्यात् (सुतात्) धर्म्येण निष्पादितात् (इन्द्रः) परमैश्वर्यो राजा (अष्टणीत) रणुयात् अत्र संहितायामिति दीर्घः (वासि-ष्ठान्) अतिशयेन विद्यासु कृतवासान् ॥ २ ॥

श्रन्वयः हे मनुष्या ये सुतेन वैशन्तं पान्तमुग्रमिन्द्रं दूराद-नयदारिद्रयं तिरो नयन्ति तैः पाशयुम्नस्य वायतस्य सुतात्सोमादिन्द्रो विसष्ठानत्यावणीत ॥ २ ॥

भावार्थः-राजादयो जनाः! ये दूरादैश्वर्यं स्वदेशं प्रापयान्ति दा-रिद्रर्यं विनाश्य श्रियं जनयन्ति तानुत्तमाञ्जनान्सर्वतो सततं रत्नेयुः॥२॥

पदार्थ: - हे मनुष्यो जो ( सुतेन ) उत्पन्न हुए पदार्थ वा पुत्र से ( वैशन्त-म् ) प्रवेश होते हुए जन के संबन्धी ( पान्तम् ) पालना करते हुए ( उग्रम् ) तेजस्वी (इन्द्रम् ) परमैश्वर्यवान् को (दूरात् ) दूर से (अनयन् ) पहुंचाते और दारिद्रच को (तिरः ) तिरस्कार करते हैं उन से (पाशद्युम्नस्य ) निसने धन यश पाया है उस (वायतस्य ) विज्ञानवान् के (सुतात् ) धर्म से उत्पन्न किये (सोमात् ) ऐश्वर्य से (इन्द्रः ) परमैश्वर्य राजा (विसिष्ठान् ) अतीव विद्याओं में किया निवास जिन्होंने उन को (अति, आ, अवृणीत ) अत्यन्त स्वीकार करें ॥ २ ॥

भविथि:—हेराना भादि ननें! नो दूर से अपने देश को ऐश्वर्य पहुंचाते और दारिद्रच का विनाश कर लक्षी को उत्पन्न करते हैं उन उत्तम ननें की निरन्तर रक्षा कीनिये॥ २॥

पुनर्मनुष्याः किं किं कुर्युतित्याह ॥ फिर मनुष्य क्या क्या करें इस विषय को०॥

प्वेन्नु कं सिन्धंमिभिस्ततारे्वेन्नु कं भेदमेभिर्ज-घान । युवेन्तु कं दाशराज्ञे सुदासं प्रावृदिन्द्रो ब्र-ह्मणा वो वसिष्ठा:॥ ३॥

एव । इत्। नु । कृप् । सिन्धुंम् । एभिः । तृतार् । एव । इत्। नु । कृप् । भेदम् । एभिः । ज्ञान् । एव । इत् । नु। कृप्। दाश्राहो । सुरदासंम् । प्र। भावत्। इन्द्रंः । ब्रह्मणा । वः । वृत्तिष्ठाः ॥ ३ ॥

पदार्थः -( स्व ) (इत् ) त्रापि (नु ) चित्रम् (कम् ) (सिन्धुम् ) नदीम् (एभिः ) उत्तमैर्विहृद्धिः (ततार) तरेत् (एव) (इत् ) (नु ) (कम् ) (भेदम् ) भेदनीयं विदारणीयम् (ए-भिः ) (ज्ञान ) हन्यात् (एव) (इत् ) (नु ) (कम् )

( दाशराहो ) यो दाशित सुखं ददाति राजा तस्मै (सुदासम् ) सु• दु दातारं सेवकं वा ( प्र ) ( श्रावत् ) प्रकर्षेण रक्तेत् (इन्द्रः )
परमैश्वयों जनः ( ब्रह्मणा ) धनेन ( वः ) युष्मान् ( विसिष्ठाः )
श्रितिशयेन ब्रह्मचर्ये कतवासाः ॥ ३ ॥

श्रन्वयः - हे बितष्ठा इन्द्रोऽयमेभिः कमेवेत्सिन्धुं नु ततार एभिः कमेवेनु जधान दाज्ञराहो कमेवेदमेदं श्रह्मणा नु प्रावत् सुदासं वो युष्माश्च नु प्रावत् ॥ ३॥

भावार्थ: —ये मनुष्या नौकाभिः समुद्रादिकं सद्यस्तरेयुवीरैः शत्रून विप्रं विनाशयेयू राज्ञो राष्ट्रस्य च रचाः सर्वदा कुर्य्युस्ते माननीया भवेयुः ॥ ३ ॥

पद्रिश:—(विसिष्ठाः) अत्यन्त ब्रह्मचर्य के बीच जिन्हों ने बास किया वह हे विद्वानो (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् यह जन (एभिः) उत्तम विद्वानों के साथ (कम्, एव, इत्) किसी (सिन्धुम्) नदी को भी (नु) शीघ्र (ततार) तरे (एभिः) इन उत्तम विद्वानों के साथ (कम्, एव, इत्) किसी को भी (नु) शीघ्र (जघान) मारे (दाशराज्ञे) जो मुख देता है उस के लिये (कम्, एव, इत्) किसी (भेदम्) विदीर्श करने योग्य को भी (ब्रह्मणा) धन से (नु) शीघ्र (प्रावत्) अच्छे प्रकार रक्खे और (मुदासम्) अच्छे देने वाले वा सेवक को तथा (वः) तुम लोगों को भी (नु) शीघ्र रक्खे ॥ ३॥

भावार्थः — जो मनुष्य नौकादिकों से समुद्रादिकों को अच्छे प्रकार शी-घतरें, वीरों से शत्रुक्रों को शीघ विनाश राजा चीर राज्य की भी रक्षा सर्वदा करें वे मान करने योग्य हों ॥ ३ ॥

पुनर्मनुष्याः किं छत्वा किंन्न कुर्वन्तीत्याह ॥
किर मनुष्य क्या करके क्या नहीं करते हैं इस विषय को०॥

जुष्टीं नरें। ब्रह्मंणा वः पितॄणामक्षंमव्ययं न

किलां रिषाथ । यच्छकंरीषु बहुता रवेंगेन्द्रे शु-ष्ममदंघाता वसिष्ठाः ॥ ४ ॥

जुष्टी । नरः । ब्रह्मणा । वः । पितृणाम् । अक्षेम् । प्र-व्ययम् । न । किलं । रिषाथ । यत् । शक्षेरीषु । बृहता । रवेण । इन्द्रे । शुष्मेम् । अदेधात । वृतिष्ठाः ॥ ४ ॥

पदार्थ:—(जुष्टी) जुष्ट्या प्रीत्या सेवया वा (नरः) नेतारः (ब्रह्मणा) घनेन (वः) युष्माकम् (पितृणाम्) जनकादीनाम् (श्रवम्) व्याप्तम् (श्रव्ययम्) नाशरिहतम् (न) निषेथे (किल्) श्रव्र निपातस्य चेति दीर्घः (रिषाथ) हिंसथ
(यत्) येन (शकरीषु) शक्तिमतीषु सेनासु (बृहता) महता
(रवेण) शब्देन (इन्द्रे) परमैश्वर्थे (शुष्मम्) बल्मम् (श्रदधात) धर्ते श्रत्र संहितायामिति दीर्घः (विसिष्ठाः) धनेऽत्यन्तं
वासं कुर्वन्तः ॥ ४॥

श्रन्वयः —हे वितष्ठा नरे। यूयं यद्वृहता रवेण शक्तरीष्त्रन्द्रे शुष्ममद्भात जुष्टी ब्रह्मणा वः पितृणामन्ययमन्नं किल यूयं न रिषा-थ तेन सर्वस्य रक्तणं विभक्त ॥ ४ ॥

भावार्थः —ये मनुष्याः स्वदाक्तिं वर्धियत्वा दुष्टान् हिंसित्वा घ-नष्टद्या सर्वार्थमद्गीषां सुर्त्वं प्रीत्या वर्धयन्ति ते बृहतीं कीर्तिमा-प्रवन्ति ॥ ४ ॥

पदार्थः -हे ( वसिष्ठाः ) धन में म्रत्यन्तवास करते हुए ( नरः ) नायक

मनुष्यो तुम ( यत् ) जिस ( बृहता ) महान् ( रवेण ) शब्द से (शकरीषु) शक्ति युक्त सेनाओं में और ( इन्द्रे ) परमैश्वर्य में ( शुष्मम् ) बल को ( अद्घात ) धा-रण करते हो ( जुष्टी ) प्रीति वा सेवा से तथा ( ब्रह्मणा ) धन से ( वः ) आप के ( पितृणाम् ) जनक अर्थात् पिता आदि का जो (अव्ययम्) नाशरहित (अद्मम् ) व्यास बल उसे ( किल ) निश्चय कर तुम ( न,रिषाथ ) नहीं नष्ट करते हो उस से सब की रद्धा करो ॥ ४॥

भावार्थ: - जो मनुष्य अपनी शक्ति को बढ़ा के दुष्टों को मार धन की वृद्धि से सब के अर्थ जो नष्ट नहीं उस सुख को श्रीति से बढ़ाते वे बड़ी कीर्ति को पाते हैं ॥ ४ ॥

पुनः के मनुष्याः सूर्यवद्भवन्तीत्याह ॥

किर कौन मनुष्य मूर्य के तुल्य होते हैं इस विषय को॰ ॥

उद्यामिवेत्तृष्णाजों नाथितासोऽदींधयुदीशराज्ञे वृतासंः। विसिष्ठस्य स्तुवृत इन्द्रों अश्रोदुरुं तृत्सुं-भ्यो अकृणोदु लोकम् ॥ ५॥२२॥

उत्। द्याम्ऽईव । इत् । तृष्णऽजः । नाशितासः । मदीधयुः । दाश्रऽराज्ञे । द्यतासः । वसिष्ठस्य । स्तुवतः । इन्द्रेः । मश्रोत् । दुरुम् । तृत्सुं ऽभ्यः । मुकुणोत् । कं इति । लोकम् ॥ ५ ॥ २२ ॥

पदार्थः—( उत् ) ( चामिव ) सूर्यमिव ( इत् ) एव (तृ-ण्याजः ) प्राप्ततृष्णः ( नाथितासः ) याचमानाः (श्रदीघयुः) दी-प्रयेयुः ( दाशराहे ) दाशानां दातृणां राहो ( खतासः ) स्वीकताः ( वसिष्ठस्य ) त्रातिशयेन विदुषः ( स्तुवते ) ( इन्द्रः ) परमै- भ्वर्यवानाजा ( अश्रोत ) श्वरणुयात ( उरुप ) बहुमुखकारकम् ( तृत्सुभ्यः ) श्वरूणां हिंसकेभ्यः ( अरुणोत ) करोति ( उ ) ( लोकम् ) ॥ ५ ॥

श्रन्वयः —हे मनुष्या ये द्यामिव नाथितासस्तृष्णाजो स्तास इ-त्दाशराह्ने उददीधयुर्य इन्द्रो वसिष्ठस्य स्तुवत उरं वाक्यमश्रोत् तृत्सुम्य उ लोकमरूणोत्तान् सर्वे सरकुर्वन्तु ॥ ५ ॥

भावार्थः — त्रत्रोपमालं • -ये मनुष्याः सूर्य्य इव विद्याविनय-प्रकाशिता त्रिषता जलिमेवैश्वर्यमन्वेषमाणाः सकलविद्यायुक्तेम्य त्र्यानन्दं दधति शूरवीरेभ्यो धनं च प्रयच्छन्ति ते बहुसुखं लमन्ते ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो ( द्यामिव ) सूर्य के समान ( नाथितासः ) मांगते हुए और (तृष्णजः) तृष्णा को प्राप्त (वृतासः ) स्वीकार किये हुए (इत् ) ही (दाश्याको ) देने वालों के राजा के लिये ( उददीषयुः ) उपर को प्रकाशित करें जो ( इन्द्रः ) परमैश्वर्यवान राजा ( विसष्टस्य ) श्रतीव विद्वान् की ( स्तुवतः ) स्तुति करने वाले के लिये ( उरुम् ) बहुत सुख करने वाले वाक्य को (श्रश्रोत्) सुने (तृत्सुम्यः ) श्रीर शत्रुश्रों के मारने वाले के लिये ( उ ) ही (लोकम् ) लोक को (श्रक्षात् ) प्रसिद्ध करता है उन को सब सत्कार करें ॥ ५ ॥

भावार्थ:—इस मंत्र में उपमालंकार है—जो मनुष्य सूर्य के समान विद्या और नम्रता से प्रकाशित और तृषित जल के समान ऐश्वर्य के ढूंढने वाले सकल विद्या युक्त विद्वानों के लिये श्रानन्द की धारण करते और शूरवीरों के लिये धन भी देते हैं वे बहुत मुख पाते हैं ॥ ॥॥

पुनः केऽध्याप्या अनध्याप्याश्य भवन्तीत्याह ॥ फिर कौन पढ़ाने और कौन न पढ़ाने घोग्य हैं इस विषय को०॥

ट्एडाइवेद्गोत्रजनास त्रास्नपरिचित्रता भरता त्री-

र्भुकासं:। अभवच्च पुरग्ता वसिष्ठ आदितृत्सूनां विशो अप्रथन्त ॥ ६ ॥

हण्डाऽइवं । इत् । गोऽमर्जनासः । मास्त् । परिऽछि-न्नाः । भरताः । मर्भकासः । मभवत् । च । पुरःऽएता । व-सिष्ठः । मात् । इत् । तृत्सूनाम् । विशेः । मप्रथन्त ॥ ६॥

पदार्थः—(दण्डाइव) यिष्टिका इव ज्ञुष्कत्ददयाऽभिमाः निनः (इत्) (गोत्रप्रजनासः) गिव सुशिक्तितायां वाच्यप्राः दुर्भूताः (त्र्रासन्) सान्त (परिच्छिनाः) छिनभिनविज्ञानाः (मर्ताः) देहधारकपोषकाः (त्र्रभकासः) त्र्रप्रवयसो बालका इव जुद्राशयाः (त्र्रभवत्) भवति (च) (पुरएता) यः पुर एति (वसिष्ठः) त्र्रातिशयेन वसुमान् धनाढ्यः (त्र्रात्) त्र्रानन्तर्ये (इत्) (तृरसूनाम्) त्र्रनादतानाम् (विशः) प्रजा मनुष्यान् (त्र्रप्रथन्त) प्रथयन्ति ॥ ६॥

श्रन्वयः — हे विहांसो ये गोश्रजनासः परिच्छिना भरता श्र-भकासो दएडाइवेदासँस्तेषां तृत्सूनां विशोऽप्रथन्त। श्रादिदेषां यः पुरएता वसिष्ठोऽभवत्स चैतान् सुशिक्षयेत्॥ ६॥

भावार्थः — त्रत्रत्रोपमालं • — ये मनुष्या दण्डवज्जड्बुद्धयः स्यु-स्ते सुपरीक्ष्याऽनध्यापनीया भवन्ति ये च धीमन्तः स्युस्ते पाठनीया यो विद्याव्यवहारे प्रधानः स्यात्स एव विद्याविभागस्य सुष्ठु प्रबन्धेन शिक्षां प्रापयेत् ॥ ६ ॥ पद्धिः—हे विद्वानों जो ( गोश्रजनासः ) सुशिक्तित वाणी में प्रसिद्ध हुए ( परिच्छिताः ) छिन्न मिन्न विज्ञान वाले (मरताः) देह धारण और पृष्टि करने से युक्त ( अर्मकासः ) थोड़ी २ आयु के बालक (दण्डाइव) लट्ट से मूखे हृदय में अभिमान करने वाले ( इत् ) ही ( आसन् ) हैं उन ( तृत्सूनाम् ) अनादर किये हुओं के बीच (विशः) प्रजा मनुष्यों को (अप्रयन्त) प्रख्यात करते हैं ( आत्, इत् ) और ही इन के जो ( पुरएता ) आगे जाने वाला ( विसष्टः ) अतीव धनाट्य ( अमवत् ) हो ( च ) वहीं इन को अच्छी प्रकार शिक्षा दे ॥ ६ ॥

भावार्थ: — इस मंत्र में उपमालंकार है — जो मनुष्य दगड के समान जड़ बु-द्धि हों वे भच्छी परीक्षा कर न पढ़ाने योग्य श्रीर जो बुद्धिमान हों वे पढ़ाने योग्य होते हैं जो विद्या व्यवहार में प्रधान हो वही विद्याविमाग की उत्तम प्रबन्ध से शिक्षा प-हुंचावे ॥ १ ॥

> पुनर्मनुष्याः किं कुर्य्युरित्याह ॥ किर मनुष्य क्या करें इस विषय को०॥

त्रयंः कृएवन्ति भुवंनेषु रेतंस्तिस्तः प्रजा श्रार्धाः ज्योतिंरग्राः। त्रयो घुमसि उषसं सचन्ते सवीं इताँ श्रुने विदुर्वसिष्ठा: ॥ ७॥

त्रयंः । कृण्वन्ति । भुवंनेषु । रेतंः । तिस्रः । प्रऽजा । मा-योः । ज्योतिःऽमयाः । त्रयंः । धर्मासंः । उषसंस् । सचन्ते । सर्वीन । इत्। तान् । मर्नु । विदुः । वसिष्ठाः ॥ ७ ॥

पद्रिशः-( त्रयः ) विद्युद्दीमसूर्याख्याऽप्रयो भून्यप्तेजांसि वा ( क्रण्वन्ति ) ( भुवनेषु) लोकेषु ( रेतः ) वीर्यम् ( तिस्रः ) वि-द्याराजधर्मसभास्थाः ( प्रजाः ) (त्र्यार्थाः) उत्तमगुणकर्मस्वभावाः (ज्योतिः) विद्याप्रकाशादिकम् (त्र्य्रग्राः) त्र्यग्रगण्याः (त्रयः) (द्यमीतः) पापानि (उपसम्) प्रभातवेलाम् (सचन्ते) स-म्बध्नन्ति (सर्वोन्) (इत्) एव (तान्) (त्र्यनु) (विदुः) जानन्ति (विसण्ठाः)॥ ७॥

त्रान्तयः —हे मनुष्या यथा त्रयो भुवनेषु रेतः कृष्वन्ति यथा त्रयो घर्मास उपसं ज्योतिः सचन्ते तथा तिस्रो विश्वा स्त्राया स्त्रया प्रजास्तान् सर्वाचिदनुविदुज्योतिः सचन्ते ॥ ७ ॥

भावार्थः - त्रत्रवाचकलु • - यथा कार्यकारणकार्यस्था विद्युतः सूर्यादिकं ज्योतिः प्रकाशयन्त्युषसं दिनं च जनयन्ति तथा तिस्रः समा धर्मार्थकाममोत्तसायनप्रकाशान्कुर्वन्ति ॥ ७ ॥

पद्रार्थ: —हे मनुष्यो जैसे (त्रयः) तीन ( भुवनेषु ) लोकों में ( रेतः) वीर्य ( क्रयवन्ति ) करते हैं जैसे (त्रयः) तीन ( घमीसः ) पाप ( उपसम् ) प्रमात वेला और (ज्योतिः) विद्या प्रकाश आदि का (सचन्ते) सम्बन्ध करते हैं वैसे (ति-स्रः) तीन अर्थात् विद्या राजा और धमसमास्थ ( वसिष्ठाः ) अतीव धन में स्थिर ( आर्थाः ) उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाले पुरुष ( श्रप्राः ) श्रप्रगण्य (प्रजाः ) प्रजाजन ( तान् ) उन ( सर्वान् ) सब को ( इत्, श्रनु, विदुः ) ही श्रनुकूल जानते हैं और विद्या प्रकाश आदि को सम्बन्ध करते हैं ॥ ७ ॥

भविथि: —इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-जैसे कार्य और कारण को कार्य में स्थिर विजालियां सूर्य आदि ज्योति को प्रकाशित करती हैं प्रमातवेला और दिन को उस्पन्न करती हैं वैसे तीन सभा धर्म, अर्थ, काम और मोक्त साधन देने वाले प्रकाशों को करती हैं ॥ ७॥

पुनर्विद्दांतः कीट्या भवेयुरित्याह ॥

फिर विद्वान कैसे हों इस विषय को० ॥

सूर्यस्येव वक्षयो ज्योतिरेषां समुद्रस्येव महिमा

गं<u>भीरः । वार्तस्येव प्रज</u>वो नान्ये<u>न</u> स्तोमो विश-ष्ठा ऋन्वेतवे वः ॥ ८॥

सूर्यस्यऽइव । वृक्षयंः । ज्योतिः । एषाम् । समुद्रस्यंऽइव । महिमा । गुर्भारः । वार्तस्यऽइव । प्रऽज्ञवः । न । भन्येनं । स्तोमंः । वृक्षिष्टाः । अर्नुऽएतवे । वः ॥ ८ ॥

पदार्थः—(सूर्यस्येव) (वन्नथः) रोषः (ज्योतिः) प्रकाशः (एषाम्) विद्युदादीनाम् (समुद्रस्येव) (महिमा) महतो मावः (गभीरः) त्रगाधः (वातस्येव) (प्रजवः) प्रकृष्टो वेगः (न) (त्रान्येव) त्रुव्यः (स्तोमः) प्रशंसा (वितिष्ठाः) त्रातिशयेन विद्यावासाः (त्रान्येतवे ) त्रान्येतुं विज्ञातुं प्राप्तुं गन्तु वा (वः) युष्माकम् ॥ ८॥

श्रन्वयः - हे विसष्ठा योऽन्वेनवे श्राप्ता विद्वांस एवा वोऽन्वे-तवे सूर्यस्येव वद्मथो ज्योतिः समुद्रस्येव महिमा गभीरो वातस्येव प्रजवस्तोमोऽस्ति सोऽन्येन तुल्यो नास्ति ॥ ८ ॥

भावार्थः - त्रात्तोपमालं ॰ - हे मनुष्या येषां धार्मिकाणां विदुषां सूर्यविद्याधर्मप्रकाशो दृष्टाचारे क्रोधः समुद्रवद्गान्भीयं वायुवत्स-त्कर्मसु वेगो भवेत्त एव सङ्गन्तुमहीः सन्तीति वेद्यम् ॥ ८॥

पदार्थ:—हे ( वातिष्ठाः ) अतीव विद्या में वास करने वालो जो ( अन्वेत-वे ) विशेष जानने को, प्राप्त होने को वा गमन को आप्त अस्यन्त धर्मशील विद्वान्हें ( ए-षाम् ) इन विजुली आदि पदार्थों के और (मः ) तुस्हारे विशेष जानने को प्राप्त होने को वा गमन को ( सूर्यस्येव ) सूर्य के समान ( वक्षयः ) रोष वा ( ज्योतिः) प्रकारा ( समुद्रस्येव ) समुद्र के समान ( महिमा ) महिमा ( गमीरः ) गम्भीर ( वातस्येव ) पवन के समान ( प्रजवः ) उत्तम वेग और ( स्तोमः ) प्रशंसा है वह ( अम्येन ) और के समान ( न ) नहीं है ॥ = ॥

भावार्थ:-इस मन्त्र में उपमालंकार है-हे मनुष्यो ! जिन धार्मिक विद्वानों का सूर्य के समान विद्या और धर्म का प्रकाश, दृष्टाचार पर क्रोध, समुद्र के समान गम्भीरता, पवन के समान अच्छे कर्मों में वेग हो वेही मिलने योग्य हैं यह जानना चाहिये ॥ = ॥

> के सत्यं निरचयं कर्तुमहन्तीत्याह ॥ कौन सत्य का निरचय करने योग्य हैं इस विषय को ०॥

त इन्निष्यं हदंयस्य प्रक्रेतेः सहस्रंष्टशम्-भि सं चेरन्ति । यमेनं तृतं परिधिं वयंन्तोऽप्सरम् उपं सेदुर्वसिष्ठाः ॥ ९ ॥

ते । इत् । निण्यम् । हृदंयस्य । प्रुऽकेतैः । सृहस्रंऽवलाम् । मुभि । सम् । च्रन्ति । युमेनं । तृतम् । पृरिऽधिम् । वर्षः न्तः । मुप्सरसंः । उपं । सेदुः । वसिष्टाः ॥ ९ ॥

पदार्थः—(ते) विद्दांसः (इत्) एवं (निएयम्) नि-णीतान्तर्गतम् (हृदयस्य) त्र्यात्मनो मध्ये (प्रकेतैः) प्रक्रष्टा-भिः प्रज्ञाभिः (सहस्रवल्दाम्) सहस्राएयसंख्या वल्द्गा त्र्यङ्कुरा इ-व द्यास्त्रबोधा यस्मिन्तं विज्ञानमयं व्यवहारम् (त्र्यभि) त्र्याभि-मुख्ये (सम्) (चरन्ति) सन्यगाचरन्ति (यमेन) नियन्त्रा जगदीश्वरेण (ततम्) व्याप्तम् (परिधिम्) सर्वेलोकावरणम् (वयन्तः ) व्याप्नुवन्तः ( श्रप्सरसः ) या श्राप्स्वन्तरिचे सरन्ति गच्छन्ति ताः ( उप ) ( सेदुः) सीदन्ति (वसिष्ठाः) श्रातिशयेन विद्यावन्तः ॥ १ ॥

श्रन्वयः — ये श्रप्सरसो यमेन सह ततं परिधि वयन्तो वसि-ण्ठाः प्रकेतैर्हृदयस्य निएयं सहस्रवन्द्रामुपसेदुस्त इत्पूर्णविद्या श्रमि सं चरन्ति ॥ १ ॥

भावार्थः –त एव विहांसी जगदुपकारिणो भवन्ति ये दीर्घेण ब्रह्मचर्थेणाप्तानां विदुषां सकाशाध्विद्धाः प्राप्याऽखिला विद्या त्र्रार्थे धीत्य परमात्मना व्याप्तं सर्व स्टब्टिकमं विद्धाः ॥ ९ ॥

पदार्थ:—( अप्तरसः ) जो अन्तरिक्त में जाते हैं वे और ( यमेन ) नियन्तानगदीश्वर से ( ततम् ) व्याप्त ( परिधिम् ) सर्व लोकों के परकोटे को (वयन्तः)
व्याप्त होते हुए ( विसिष्ठाः ) अतीव विद्यावान् जन ( प्रकेतैः ) उत्तम बुद्धियों से
( हृद्यस्य ) आत्मा के बीच ( निएयम् ) निर्धात अन्तर्गत ( सहस्रवल्शम् ) हजारों असंख्य अंकुरों के समान शास्त्रबोध जिस में उस विद्या व्यवहार को (उप, सेवुः)
उपस्थित होते अर्थात् स्थिर होते हैं ( ते, इत् ) वेही पूर्ण विद्याओं का ( अभि, सं, चरन्ति ) सब ओर से संचार करते हैं ॥ ६॥

भविधि:—वे ही विद्वान् जन संसार के उपकारी होते हैं जो दीर्घ ब्रह्मच-र्घ से श्रीर श्राप्त विद्वानों की उत्तेजना से शिक्ता पाय समस्त विद्या पढ़ परमात्मा से व्याप्त सर्व सृष्टिकम को प्रवेश करते हैं॥ र ॥

> पुनर्विहांसः की हशा भवेयुरित्याह ॥ फिर विद्वान् जन कैसे हों इस विषय को०॥

विद्युतो ज्योतिः परि संजिहानं मित्रावरुणा-

यदपंश्यतां त्वा । तत्ते जन्मोतेकं वसिष्ठागरूत्यो यत्त्वां विश त्रांजुमारं ॥ १० ॥ २३ ॥

विऽद्युतः । ज्योतिः । परिं । सम्इजिहानम् । मित्रावर्रः । णा । यत् । अपंश्यताम् । त्वा । तत् । ते । जन्मे । उत । एकंम् । वृतिष्ठु । अगस्त्यः । यत् । त्वा । विशः । आऽ-ज्ञारं ॥ १० ॥ २३ ॥

पदार्थः - (विद्युतः ) (ज्योतिः ) प्रकाशम् (परि) सर्वतः (संजिहानम् ) श्रिधिकरणं त्यजन् (मित्रावरुणा ) श्रध्यापको-पदेशकौ (यत् ) यः (श्रपश्यताम् ) पश्यतः (त्वा ) त्वाम् (तत् ) (ते ) तव (जन्म ) (उत् ) श्रापि (एकम् ) (व-सिष्ठ ) प्रशस्तविद्दन् (श्रिगस्त्यः ) श्रस्तदोषः (यत् ) यम् (त्वा ) त्वाम् (विद्याः ) प्रजाः (श्रा, जभार ) समन्ता-द्विमर्ति ॥ १०॥

श्रन्वयः - हे विसष्ठ योऽगस्त्यस्ते विश श्राजभार उताप्येकं जन्मा जभार उताऽपि त्वाऽऽजभार यहिचुतस्मं जिहानं ज्योतिर्मि-श्रावरुणा पर्यप्रयतां त्वैतिहिद्यां प्रापयतस्तदेतत्सर्वं त्वं गृहाण॥१०॥

भावार्थः - यस्य मनुष्यस्य विद्यायां जन्मप्रादुर्भावो भवति तत्प्रज्ञा विद्युज्ज्योतिरिव सकला विद्या विभर्ति ॥ १०॥

पदार्थ:—हे (वासिष्ठ) प्रशंसायुक्त विद्वान् जो (ग्रगस्त्यः) निर्दोष जन (ते) आप को (विशः) प्रनाओं को (आ,जभार) सब ओर से धारण क-रता (उत ) और (एकम्) एक (जन्म) जन्म को सब ओर से धारण करता भीर ( त्वा ) आप को सब ओर से धारण करता तथा ( यत् ) जिस ( विद्युतः ) विज्ञुली को ( संजिहानम ) अधिकार त्याग करते हुए ( ज्योतिः ) प्रकाश को (मि- श्रावरुणा ) अध्यापक और उपदेशक ( पर्यपश्यताम् ) देखते हैं ( त्वा ) आप को इस विद्या की प्राप्ति कराते हैं उस समस्त विषय को आप ग्रहण करें ॥ १०॥

भावार्थ:- जिस मनुष्य का विद्या में जन्म प्रादुर्भाव होता है उस की बुद्धि विजुली की ज्योति के समान सकल विद्यात्रों को धारण करती है ॥ १०॥

पुनर्मनुष्याः किं कुरुपुरित्याह ॥ किर मनुष्य क्या करें इस निषय को॰ ॥

जुतासि मैत्रावरुणो वंसिष्ठोर्वश्यां ब्रह्मनमन-सोऽधि जातः । द्रप्सं स्कन्नं ब्रह्मणा दैव्येन् विश्वे देवाः पुष्करे त्वाऽददन्त ॥ ११ ॥

उत । मृति । मैत्रावरुणः । वृतिष्ठ । उर्वश्याः । ब्रह्मन् । मनेसः। पि । जातः । द्रप्तम् । स्कृतम् । ब्रह्मणा । दैव्येन । विश्वे । देवाः । पुष्करे । त्वा । भृददन्तु ॥ ११ ॥

त्रन्वय: —हे ब्रह्मन्वसिष्ठ ! यो मैत्रावरुणस्त्वमुर्वेश्या उत मन-सोऽधिजातोऽसि तं त्वां विश्वे देवा ब्रह्मणा दैश्येन पुष्करे स्कन्धं द्रप्समददन्त ॥ ११ ॥

भावार्थः - ये मनुष्याः शुद्धान्तः करणेन प्राणोदानवत्सततं पु-रुपार्थेन कमनीयां विद्यां गृह्णान्ति ते विद्दद्दानन्दिता भवन्ति ॥११॥

पदार्थ: —हे (ब्रह्मन् ) समस्त वेदों को जानने वाले (वसिष्ठ ) पूर्ण विद्वान् जो (मैत्रावरुणः ) प्राण और उदान के वेत्ता आप ( उर्वश्याः ) विशेष विद्या से (उत ) और (मनसः ) मन से (अधि, जातः ) अधिकतर उत्पन्न (असि ) हुए हो उन (त्वा ) आप को (विश्वे, देवाः ) समस्त विद्वान् जन (ब्रह्मणा ) बन्हुत धन से और (दैव्येन ) विद्वानों ने किये हुए व्यवहार से (पुष्करे ) अन्तरिक्त में (स्कन्नम् ) प्राप्त (द्रप्सम् ) मनोहर पदार्थ को (अददन्त ) देवें ॥ ११ ॥

भावार्थ:- को मनुष्य शुद्धान्तः करण से प्राण श्रीर उदान के तुल्य श्रीर निरन्तर मनोहर विद्या को प्रहण करते हैं वे विद्वानों के समान श्रानन्दित होते हैं ॥११॥

पुनः स विद्यानकी हिशो भवेदित्याह ॥ किर वह विद्वान् कैसा हो इस विषय को०॥

स श्रंकेत उभयंस्य श्रविद्वान्त्महस्त्रंदान उत वा सदान: । यमेनं तृतं परिधिं वियुष्यन्नंप्सरमः परिं जङ्गे विसंष्ठः ॥ १२ ॥

सः । प्रुक्तिः । उभयंस्य । प्रुक्तिहान् । सहस्रंऽदानः । उत । वा । सऽदानः । यमेनं । ततम् । परिऽधिम् । विधिः व्यन् । भूपन्तरसंः । परि । जहो । विसंष्ठः ॥ १२ ॥ पदार्थः — (सः) (प्रकेतः) प्रक्रष्टप्रज्ञः (उभयस्य) ज-न्मह्यस्य (प्रविहान्) प्रक्रष्टो विहान् (सहस्रदानः) त्र्रसंख्यप्रदः (उत) (वा) (सदानः) दानेन सह वर्त्तमानः (यमेन) वायुना विद्युता वा सह (ततम्) व्याप्तम् (परिधिम्) (विधिष्यन्) व्ययं करिष्यन् (त्रप्रसरसः) त्र्रम्तरिज्ञचराह्ययोः (परि) सर्वतः (जज्ञे) जायते (विसष्टः) त्र्रातिशयेन वसुमान् ॥ १२॥

श्रन्वयः —हे मनुष्या य उभयस्य प्रविद्दानप्रकेतः सहस्रदान उत वा सदानो यमेन सह ततं परिधिं विषय्यन्वसिष्ठोऽप्सरसः परि जहो स सर्वेस्सेवनीयोऽस्ति ॥ १२ ॥

भावार्थः - वस्य मनुष्यस्य मातुः पितुरादिमं जन्म हितीय-माचार्याहिद्यायाः सकाशाज्जन्म भवति स एवाऽऽकाशस्थपदार्थानां वेत्ता प्रादुर्भृतः पूर्णो विद्याननुलसुखप्रदो भवति ॥ १२ ॥

पद्रिधः -हे मनुष्यो जो ( उभयस्य ) जन्म और विद्या जन्म दोनों का (प्र-विद्वान ) उत्तम विद्वान ( प्रकेतः ) उत्तम बुद्धियुक्त ( सहस्रदानः ) हजारों पदार्थ देने वाला ( उत, वा ) अथवा ( सदानः ) दान युक्त ( यमेन ) वायुवा बिजुली के साथ वर्त्तमान ( ततम् ) विस्तृत ( परिधिम् ) परिधि को ( वियिष्यन् ) खरच करता हुआ ( विसष्टः ) अतीव धनवान् ( अप्सरसः) अन्तरिक्त में चलने वाले वायु से (परि, जक्ते ) सर्वतः प्रसिद्ध होता है ( सः ) वह सब को सेवा करने थोग्य है ॥१२॥

भविषे: - जिस मनुष्य का माता पिता से प्रथम जन्म, दूसरा आचार्य से विद्या द्वारा होता है वही आकारा के पदार्थों का जानने वाला उत्पन्न हुआ पूर्ण विद्वान् अतुल सुख का देने वाला होता है ॥ १२ ॥

पुनः कथं विद्यांसो जायन्त इत्याह ॥ फिर कैसे विद्वान् होते हैं इस विषय की ।

सुत्रे हं जाता विषिता नमोभिः कुम्भे रेतंः सिषिचतुः समानम् । ततौ ह मान उदियाय म-ध्यात्ततौ जातमधिमाहुर्वसिष्ठम् ॥ १३ ॥

सत्रे । ह । जातौ । इषिता । नर्मः अभिः । कुम्भे । रेतेः।
सिसिचतुः । समानम् । ततः । ह । मानः । उत् । इयाय।
मध्यति । ततः । जातम् । ऋषिम् । भाहुः । वसिष्ठम् ॥ १ ३॥

पदार्थः—(सत्रे) दीर्घ यहो (ह) खलु (जातौ) (इिषता) इषितावध्यापकोपदेशको (नमोभिः) (कुम्भे) कलशे (रेतः) उदकमिव विज्ञानम् (सिषिचतुः) सिश्चेताम् (समानम् ) तुल्यम् (ततः) (ह) प्रसिद्धम् (मानः) यो मन्यते सः (उत्) (इयाय) एति (मध्यात्) (ततः) तस्मात् (जातम्) प्रादुर्भृतम् (ऋषिम्) वेदार्थवेत्तारम् (ऋषिष् ) उत्तमं विद्दांसम् ॥ १३॥

श्रन्वयः - यदि जाताविषिता नमोभिः सते हाऽध्यापनाध्यय-नाष्ये यज्ञे कुम्भे रेत इव समानं विज्ञानं सिषिचतुस्ततो ह यो मान उदियाय ततो मध्याज्ञातं वसिष्ठमृषिमाहुः॥ १३॥

भावार्थः—न्त्रत्र वाचकलु • -यथा स्त्रीपुरुषाग्यामपत्यं जायते तथाऽध्यापकोपदेशकाऽध्ययनोपदेशैर्विहांसो जायन्ते॥ ११॥ पद्धः --थदि ( जातौ ) प्रसिद्ध हुए ( इषिता ) अध्यापक और उपदेशक ( नमोिंमेः ) अञ्चादिकों से ( सत्रे ) दीर्घ ( ह ) ही पढ़ाने पढ़ने रूप यज्ञ में ( कुम्भे ) कलश में ( रेतः ) जल के ( समानम् ) समान विज्ञान को ( सिषिचतुः ) सीचें छोड़ें ( ततः, ह ) उसी से ही जो ( मानः ) मानने वाला ( उदियाय ) उदय को प्राप्त होता है ( ततः ) उस ( मध्यात् ) मध्य से ( जातम् ) उत्पन्न हुए ( वसिष्ठम् ) उत्तम ( अष्टिष्म् ) वेदार्थवेत्ता विद्वान् को ( आहुः ) कहते हैं ॥ १३॥

भविर्धः — इस मंत्र में वानकलुप्तोपमालंकार है – जैसे स्त्री और पुरुषों से सन्तान उत्पन्न होता है वैसे अध्यापक और उपदेशकों के पढ़ाने और उपदेश करने से विद्वान् होते हैं ॥ १३॥

पुनरध्यापकाऽध्येतारः किं कुर्घ्युरित्याह ॥

फिर पढ़ाने और पढ़ने वाले जन क्या करें इस विषय को ।।

उक्थमृतं साम्भृतं विभक्ति यावाणं विश्वत्त्र-वंदात्यये। उपैनमाध्वं सुमन्स्यमाना त्रावो गच्छा-ति प्रतदो वसिष्ठः ॥ १८ ॥ २८ ॥ २ ॥

डक्थऽभृतंम् । साम् ऽभृतंम् । विभाते । याविषाम् । बि-स्रंत् । प्र । वदाति । अये । उपं । एनम् । भाष्ट्रम् । सुऽ-मनस्यमानाः । मा । वः । गुच्छाति । प्रऽतृदः । वसिष्ठः ॥ १८ ॥ २८ ॥ २ ॥

पदार्थः — ( उक्थभृतम् ) य ऋग्वेदं बिभित्तं (सामभृतम् ) यो सामवेदं दधाति ( बिभित्तं ) ( ग्रावाणम् ) सूर्यो भेघिनव ( बिभत् ) विद्यां धरन् ( प्र ) ( बदाति ) वदेत् ( स्प्रप्रे ) पूर्वम् (उप) (एनम्) (न्नाध्वम्) (सुमनस्यमानाः) सुष्ठु वि चारयन्तः (न्ना) (वः) युष्मान् (गच्छाति) गच्छेत्प्राप्तुयात् (प्रतृदः) प्रकर्षेण विद्यादिदोषहिंसकः (वसिष्ठः) त्र्रातिशयेन विद्यादिधनयुक्तः॥ १४॥

श्रन्वयः —हे सुमनस्यमाना मनुष्या यः प्रतृदो ग्राबाणं सूर्य इव विद्यां विश्रहसिष्ठोऽग्र उक्थभृतं सामभृतं विभितं सोऽन्यान्प्र वदाति यो व श्रागच्छाति तमेनं यूयमुपाध्वम् ॥ १४॥

भावार्थः—न्नात वाचकलु - यो विद्यार्थी सकलवेदविदं कु-शिक्ताऽविद्याहिंसकमामं विद्यांसं पुरः संसेव्य विद्याः पुनरध्यापयति तं सर्वे जिज्ञासवी विद्याप्राप्तये उपासत इति ॥ १४ ॥

त्रत्राऽध्यापकाऽध्येत्रुपदेशकोपदेश्यगुणकत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गतिर्वेद्या ॥

इत्यृग्वेदे सप्तमे मण्डले हितीयोऽनुवाकस्त्रयस्त्रिशं सूक्तं प्रच-मेऽष्टके तृतीयाध्याये चतुर्विशो वर्गश्च समाप्तः ॥

पदार्थः—हे (मुमनस्यमानाः ) सुन्दर विचार वाले मनुष्यो जो (प्रतृदः ) अतिव अविद्यादि दोष के नष्ट करने वाले (प्रावाणम् ) मेघ को सूर्य जैसे वैसे विद्या को (बिश्रत् ) धारता हुआ (विस्रवः ) अत्यन्त विद्या हावि धन से युक्त (अप्रे ) पूर्व (उन्थभृतम् ) ऋग्वेद को और (सामभृतमः विद्यात् को धारण करने वाले को (बिभितः ) धारण करता वह औरों को (प्र, वदाति कि जो (पः ) तुम लोगों को (आ, गच्छाति ) प्राप्त हो (एनम् ) उस की तुम (उप, आध्वम् ) उपासना करो ॥ १४ ॥

भावार्थः -- इस मन्त्र में वाचकलुप्तीपमालंकार है-जो विद्यार्थी सकल वेद

वेत्ता कुशिक्ता और अविद्या को नष्ट करने वाले आप्त विद्वान् की पूर्व अच्छेप्रकार सेवा कर विद्यापाय फिर पढ़ाता है उस की सब ज्ञान चाहने वाले जन विद्या पाने के लिये उपासना करते हैं॥ १४॥

इस सूक्त में पढ़ाने पढ़ने श्रीर उपदेश सुनाने श्रीर सुनने वालों के गुण श्रीर कार्य का वर्णन होने से इस सूक्त के श्रर्थ की इस से पूर्व सूक्त के श्रर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह ऋग्वेद के सातर्वे मगडल में दूसरा श्रमुवाक, तेतीशवां मूक्त और पक्चम श्रष्टक के तीसरे अध्याय में चौवीशवां वर्ग समाप्त हुआ। श्रथ पठचविंद्यात्यृचस्य चतुस्त्रिंद्याः । १६ । श्रहिः १७ श्रिहिः विश्वदेवाः । १६ । श्रहिः १७ श्रिहिः वेष्ट्रस्यो देवता १ । २ । ५२ । १३ । १४ । १६ । १९ । २० । ११ । १० श्रिचीं गायती । ६ । ७ । ८ । १ । १० । ११ । १५ । १८ । १८ । १८ । ११ । नचृत्रिपादगायती । २२ । २४ विच्रद्यापीं त्रिष्टु व्छन्दः । पड्जः स्वरः । २३ श्राणीं त्रिष्टु प् । २५ विराडाणीं त्रिष्टु प् च छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अथ कन्याः काम्यो विद्याः प्राप्नुयुरित्याह ॥ अब कन्या जन किन से विद्या को पार्वे इस विषय को०॥

प्रशुक्रेतुं देवी मंनीपा श्रम्मत्मुतंष्टो रथो न वाजी ॥ १ ॥

प्र। शुक्रा। एतु । देवी । मृतीषाः । श्रम्भत् । सुऽतंष्टः । रथंः । न । वाजी ॥ १ ॥

पदार्थः—(प्र) ( जुक्रा ) जुद्धान्तःकरणा श्राजुकारिणी (एतु ) प्राप्नोतु ( देवी ) विदुषी ( मनीषाः ) प्रज्ञाः (श्रास्मत्) श्रास्माकं सकाशात् (सुतष्टः ) उत्तमेन शिव्पिना निर्मितः (रथः) (न ) इव ( वाजी ) ॥ १ ॥

श्रन्वयः - शुका देवी कन्याऽस्मत्सुतष्टी वाजी रथी न मनी-षाः प्रेतु॥ १॥ भावार्थः - श्रत्रोपमा • - सर्वाः कन्या विदुषी भ्यस्त्री भ्यो ब्रह्मच-र्येण सर्वा विद्या श्रधीयीरन् ॥ १ ॥

पद्रार्थ:—( शुका ) शुद्ध अन्तःकरण युक्त शीघ्रकारिणी ( देवी ) विदुषी कन्या ( अस्मत् ) हमारे से ( सुतष्टः ) उत्तम कारू अर्थात् कारीगर के बनाये हुए ( वाजी ) वेगवान् ( रथः ) रथके ( न ) समान (मनीषाः) उत्तम बुद्धियों की (प्रेतु) प्राप्त होवे ॥ १ ॥

भविथि:—इस मन्त्र में उपमालंकार है—सब कन्या विदुषियों से ब्रह्मचर्य नियम से सब विद्या पहें ॥ १॥

> पुनस्ताः कन्याः कां कां विद्यां जानीयुरित्याह ॥ फिर वे कन्या किस किस विद्या को जानें इस विषय को०॥

विदुः एथिव्या दिवो जनित्नं शृगवन्त्यापो अधः क्षरंन्तीः॥ २॥

विदुः । ष्टुथिव्याः । द्विवः । ज्ञानित्रंम् । श्रृएवन्ति । स्रापंः। सर्थः । क्षरंन्तीः ॥ २ ॥

पदार्थः - (विदः) जानीयुः (पृथिन्याः) भूमेः (दिवः) सूर्यस्य (जिनत्रम्) जनकं कारणम् (ज्ञृग्वान्ति) (त्र्रापः) जलानीव (त्र्राधः) (च्चरन्तीः) वर्षन्त्यः॥ २॥

अन्वयः —याः कन्या अधः त्तरन्तीराप इव विद्याः शृणवन्ति ताः प्रथिव्या दिवो जनित्रं विदुः ॥ २ ॥

भविर्थः—अत्र वाचकलु •-यथा मेघमएडलादायो वेगेन पृथिवी प्राप्य प्रजा आनन्दान्त तथैव याः कन्या अध्यापिकाभ्यो भूगर्भादिविद्याः प्राप्य पत्थादीन् सततं सुख्यन्ति ताः श्रेष्ठतरा भवन्ति ॥ २ ॥

पदार्थ:—जो कन्या (अधः, त्तरन्तीः) नीचे को गिरते वर्षते हुए जलों के समान विद्या (श्रुगवन्ति ) सुनती हैं वे (प्रथिव्याः ) प्रथिवी श्रीर (दिवः ) सूर्य के (जनित्रम्) कारण को (विदुः) जानें ॥ २ ॥

भावार्थ: — इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा० – जैसे भेघमएडल से जल वेग से पृ-थिवी को पाकर प्रजा आनिन्दित होते हैं वैसे जो कन्या पढ़ाने वाली से भूगर्भादि विद्या को पाकर पति आदि को निरन्तर सुख देती हैं वे अत्यन्त श्रेष्ठ होती हैं॥ २॥

पुनस्ताः की ह्या भवेयुरित्याह ॥ किर वे कैसे हों इस विषय को ।।

त्रापंश्चिदस्में पिन्वंन्त पृथ्वीर्द्धतेषु शूरा मंसंन्त उत्राः ॥ ३ ॥

भाषः । चित् । अस्मै । पिन्वंन्त । पृथ्वीः । वृत्रेषुं। शूराः । मंसन्ते । उयाः ॥ ३ ॥

पदार्थः--(त्र्रापः) जलानि (चित् ) इव (त्र्रास्मै ) विद्या व्यवहाराय (पिन्वन्त ) सिञ्चन्ति (पृथ्वीः ) भूमीः ( दृत्रेषु ) धनेषु (शूराः) (मंसन्ते ) परिणमन्ते ( उग्राः ) तेजस्विनः ॥ ३॥

भावार्थः-त्र्यत्रोपमालं • न्याः कन्या जलवन्कोमलन्वादिगुषाः

ष्टिधवीवरक्षमाञ्जीलाः शूरवदुःसाहिन्यो विद्या ग्रह्णन्ति ताः सीमाग्य-वस्यो जायन्ते ॥ ३ ॥

पदार्थ:—जो कन्या (पृथ्वीः) भूमि और (आपः) जल (चित्) ही के समान (अस्मै) इस विद्या व्यवहार के लिये (पिन्वन्त) सिंचन करती और (वृ-त्रेषु) धनों के निमित्त (उप्राः) तेनस्वी (शूराः) शूरवीरों के समान (मंसन्ते) मान करती हैं वे विदुषी होती हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ:—इस मंत्र में उपमालंकार है—जो कन्या जल के समान कोमल-त्वादि गुरा युक्त हैं, पृथिवी के समान सहन शील श्रीर शूरों के समान उत्साहिनी वि-द्याओं को प्रहर्ण करती हैं वे सीभाग्यवती होती हैं ॥ ३ ॥

पुनस्ताः कन्या विद्याये कं यत्नं कुर्ध्युरित्याह ॥ विका के लिये क्या यत्न करें इस विषय को०॥
त्रि वे कन्या विद्या के लिये क्या यत्न करें इस विषय को०॥
त्रि धूष्वीरमें दधाताइवानिन्द्रों न वृजी हिरंगयबाहुः ॥ ४॥

षा। धूःऽसु । <u>भरमे</u> । दर्धात । भरवान् । इन्द्रेः। न् । वजी । हिरंण्यऽबाहुः ॥ ४ ॥

पदार्थ:—( त्र्पा ) ( धूर्ष ) स्थाधारेषु ( त्र्प्रस्मे ) विद्याप्र-हणाय ( दधात ) ( त्र्प्रश्वान् ) शीव्रगामितुरङ्गान् ( इन्द्रः ) सूर्य इव राजा ( न ) इव ( वज्जी ) शस्त्रास्त्रयुक्तः ( हिरएयबाहुः ) हिरएयं वाह्वोदीनाय यस्य सः ॥ ४ ॥

त्रान्वयः — हे कन्या यूयमस्मे धूर्ष्वश्वान् हिरएयबाहुर्व-जीन्द्रो न ब्रह्मचर्यमा दधात ॥ ४ ॥ 4

भावार्थ: - ऋत्रोपमालं • - यथा सारथिरश्वान्थे संवोज्य नि-यमेन चालयति तथा कन्या आत्मान्तः करणेन्द्रियाणि विद्याप्रा-पणे व्यवहारे नियोज्य नियमेन चालयन्तु ॥ ४॥

पद्रिं —हे कत्यात्रो तुम ( अस्मै ) इस विद्याप्रहणे करने के लिये ( धू-र्षु ) रथों के आधार धुरियों में ( अधान् ) घोड़े और ( हिरएयबाहुः ) जिस की भु-जाओं में दान के लिये हिरएय विद्यमान उस ( क्जी ) शस्त्र अस्त्रों से युक्त (इन्द्रः ) सूर्य तुल्य राजा के ( न ) समान ब्रह्मचर्य को (आ, दधात ) अच्छे प्रकार धारण करें।॥ ४॥

भविश्वि:—इस मंत्र में उपमालंकार है—मेसे सारथी घोड़ों को रथ में जोड़ कर नियम से चलाता है वैसे कन्या आत्मा अन्तः करण और इन्द्रियों को विद्या की प्राप्ति से व्यवहार में निरन्तर जोड़ कर नियम से चलावें ॥ ४ ॥

> पुनः कन्याः कथं विद्यां वर्धयेयुरित्याह ॥ फिर कन्यानन कैसे विद्या को पढ़ावें इस विषय को ।॥

श्रभि प्र स्थाताहैव युज्ञं यातेव पत्मुन्त्मनां हि-नोत ॥ ५॥

मि। प्र। स्थात्। महंः ऽइव। युज्ञम्। यातां ऽइव। पत्मेन्। त्मनां। हिन्होत्॥ ५॥

पदार्थः—( ग्राभि ) ( प्र ) ( स्थात ) ( ग्राहेव ) ग्राहानीव ( यज्ञम् ) त्र्राध्ययनाध्यापनारूपम् ( यातेव ) गच्छन्तिव ( पत्म-न् ) मार्गे ( त्मना ) त्र्रात्मना ( हिनोत ) वर्धयत ॥ ५ ॥

श्रन्वय:—हे कन्या यूपं विद्यात्राप्तयेऽहेव यज्ञमभित्रस्थात त्मना पत्मन्यातेव हिनोत ॥ ५ ॥ भावार्थ:—श्रश्नीपमानं ०-हे कन्या यथा दिनान्यनुक्रमेण गड्डन्खाऽऽगड्डिन्ति यथा च पथिका नित्यं चलन्ति तथैवानुक-मेण विद्याप्राप्तिमार्गेण विद्याप्राप्तिक्रपं यज्ञं वर्धयत ॥ ५ ॥

पद्रार्थ: —हे कन्याओं तुम विद्याप्राप्ति के लिये ( अहेव ) दिनों के समान ( यज्ञम् ) पढ़ने पढ़ाने रूप यज्ञ के ( अभिप्रस्थात ) सब ओर से जाओं ( त्यना ) अपने से ( पत्यन् ) मार्ग में ( यातेव ) जाते हुए के समान (हिनोत) बढ़ाओं ॥ ५॥

भावार्थ: — इस मंत्र में उपमालंकार है – हे कन्याओ ! जैसे दिन अनुकूल कम से जाते और आते हैं भीर जैसे बटोही जन नित्य चलते हैं वसे ही अनुकूल कम से विद्यापासि मार्ग से विद्यापासि रूप यज्ञ को बढ़ाओ ॥ ५ ॥

पुनः कन्या विद्याप्राप्तिव्यवहारं वर्धयन्तिवत्याह ॥ किर कन्या विद्याप्राप्ति व्यवहार की बढ़ावें इस विषय की ०॥

त्मनां समत्सुं हिनोतं युज्ञं दर्धात केतुं जनांप विरम् ॥ ६ ॥

स्मनां । समत्ऽसुं । हिनोतं । युज्ञम् । दर्धात । केतुम् । जनाय । वीरम् ॥ ६ ॥

पदार्थः—( तमना ) त्र्यातमना ( समत्तु ) सङ्ग्रामेषु ( हि-नोत ) वर्धयत ( यज्ञम् ) सङ्गन्तव्यं विद्यावोधम् (दधात) (के-तुम् ) प्रज्ञाम् ( जनाय ) राज्ञे ( वीरम् ) दोग्धारम् ॥ ६ ॥

अन्वयः — हे कन्या यथा जनाय समस्मु वीरं प्रेरपन्ति तथा स्मना केतुं दधात यज्ञं हिनोत ॥ ६ ॥

भाविथिः—त्रत्रत्र वाचकलु • -यथा शूरवीरा धीमन्तो राजपुरुषाः प्रयत्नेन संग्रामान् विजयन्ते तथा कन्याभिरिन्द्रियाणि जित्वा विद्याः प्राप्य विजयो विभावनीयः ॥ ६ ॥

पदार्थ:-हे कन्याश्रो जैसे (जनाय ) राजा के लिये (समत्सु ) संप्रामों में ( बीरम् ) पूरा करने वाले जन को प्रेरणा देते हैं वैसे ( त्मना ) अपने से ( के-तुम् ) बुद्धि को ( दधात ) धारण करो श्रीर ( यज्ञम् ) संग करने योग्य विद्यानीय को (हिनोत ) बढ़ाओं ॥ ६॥

भावार्थः-इस मंत्र में वाचकलुप्तीपमालंकार है-जैसे शूरवीर घीमान बुद्धि-मान् राजा पुरुष उत्तम यत्न से मंत्रामों को विशंषता से जीतते हैं वैसे कन्याओं को इन्द्रियां जीत श्रौर विद्याश्रों का पा कर विजय की विशेषभावना करनी चाहिये ॥ ६ ॥

> पुनस्ताः कन्या विद्याः कथं प्राप्तयुरित्याह फिर वे कन्या विद्या कैसे पातें इस विषय को ।।

उदंस्य शुष्मां द्वानुनां त्ते विभंतिं भारं एथिवी न भूमं॥ ७॥

उत्। श्रस्य । शुष्मात् । मानुः । न । श्रात् । विभाति । भारम्। ष्टथिवी। न। भूमं॥ ७॥

पदार्थः-( उत् ) ( श्रस्य ) ( श्रुष्मात् ) बलात् (भानुः) किरशयुक्तः सूर्यः (न) इव ( त्र्यार्त ) प्राप्नोति ( बिमर्ति ) ( भारम् ) ( प्रथिवी ) भूमिः ( न ) इव ( भूम ) भवेम ॥ ७ ॥

त्र्रन्वयः - हे कन्या यथा वयं भारं एथिवी न भानुनीस्य शु-

प्ताहिद्द्यो भूम यथाऽयं भानुः प्रथिव्यादिभारमुद्बिभर्ति सकलं तदार्त्त तथा यूर्यं भवत ॥ ७ ॥

भावार्थः - पथा विद्यांसोऽस्य विद्याबोधस्य बलात्सर्व सुखं बिम्नति तथैव कन्या विद्यावलात्समग्रमानन्दं प्राप्नुवन्ति ॥ ७ ॥

पद्रार्थ:—हे कन्याजनो जैसे हम (भारम्) भार को (प्रथिवी) भूमि (न) जैसे और (भानुः) किरणयुक्त सूर्य जैसे (न) वैसे (अस्य) इस विद्या व्यवहार के (शुष्मात्) बल से विदुर्षा (भूम) हों वा जैसे यह भानु प्रथिवी आदि के भार को (उद्विभित्त) उत्क्रष्टता से धारण करता है समस्त उस व्यवहार को (आर्त्त) प्राप्त होता है वैसे तुम होओ।। ७॥

भविधि: - जैसे निहान् जन इस निद्यानोध के बल से सब सुख को धारण करते हैं वैसे ही कन्या जन निद्यावल से सब आनन्द को पाती हैं ॥ ७ ॥

पुनरध्यापका अध्येतृन्किमुपदिशेयुरित्याह ॥ किर अध्यापक, अध्येताओं को क्या उपदेश करें इस विषय को ।॥

ह्यांमि देवाँ त्रयांतुरग्ते साधंत्रृतेत् धियं दधा-मि॥८॥

ह्वयांमि । देवान् । अयांतुः । अष्टे । सार्धन् । ऋतेने । धिर्यम् । दुधामि ॥ ८ ॥

पदार्थः - ( श्वयामि ) ( देवान् ) विदुषः ( श्रयातुः ) यो न पाति तस्मात् ( श्रश्ने ) विद्वन् ( साधन् ) ( ऋतेन ) सत्येन व्यवहारेण ( धियम् ) प्रज्ञां शुमं कर्म वा ( दयामि ) ॥ ८ ॥ श्रन्वयः – हे श्रिग्ने ! यथाऽहं देवान्ह्यान्यृतेन साधन्धियं दः धान्ययातुः स्थिराद्विद्यां गृह्णामि तथा त्वं कन्यापाठनस्य निवन्धं कुरु ॥ ८ ॥

भावार्थः - ये विदुष स्त्राहृय सत्क्रत्य सत्याचारेण विद्यां ध-रन्ति ते विद्यांसो भवन्ति ॥ ८ ॥

पदार्थ: —हे ( अग्ने ) विद्वान् जैसे मैं ( देवान् ) विद्वानों को ( ह्वयामि ) बुलाता हूं ( ऋतेन ) सत्य व्यवह र से ( साधन् ) सिद्ध करता हुआ ( धियम् ) उत्तम बुद्धि वा शुभ कर्म को ( दथामि ) धारण करता हूं और ( अयानुः ) जो नहीं जाता उस स्थिर से विद्या ग्रहण करता हूं वेसे आप कन्यापदाने का निवन्ध करो ॥=॥

भावार्थ: — जो विद्वानों को बुला के और उन का सत्कार कर सत्य आचार से विद्या को धारण करते हैं वे विद्वान् होते हैं ॥ ८॥

सर्वेर्मनुष्यैः किमेष्टव्यमित्याह ॥
सन मनुष्यों को क्या इच्छा करनी चाहिये इस विषय को॰ ॥

श्रम वो देवों धियं दिधिष्वं प्र वो देवत्रा वा-चं कृणुष्वम् ॥ ९ ॥

ष्राभि । वः । देवीम् । धियंम् । दृधिष्वम् । प्र । वः । देवऽत्रा । वार्चम् । कृणुष्वम् ॥ ९ ॥

पदार्थः - ( ऋभि ) ऋ।भिमुरूपे ( वः ) गुष्माकम् ( देवी-म् ) दिव्याम् ( धियम् ) प्रज्ञाम् ( दिधिध्यम् ) ( प्र ) ( वः ) गुष्माकम् ( देवत्रा ) विद्यस् ( वाचम् ) ( ऋणुध्यम् ) ॥ ९ ॥

न्त्रन्वयः —हे विद्यांसी यान्देवत्रावर्त्तमानां देवीं थियं यूयमभिदः

धिध्वं तां वो वयमिष दधीमिहि । यान्देवत्रा वार्चं यूर्यं प्र कृणुध्वं तां वो वयमिष प्र कुर्याम् ॥ ९ ॥

भावार्थः-मनुष्यविंहदनुकरणेन प्रज्ञा विद्या वाक् च ध-

पद्रियः — हे विद्वानो निस (देवत्रा) विद्वानों में वर्तमान (देवीम्) दिव्य (धियम्) बृद्धि को तुम (अभिद्धिध्यम्) सब श्रोर से धारण करो उस (वः) आप की बुद्धि को हम लोग भी धारण करें विद्वानों में निस (वाचम्) वाणी को तुम (प्रं,कृणुध्यम्) प्रसिद्ध करो उस (वः) आप की वाणी को हम लोग भी (प्र) प्रसिद्ध करें ॥ र ॥

भावार्थ:-मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों का अनुकरण कर बुद्धि विद्या श्रीर वाणी को धारण करें ॥ ८ ॥

> पुनस्स विहान् की हशो भवेदित्याह ॥ फिर वह विद्वान् कैसा हो इस विषय को०॥

श्रा चंष्ट श्रासां पाथीं नदीनां वरुंण उग्नः सहस्रंचनाः॥ १०॥ २५॥

षा । <u>चष्टे । ष्रासाम् । पार्थः । न</u>दीनांम् । वरुणः । <u>उ</u>ग्रः । सहस्रंऽचद्याः ॥ ९० ॥ २५ ॥

पदार्थः — ( श्रा ) ( चष्टे ) समन्ताःकथयति ( श्रासःम् ) ( पाथः ) उदकम् (नर्दानाम्) (वरुणः) सूर्ग इव ( उग्रः ) ते न-स्वी (सहस्रचन्नाः) सहस्रं चन्नांसि दर्शनानि यस्मायस्य वा ॥ ३०॥ श्रन्वयः — हे विद्वन् यथा वरुण उग्रः सहस्रचन्नास्मूर्ग श्रासां

नदीनां पाथ आकर्षति पूरयति च तथामूतो भवान् मनुष्यचित्ता-

भावार्थः - त्रप्रत्र वाचकलु • - यो विद्यान्तपूर्यवद्विद्या निवार्ष विद्याप्रकाशं जनयति स एवात्र माननीयो भवति ॥ १ • ॥

पदार्थ:—हे विद्वान् जैसे (वरुणः) सूर्य के समान (उग्रः) तेजस्वी जन (सहस्रवन्ताः) जिस के वा जिस से हजार दर्शन होते हैं वह सूर्य (श्रासाम्) (नदीनाम्) नदियों के (पाथः) जल को खींचता आहेर पूरा करता है वैसे हुए आप मनुष्यों के चित्तों को खींच के जिस कारण विद्या को (श्राचष्टे) कहते हैं इस से सरकार करने योग्य हैं॥ १०॥

भावार्थ: — इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है – नो विद्वान् सूर्य के तुल्य श्रवि-द्या को निवार के विद्या के प्रकाश को उत्पन्न करता है वहीं यहां माननीय होता है ॥१०॥

> पुनस्त राजा किंवत् किं कुर्यादित्याह ॥ फिरवह राजा किस के तुल्य क्या करे इस विषय को०॥

राजां राष्ट्रानुं पेशों नदीनामनुत्तमस्मे क्षत्रं विश्वायुं॥ ११॥

राजां । राष्ट्रानांम् । पेशः । नदीनांम् । सनुंतम् । स्मे। क्षत्रम् । विश्व ऽभांयु ॥ ११ ॥

पदार्थः—( राजा ) प्रकाशमानः ( राष्ट्रानाम् ) राज्यानाम् त्रित व व छन्दसीति णत्वामावः ( पेशः ) रूपम् (नदीनाम्) ( त्रिन् नुत्तम् ) त्रितम् ) त्रितम् ) धनं राज्यं वा ( विश्वायु ) विश्वं संपूर्णमायु यहमात्तत् ॥ ११॥

त्र्रन्वय: -यो राजा नदीनां पेश इव राष्ट्रानां रक्तां विवत्तेऽ-स्मात्र्रमुत्तं विश्वायु क्वत्रं भवति ॥ ११ ॥

भावार्थः—श्रत्र वाचकलु • – यो राजा न्यायकारी विद्दान् भ-वति तन्त्रति समुद्रं नद्य इव प्रजा श्रतुकूला भू त्वेश्वर्य जनयन्ति पूर्णमायुश्वास्य भवति ॥ ९५ ॥

पद्रार्थ: — जो (राजा) प्रकाशमान (नदीनाम्) नदियों के (पेशः) रूप के समान (राष्ट्रानाम्) राज्यों की रक्षा का विधान करता है (अस्मै) इस के लिये (अनुत्तम्) शत्रुओं से अपीडित (विधायु) जिस से समस्त आयु होती है वह (क्ष-त्रम्) धन वा राज्य होता है ॥ ११॥

भविर्थि: — इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है — जो राजा न्यायकारी विद्वान् होता है उस के प्रति समुद्र को नदी जैसे वैसे प्रना अनुकूल होकर ऐश्वर्य्य को उत्पन्न कराती हैं और इस राजा की पूरी आयु भी होती है ॥ ११॥

पुना राजजनाः किं कुर्युरित्याह ॥
फिर राज जन क्या करें इस विषय को० ॥

श्रविष्टो श्रमान्विइवांसु विक्षवर्षुं कृणोत् शंसं निनित्सोः ॥ १२ ॥

अविष्टोइति । श्रस्मान् । विश्वांसु । विश्वा अद्युम् । कृणोत् । शंसंम् । निनित्सोः ॥ १२॥

पदार्थः - (त्र्राविष्टो) दोषेष्वप्रविष्टाः सन्तो रत्नतः ( त्र्रास्मान् ) तदनुकूलान् राज्याधिकारिषाः ( विश्वासु ) त्र्राखिलासु ( वित्तु ) प्रजासु ( त्र्राधुन् ) प्रकाशगहितं व्यवहारम् ( रूणोत ) (शैसम् ) प्रशंसनम् ( निनित्सोः ) निन्दितुमिच्छतः ॥ १२ ॥

अन्वयः—हे राजजना यूर्य विश्वास विश्वरमानविष्टो सततं रवत अस्माकं दांसं कणोत अस्मानिनित्सोर्व्यवहारम्यं कणोत॥१२॥

भविश्वः -राजजनाः प्रजासु वर्त्तमानान् निन्दकान् जनान् निवार्य प्रशंसकान् संरक्ष्य प्रजानु पितृवहर्तित्वा स्त्रविद्यान्धकारं निवारयन्तु ॥ १२ ॥

पदिश्वि:—हे राजजनो तुम ( विश्वासु ) समस्त ( विन्नु ) प्रमाश्रों में ( अ-स्मान् ) उन के अनुकृल राज्याधिकारी हम जनों को ( अविष्टो ) देशों में न प्रवेश किये हुए निरंतर रक्षा करो हमारी ( शंसम् ) प्रशंसा ( कृषोत ) करो हम लोगों की (निनि-स्सोः) निन्दा करना चाहते हुए के (अद्युम् प्रकाशरहित व्यवहार को प्रकाश करो ॥१२॥

भविधि:—राजनन प्रनाओं में वर्त्तमान निन्दक जनों का निवारण कर प्र-रांसा करने वालों की रक्ता कर श्रीर प्रजाजनों में पिता के समान वर्त्त कर श्रविद्या-स्थकार को निवारण करें ॥ १२ ॥

> पुनस्ते राजजनाः किं कुर्युरित्याह ॥ फिर वे राज जन क्या करें इस विषय को॰॥

व्येतु दियुद्धिषामशेवा युयोत् विष्युग्रपंस्तृतू नाम् ॥ १३ ॥

वि । एतु । दियुत् । द्विषाम् । भर्शेवा । युवोर्त । विष्वंक् । रपंः । तुनूनाम् ॥ १३ ॥

पदार्थः -( वि ) विशेषेण ( एतु ) प्राप्तोतु ( दिचुत् ) मृशं

धोतमानम् ( द्विषाम् ) द्वेष्टृणाम् ( त्र्रशोवा ) त्र्रसुखानि (युयोत) (विष्वक्) व्याप्तम् (रपः) त्र्रपराधम् (तनूनाम्) शरीराणाम् ॥१३॥

श्रन्वयः —हे राजजना विद्यांसो यूयं हिषामशेवा कुरु तनूनां दियुहिष्वग्रपो युयोत एथकुरुत यतः मद्रान्सर्वान्सुखं व्येतु॥ १३॥

भावार्थः - हे राजजना यूयं ये धार्मिकान् पीडयेयुस्तान् द-एडेन पवित्रान् कुरुत यतो सर्वतस्सर्वान्सुखं प्राप्नुयात् ॥ १३॥

पदार्थः — हे राजजन विद्वानो तुम (द्विपाम्) द्वेप करने वालों को (अशे-वा) अमुख अर्थात् दुःख को करो (तनूनाम्) शरीरों के (दिद्युत्) निरन्तर प्रका-शमान (विष्वक्) और व्याप्त (रपः) अपराध को (युयोत) अलग करो जिस से भद्र उत्तम सब मनुष्यों को सुख (वि, एतु) व्याप्त हो॥ १३॥

भविथि: — हे राजजनो तुम, जो धार्मिक सङ्जनों को पीड़ा देवें उन को दंड से पवित्र करो जिस से सब कोर से सब को सुख प्राप्त हो ॥ १३ ॥

पुनः स राजा किं हर्ना दिल्याह ॥
किर वह राजा क्या करे इस विषय को०॥

त्रवीत्रे। त्रिग्निह्वयात्रमीभिः त्रेष्ठीत्रसमा त्र-धार्यि स्तोमंः॥ १४॥

अवीत् । नः । श्रिग्नः । हृव्यऽभत् । नमंःऽभिः । प्रेष्ठः । श्रुस्मै । श्रुधायि । स्तोमंः ॥ १४ ॥

पदार्थः — ( श्रवीत् ) रत्तेत् ( नः ) श्रस्मान् ( श्राप्तिः ) पावक इव ( हव्यात् ) यो हव्यान्यति सः ( नमोभिः ) श्रना-

दिभिः ( प्रेष्ठः ) त्र्यतिशयेन प्रियः ( त्र्यस्मै ) ( त्र्यथायि ) धि-येत ( स्तोमः ) प्रशंसाव्यवहारः ॥ १८ ॥

श्रन्वय:—येन राज्ञाऽसमै राष्ट्राय प्रेष्ठस्तोमोऽधायि यो हव्या-दग्निरिव राजा नमोभिनोऽसमान्श्रवीत् स एवास्माभिः सत्कर्त-व्योऽस्ति ॥ १४ ॥

भावार्थः — त्रात्र वाचकलु • -यथा सूर्यस्स्वप्रकाशेन सर्वान् - वित तथा राजा न्यायप्रकाशेन सर्वाः प्रजा रत्नेत् ॥ १४॥

पदार्थ:-जिस राजा ने ( अस्मे ) इस राज्य के लिये ( प्रेष्ठः ) अतीव प्रिय ( स्तोमः ) प्रशंसा व्यवहार ( अधाय ) धारण किया गया जो ( हव्यात् ) होम करने योग्य अन्न मोजन करने वाले ( अग्निः ) अग्नि के समान वर्त्तमान ( न-मोभिः ) अन्नादि पदार्थों से ( नः ) हम लोगों की ( अवीत् ) रक्षा करे वही हम लोगों को सत्कार करने योग्य है ॥ १४॥

रामार्थ:—इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-जैसे सूर्य स्वप्रकाश से सब की रहा करता है वैसे राजा न्यान के एकाश से सब प्रजा की रहा। करे ॥ १४॥

> पुनस्ते राजजनाः किं कुर्युरित्याह ॥ फिर वे राजजन क्या करें इस विषय को ।।।

सजूर्देविभिर्पां नपातं सर्खायं कृध्वं शिवो नो अस्तु ॥ १५॥

स्ऽजूः । देवेभिः । भ्रापास् । नपातम् । सर्वायम् । कृष्व-स । श्रिवः । नः । भ्रस्तु ॥ १५ ॥

पदार्थ:-( सजूः ) सह वर्त्तमानः ( देवेभिः ) विद्वद्विदि-

व्येः प्रधिव्यादिभिर्वा ( स्त्रपाम् ) जलानाम् ( नपातम् ) यो न पतित न नश्यति तं मेघमिव (सखायम् ) सुद्धदम् ( रुध्वम् ) कुरु-ध्वम् (शिवः) मङ्गलकारी (नः) स्त्रस्मभ्यमस्माकं वा (स्त्रस्तु)॥ १ ५॥

श्रन्वयः —हे राजन् यथा देवेभिस्सजूस्सूर्योऽपां नपातं करोति तथा भवान् नः शिवोऽस्तु हे विद्दांस ईदर्श राजानं नस्सखायं यूर्यं ऋष्वम् ॥ १५॥

भविषि: - त्रात्र वाचकलु ० - हे मनुष्या यथा सूर्यादयः पदार्थाः जगति नित्रवहर्तित्वा सुलकारिणो भवन्ति तथैव राजजनाः स-वेषां सखायो भूत्वा मङ्गलकारिणो भवन्ति ॥ १५॥

पद्रार्थं — हे राजा जैसे (देवेभिः) विद्वानों से वा प्रथिवी आदि दिन्य पदार्थों के (सजूः) साथ वर्त्तमान सूर्यमगडल (अपांनपातम्) जलों के उस व्यव- हार को जो नहीं नष्ट होता मेघ के समान करता है वैसे आप (नः) हमारे वा इ- मारे लिये (शिवः) मंगलकारी (अस्तु) हों हे विद्वानो ऐसे राजा को हमारा (स- खायम्) मित्र (कृष्वम्) कीजिये ॥ १५॥

भावार्थ: - इस मंत्र में वाचकलुक्षोपमालंकार है-हे मनुष्यो! जैसे सूर्य आदि पदार्थ जगत् में मित्र के समान वर्त कर सुखकारी होते हैं वैसे ही राजजन सब के मित्र होकर मंगलकारी होते हैं ॥ १५॥

पुनस्ते राजजना किंवत् किं कुर्युरित्याह ॥ फिर वे राजजन किस के तुल्य क्या करें इस विषय को०॥

श्रब्जामुक्थैरहिं गृणीषे बुध्ने नदीनां रजः सु षीदंन् ॥ १६ ॥ श्रप्रजाम् । उक्थैः । श्राहिम् । ग्रणीषे । बुध्ने । नदी-नाम् । रजःऽसु । सीदंन् ॥ १६ ॥

पदार्थ:—( न्न्रब्जाम् ) न्न्रत्सु जातम् ( उक्थैः ) ये तद्गु-णप्रशंसकैर्वचोभिः ( न्न्रहिम् ) मेघभिव ( ग्रणीषे ) ( बुध्ने ) न्न्नरित्ते ( नदीनाम् ) सरिताम् ( रजःसु ) लोकेष्वेश्वर्येषु वा ( सीदन् ) तिष्ठन् ॥ १६॥

श्रन्वयः है राजन् ! यथा सूर्यो बुध्ने वर्त्तमानो नदीनां रजः-सु सीदन् श्रब्जामिहं जनयति तथोक्ये राष्ट्रे रजःसु सीदन् नदीनां प्रवाहमिव यतो विद्या गृणीषे तस्मात्सत्कर्तव्योऽसि ॥ १६॥

भावार्थ: - त्रत्रत्र वाचकलु० - हे राजपुरुषा यथा सूर्यो वर्षा-भिनेदीः पूरवित तथा धनधान्यैः प्रजा यूर्य पूरवत ॥ १६॥

पदार्थ: — हे राजा जैसे सूर्य ( जुन्ने ) अन्तरित्त में वर्त्तमान ( नदीनाम् ) निदयों के संबन्धी ( रजःमु ) लोको में ( सीदन् ) स्थिर होता हुआ ( अब्जाम् ) जलों में उत्पन्न हुए ( अहिम् ) मेन को उत्पन्न करता है नैसे ( उन्थैः ) उस के गुणों के प्रशंसक वचनों से राज्य में जो ऐश्वर्य उन में स्थिर होते हुए आप नदियों के प्रवाह के समान जिस से विद्या को ( गृणीपे ) कहते हो इस से सत्कार करने योग्य हो ॥ १६ ॥

भावार्थ: — इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है — हे राज पुरुषो ! जैसे सूर्य वर्षा से निदयों को पूर्ण करता है वैसे धन धान्यों से तुम प्रजाओं को पूर्ण करो॥ १६॥

पुनस्ते राजजनाः किं कुर्युरित्याह ॥

फिर वे राजजन क्या करें इस विषय को ।।

मा नोऽहिंर्बुध्न्यों रिषे धान्मा युज्ञो श्रंस्य स्त्रि-धहतायोः ॥ १७ ॥ मा । नः । अहिः । बुध्न्यः । रिषे । धात् । मा । युज्ञः । मस्य । स्त्रिधत् । ऋतुऽयोः ॥ १७॥

पदार्थः-(मा) निषेधे (नः) श्रास्मान् (श्राहः) मेघः (बुध्न्यः) बुध्नेऽन्ति स्वः (रिषे) हिंसनाय (धात्) दः ध्यात् (मा) निषेधे (यज्ञः) राजपालनीयो व्यवहारः (श्रास्य) राज्ञः (स्त्रिधत्) हिंसितः स्यात् (श्रास्योः) ऋतं सत्यं न्याय-धर्मं कामयमानस्य ॥ १७॥

त्रन्वयः -- हे विद्वांसी यथा वुष्न्योऽहिनी रिषे मा धात् यथाऽ र स्यतीयो राज्ञो यज्ञो मा स्त्रिधत्तथाऽनुतिष्ठत ॥ १७॥

भावार्थ: - त्रात वाचकलु ० - हे राजादयो मनुष्याः ! यथाऽदः छिर्न स्यात न्यायव्यहारो न नइयेतथा तथा यूयं विधत्त ॥ १७॥

पदार्थ: —हे विद्वानो जैसे ( बुध्न्यः ) अन्तरिक्त में उत्पन्न हुआ (अहिः) मेच ( नः ) हम लोगों को ( रिषे ) हिंसा के लिये ( मा ) मत ( धात् ) धारण करे वा जैसे ( अस्य ) इस ( ऋतायोः ) सत्य न्याय धर्म की कामना करने वाले राजा का ( यज्ञः ) प्रजा पालन करने योग्य व्यवहार ( मा, स्त्रिधत् ) मत नष्ट हो वैसा अनुष्ठान करो ॥ १७॥

भावार्थः -- इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे राजा आदि मनुष्यो ! जैसे अवर्षण न हो न्यायव्यवहार न नष्ट होवैसा तुम विधान करो ॥ १७॥

पुनस्ते राजजनाः किं कुर्युरित्याह ॥ किर वे राजजन क्या करें इस विषय को •॥

उत ने एषु नृषु श्रवी धुः प्र राये येन्तु शर्ध-न्तो श्रर्थः ॥ १८॥ द्वत । नः । एषु । नृषुं ।श्रवंः । धुः । प्र । राये । युन्तु । शर्धन्तः । सर्थः ॥ १८ ॥

पदार्थः - ( उत ) श्रिपि ( नः ) श्रस्माकम् श्रम वा छ-न्दसीत्यवसानम् ( एपु ) ( नृषु ) नायकेषु मनुष्येषु (श्रवः ) श्रमं श्रवणं वा ( धुः ) दध्युः ( प्र ) ( राये ) धनाय ( यन्तु ) ग-च्छन्तु ( शर्धन्तः ) बलयन्तः ( श्रयेः ) श्ररयश्शतवः ॥१८॥

श्रन्वयः - हे राजन् ये न एषु राये श्रवो धुस्तेस्मान्प्राप्नुवन्तूत ये नः द्यार्धन्तो नृष्वयोऽस्माकं राज्यादिकमिच्छेयुस्ते दूरं प्रयन्तु॥१८॥

भावार्थ: मनुष्यैः सज्जनानां निकटे दुष्टानां दूरे स्थित्वा श्रीरुजेया॥ १८॥

पद्रार्थ:—हे राजा जो (नः) हमारे (एषु) इन व्यवहारों में (राये) धन के लिये (अवः) अज वा अवण को (धुः) धारण करें वे हम जोगों को प्राप्त होनें (उत ) श्रीर जो हम लोगों को (शर्धन्त) बली करते हुए (नृषु) नायक मनुष्यों में (अर्थः) राजु जन हमारे राज्य आदि ऐश्वर्य को चाहें वे दूर (प्र, यन्तु) पहुंचें ॥ १०॥

भावार्थ: — मनुष्यों को चाहिये कि सज्जनों के निकट और दुष्टों के दूर रह कर लक्ष्मी की उन्नति करें ॥ १८॥

> के दात्रुनिवारणे समर्था भवन्तीत्याह ॥ कौन रात्रुक्षों के निवारण में समर्थ होते हैं इस विषय को • ॥

तपेन्ति शवुं स्वर्थणभूमां महासेनास्रो श्रमे-भिरेषाम् ॥ १९ ॥ तपंन्ति । शत्रुंम् । स्वंः । न । भूमं । महाऽसेनासः । भमेभिः । एषाम् ॥ १९ ॥

पदार्थः—(तपन्ति) (शतुम्) (स्वः) सुखम् (न) इव (भूम) भवेम अत्रत्न ह्यचोतस्तिङ इति दीर्घः (महासे-नासः) महती सेना येषान्ते (अप्रमेभिः) बलादिभिः (एषाम्) वीराणाम्॥ १९॥

श्रन्वयः—ये महासेनास एषाममेभिः शत्रुं तपन्ति तैस्सह राजादयो वयं स्वर्ने भूम ॥ १९॥

भावार्थः हे राजन् ! यदि भवता योद्धृणां शूरवीराणां सेना सत्कत्य रक्ष्येत तर्हि ते शत्रवो निलीयेरन् सुखंच सततं वर्धेत ॥१९॥

पदार्थ:—( महासेनासः ) जिनकी बड़ी सेना हैं वह जन ( एपाम् ) इन वीरों के ( अमेभिः ) बलादिकों से ( शत्रुम् ) शत्रु को ( तपन्ति ) तपाते हैं उन के साथ राजा आदि हम लोग ( स्वः ) सुख ( न ) जैसे हो वैसे (भूम) प्रसिद्ध हों ॥ १९॥

भावार्ध:—हे राजा यदि श्रापसे योद्धा शूरवीर जनों की सेना सत्कार कर रक्खी जाय तो श्राप के शत्रुजन विलाजांय श्रीर सुख निरतन्र बढ़े॥ १६॥

पुना राजामात्यभृत्याः परस्परं कथं वर्तेरन्नित्याइ ॥ फिर राजा श्रीर श्रन्य भृत्यपरस्पर कैसे वर्ते इस विषय को०॥

श्रा यञ्चः पत्नीर्गमन्त्यच्छा त्वष्टां सुपाणिर्द-धांतु वीरान् ॥ २०॥ २६॥

मा। यत्। नः। पत्नीः। गर्मन्ति। भव्छं।त्वष्टां।सुऽ-पाणिः। दर्धातु । नीरान्॥ २०॥ २६॥ पदार्थः—( न्न्रा ) ( यत् ) याः ( नः ) त्र्रास्मानस्माकं वा ( पत्नीः ) भाषीः ( गमन्ति ) प्राप्नुवन्ति ( न्न्रच्छ ) सन्यक् न्न्रत्र संहितायामिति दीर्घः ( त्वष्टा ) दुःखच्छेदकः (सपाणिः ) शोभनहस्तो राजा ( दधातु ) ( वीरान् ) शौर्यादिगुणोपेतान-मात्यादिभृत्यान् ॥ २०॥

त्रान्वयः —हे राजन् यथा यद्याः पत्नीनोऽच्छाऽऽगमन्ति रच-न्ति यथा च वयं ता रचेम तथा त्वष्टा सुपाणिर्भवान् वीरान् दधातु ॥ २०॥

भविथि: - ग्रत्र वाचकलु ॰ -यथा पतित्रताः स्त्रियः स्त्रीत्रताः प-तयश्च परस्परेषां प्रीत्या रक्तां विद्वधित तथा राजा धार्मिकानमात्य-भृत्याश्च धार्मिकं राजानं सततं रक्तन्तु ॥ २ ॰॥

पद्धिः—हे राजा जैसे ( यत् ) जो ( पत्नीः ) मार्या ( नः ) हम लोगों को ( श्रच्छा ) श्रच्छे प्रकार (श्रा, गमन्ति) प्राप्त होतीं श्रौर रत्ता करती हैं श्रौर जैसे हम लोग उन की रत्ता करें वैसे ( त्वप्टा ) दुःस विच्छेद करने वाला ( सुपाणिः ) सुन्दर हाथों से युक्त राजा श्राप ( वीरान् ) श्रुरता श्रादि गुणों से युक्त मंत्री श्रौर मृत्यों को ( द्वातु ) धारण करो ॥ २० ॥

भविथि:-इस मन्त्रमें वाचकलुप्तोपमालंकार है-जैसेपितव्रता स्त्री स्त्रीव्रत पित जनपरस्पर की प्रीति सेरचा करते हैं वैसे राजा धार्मिकों की, श्रमात्य श्रौर भृत्यजनधार्मिक राजाकों निरन्तर रचा करें॥ २०॥

पुनस्ते राजामात्यादयः परस्परं कथं वर्त्तरिन्नत्याह ॥ फिर वेराजा और मन्त्री आदि परस्पर कैसे वर्ते इस विषय को०॥

त्रति नः स्तोमं त्वष्टां जुपेत स्याद्यस्मे ऋरमं-तिर्वसूयुः॥ २१॥ प्रति । नः । स्तोमम् । त्वष्टां । जुषेत् । स्यात् । शर्मे इति । शरमंतिः । वसुऽयुः ॥ २१ ॥

पदिश्वि:—( प्रति ) ( नः ) श्रास्मानस्माकं वा ( स्तोमम् ) प्रशंसाम् ( त्वष्टा ) दुःखिवच्छेदको राजा ( जुषेत ) प्रीत्या सेवेत ( स्यात् ) भवेत् ( श्रास्मे ) श्रास्मासु ( श्रारमितः ) श्रारं श्रातं मितः प्रज्ञा यस्य सः ( वसूयुः ) वसूनि धनानि कामयमानः॥ २ १॥

श्रन्वयः है विद्दांसी यथा वर्ष राजानं प्रीत्या सेवेमहि तथा-ऽरमतिर्वसूयुस्तवण्टा राजा नोऽस्मान्प्रति जुषेत यथाऽयं राजा नः स्तोमं जुषेत तथा वयमस्य कीर्ति सेवेमहि यथाऽयमस्मे प्रीतः स्यात् तथा वयमप्यस्मिन्प्रीताः स्याम ॥ २१॥

भावार्थ:- न्नात्र वाचकलु • - यत्र राजामात्यमृत्यप्रजाजनान्त्र-न्योन्येषामुन्तिं चिकीर्षन्ति तत्र सर्वमैश्वर्यं सुखं वर्धनं च प्र-जायते ॥ २१ ॥

पदार्थ:—हे विद्वानो जैसे हम लोग राजा की प्रीति से सेवा करें वैसे (भ्र-रमितः) पूर्ण मित है जिस की (वसूयुः) धनों की कामना करता हुआ (न्वष्टा) दुःखिवच्छेद करने वाला राजा (नः) हम लोगों को (प्रित, जुषेत) प्रीति से सेवे जैसे यह राजा हमारी (स्तोमम्) प्रशंसा को सेवे वैसे हम लोग इस की कीर्ति को सेवें जैसे यह (अस्मे) हम लोगों में प्रसन्न (स्यात्) हो वैसे हम लोग भी इस में प्रसन्न हों॥ २१॥

भावार्थः - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है - जहां राजा श्रमात्यभृत्य भौर प्रजाजन एक दूसरे की उन्नति को करना चाहते हैं वहां समस्त ऐश्वर्य मुख श्रौर वृद्धि होती है ॥ २१ ॥ पुनस्ते राजादयः प्रजासु कथं वर्त्तरिक्षत्याह ॥ किर वे राजादि प्रजाननों में कैसे वर्त्त इस विषय को०॥

ता नो रासत्रातिषाचो वसून्या रोदंसी वरु-णानी श्रंणोतु । वर्रूत्रीभिः सुशुरणो नो त्रास्तु त्वष्टां सुदत्रो वि दंघातु रायंः॥ २२॥

ता । नः । राप्तन । रातिऽसार्चः। वसूंनि । मा । रोदंसी । वरुणानी । गृणोतु । वर्रुत्रीभिः । सुऽग्ररणः । नः । मस्तु । त्वष्टां । सुऽदत्रः । वि । दुधातु । रार्यः ॥ २२ ॥

पदार्थः—(ता) तानि (नः) श्रासमध्यम् (शसन्) प्र-दद्यः ये रातिं सचन्ते सम्बध्नन्ति ते (वसूनि) धनानि (श्रा) (रोदसी) द्यावाप्रथिव्यो (वरुणानी) जलादिपदार्थयुक्ते (श्रृणोतु) (बद्धत्रीभिः) वरुणीयाभिर्विद्याभिः (सुशरणः) शोभनं शरणमा-श्रयो यस्य सः (नः) श्रासमध्यम् (श्रास्तु) (त्वष्टा) दुःख-विच्छेदकः (सुदनः) सुष्ठुदानः (वि, दधातु) (रायः) ध-नानि॥ २२॥

श्रन्वय:—हे विद्वांसी भवन्ती वर्ष्वशीमिर्वरुणानी रोदसी इव रातिषाचः सन्तो नस्ता वसून्या रासन् हे राजन् सुदत्रस्वष्टा सु-शरणो भवान् नो रचकोऽस्तु नो रायो विद्यातु श्रस्माकं वार्तीः शृणोतु ॥ २२ ॥

भावार्थः - त्रत्रत्र वाचकलु • - ये राजपुरुषाः सूर्यभूमिवत् प्रजाः

धनयन्ति तासां न्यायकरणाय वार्ताः ज्ञृण्वन्ति यथावरपुरुषार्थेन श्रीमतीः प्रकुर्वन्ति त एवात्रालंसुखा भवन्ति ॥ २२ ॥

पद्रियः —हे विद्वानो आप (वस्त्रजीमिः) वरुण सम्बन्धी विद्याओं से (वरुग्रानी) बलादि पदार्थ युक्त (रोदसी) प्रकाश और पृथिवी के समान (रातिषाचः)
दान सम्बन्ध करते हुए (नः) हम लोगों के लिये (ता) उन (वसूनि) धनों को
(आरासन्) श्रच्छे प्रकार देवें हे राजन् (सुदशः) श्रच्छे दानयुक्त (त्वष्टा)
दुःस्वविच्छेदक (सुशरणः) सुन्दर श्राश्रय जिन का वह आप (नः') हमारे रक्तक
(श्रस्तु) हों हमारे लिये (रायः) धनों को (वि,दधातु) विधान की जिये। हमारी
वार्ता (श्र्णोतु) सुनिये।। २२।।

भविष्टः-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-जो राज पुरुष सूर्य और भूमि के तुरुष प्रजा जनों को धनी करते उन के न्याय करने को बातें सुनते और यथावत् पुरुषार्थ से लच्मीवान् करते हैं वेही पूर्ण सुख वाले होते हैं॥ २२॥

पुनर्विद्दांसोऽन्यान्प्रति किं किं बोधयेयुरित्याह ॥ फिर विद्वान् जन श्रन्यों को क्या १ ज्ञान देवें इस विषय को॰ ॥

तक्षो रायः पर्वतास्तक्ष त्राप्तस्तद्रौतिषाच त्रो-षंधीकृत चौः । वनुरुपतिभिः एथिवी सजोषां उभे रोदंसी परि पासतो न: ॥ २३ ॥

तत्। नः। रायः। पर्वताः। तत्। नः। भाषः। तत्। रातिऽसार्वः। भोषेधाः। उत। द्यौः। वनुस्पतिंऽभिः। पृथि-वी। सऽजोषाः। उमे इति । रोदंसी इति । परि । पासुतः। नः॥ २३॥

पदार्थ:—(तत्) तान् (नः) श्रासमभ्यम् (रायः) धनानि (पर्वताः) मेघाः शैला वा (तत्) तान् (नः) श्रासमभ्यम् (श्रापः) जलानि (तत्) तान् (रातिषाचः) या रातिं दानं सचन्ते ताः (श्रोषधीः) यवाद्याः (उत्) श्रापि (द्यौः) सूर्यः (वनस्पतिभिः) वटादिभिस्सह (प्रथिवी) भूभिः (सजोषाः) समानसेवी (उभे) (रोदसी) द्यावाप्रथिव्यी (परि) सर्वतः (पासत्) रद्येताम् (नः) श्रास्मान् ॥ २३॥

श्रन्वयः -- हे विद्दांसी यथा पर्वता नस्तद्राया रातिपाच श्रापो नस्तदोषधीस्तदुत सजोषा चौर्वनस्पतिभिः प्रथिवी उमे रोदसी च नः परि पासतस्तथाऽस्मान् भवन्तो शिक्षयन्तु ॥ २३॥

भावार्थः — ग्रत्रत्र वाचकलु ॰ – ग्रध्येतारः श्रोतारश्च चाध्यापः कानुपदेशकान्त्रत्येत्रं प्रार्थयेयुरस्मान् भवन्त एवं बोधयन्तु येन वर्षं सर्वस्याः स्टष्टेः सकाशात्सुखोजतिं कर्तुं सततं शक्कुयामेति ॥२३॥

पदार्थ:—हं विद्वानो जैसे ( पर्वताः ) मेघ वा शैल ( नः ) हमारे लिये ( तत्) उन (रायः) घनों को (रातिषाचः) जो दान का संबन्ध करते हैं वा (श्रापः) जलों को वा ( तत् ) उन ( श्रोपधीः ) यवादि श्रोपधियों को वा (तत्) उन श्रन्थ पदार्थों को ( उत ) निश्चय कर के ( सजोपाः ) समान सेवनेवाला जन वा ( द्योः ) सूर्य ( वनस्पतिभिः ) वटादिकों के साथ ( पृथिवी ) पृथिवी वा ( उमे ) दोनों (रो-दसी ) प्रकाश श्रोर पृथिवी भी ( नः ) हम लोगों की (परि,पासत ) रक्षा करें वैसे हम लोगों की श्राप लोग रक्षा करें थे। २३ ॥

भविथि:—इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-पढ़ने और सुननेवाले जन पढ़ाने और उपदेश कराने वालों के प्रति ऐसी प्रार्थना करें हम लोगों को आप ऐसा बोध करोंने कि जिस से हम लोग सन सृष्टि के सकाश से सुख की उन्नति कर सकें ॥२६॥

## पुनविद्दांसः किंवतिक कुर्युरित्याह ॥ किर विद्वान् जन किस के तुल्य क्या करें इस विषय को ।।

त्रुवीं रोदंसी जिहातामनुं चुक्षो वर्रण इन्द्रंसखा । त्रनु विंश्वे मुरुतो ये सुहासी रायः स्याम घुरुणं धियध्ये ॥ २४॥

भर्तु । तत् । उर्वो इति । रोदंसी इति । जिहाताम्। भर् तुं । युद्धः । वरुंणः । इन्द्रंऽसखा । भर्तु । विश्वे । मुरुतंः। ये । सहासंः । रायः । स्याम् । धुरुणंम् । ध्रियध्ये ॥ २८ ॥

पदार्थः—( अनु ) ( तत् ) तानि ( उवीः ) बहुपदार्थयुक्ते ( रोदसी ) द्यावाष्टिभिन्यौ ( जिहाताम् ) प्राप्नुतः ( अनु )
( द्युक्तः ) यो दिवः प्रकाशान् वासयति ( वरुणः ) श्रेष्ठः ( इन्द्रसखा ) इन्द्रः परमैश्वयी राजा सखा यस्य सः ( अनु ) (विश्वे ) सर्वे ( मरुतः ) मनुष्याः ( ये ) ( सहासः ) सहनशीला
बल्लवन्तः ( रायः ) धनस्य ( स्याम ) ( धरुणम् ) ( धियध्ये )
धर्तु समर्थाः॥ २४॥

त्र्यन्वयः —हे विद्दांसी यथीवीं रोदसी तदनु जिहातामिन्द्रसः खा चुत्तो वरुणोऽनुजिहातां ये विश्वे सहासो मरुतोऽनुजिहातान्तथा वयं रायो धरुणं धियध्ये इाक्तिमन्तः स्याम॥ २४॥

भविषिः —हे मनुष्याः ! यथा सृष्टिस्था भूम्यादयः पदार्थोस्सः वीन्धृत्वा सुर्वं प्रयच्छन्ति तथैव यूपं भवत ॥ २४ ॥

पदार्थ:—हे विद्वान् जनो जैसे [ उवीं: ] बहुपदार्थयुक्त ( रोदसी ) आकाश और पृथिवी [ तत् ] उन पदार्थों को [ अनु, जिहाताम् ] अनुकूल प्राप्त हों
वा [ इन्द्रसखा ] परमैश्वर्य राजा सखा मित्र जिस का [ ग्रुक्तः ] प्रकारों को वसाता
[ वरुणः ] और श्रेष्ठ जन [ अनु ] पीछे जावे वा [ ये ] जो [ विश्वे ] सर्व [ सहासः ]
सहन शील और बलवान् [ मरुतः ] मनुष्य अनुकूलता से प्राप्त हों । वैसे हम लोग
[ रायः ] धन के [ धरुणम् ] धारण करने वाले को [ धियध्ये ] धारण करने को
समर्थ [ स्याम ] हों ॥ २४ ॥

भावार्थ: —हे मनुष्यो ! जैसे सृष्टिस्थ भूमि भादि पदार्थ सब को भारण कर सुख देते हैं वैसे ही आप हों ॥ २४ ॥

पुनः सेव्यसेवकाध्यापकाध्येतारः परस्परं कथं वर्त्तरित्रदाह ॥ किर सेव्य सेवक और अध्यापक अध्येता जन परस्पर कैसे वर्ते इस विषय को०॥

तन्त इन्द्रो वर्रणो मित्रो ऋग्निराप श्रोषंधी-र्वतिनो जुपन्त । शर्मन्त्स्याम मुरुतांमुपस्थे यूयं पांत स्वस्तिभि: सदां नः ॥ २५ ॥ २७ ॥

तत् । नः । इन्द्रंः । वरुंणः । मित्रः । मित्रः । मापंः । भोषंधीः । वनिनंः । जुषन्त । शर्मन् । स्याम् । मरुताम् । उपऽस्थे । युयम् । पात् । स्वस्तिभिः । सदां । नः॥ २५॥ २७॥

पदार्थः—(तत्) सुखम् (नः) श्रस्मभ्यम् (इन्द्रः) वि-द्युदिव राजा (वरुणः) श्रेष्ठः (मित्रः) सखा (श्राग्नः) पा-वकः (श्रापः) जलानि (श्रोषधीः) यवाद्याः (वनिनः) कि-रणवन्तः (जुवन्त) सेवन्ते (द्यार्मन्) द्यार्मणि सुखे गृहे वा (स्याम) भवेम (मरुताम्) मनुष्याणाम् (उपस्थे) समीपे (यूयम्) (पात) (स्वस्तिमिः) सुखादिमिः (सदा) (नः) ऋस्मान् ॥२५॥

श्रन्वयः —हे विद्दांसी ये विनन इन्द्रो वरुणो मित्रोऽग्निराप श्रोपधीश्च नस्सञ्जुषन्त येन यूपं स्वस्तिभिनः सदा पात तेषां-युष्माकं मरुतामुपस्थे शर्मन् वयं स्थिराः स्थाम ॥ २५ ॥

भावार्थः-मनुष्येरिदमेष्टव्यं विदुषां सङ्ग्रेन यथा विदुदादयः पदार्थास्स्वकार्याणि सेवेरन् तथा वयमनु तिष्ठेमेति ॥ २५ ॥

श्रत्राध्येत्रध्यापकस्त्रीपुरुषराजप्रजासेनाभृत्यविश्वेदेवगुणकः त्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गतिर्वेद्या ॥ इति चतुस्त्रिंशत्तमं सूक्तं सप्तविंशो वर्गश्च समाप्तः ॥

पदार्थ:—हे विद्वानो जो [विननः] किरणवान् [इन्द्रः] बिजुली के स-मान राजा [वरुणः] श्रेष्ठ [मित्रः] मित्रजन [आग्निः] पावक [आपः] जल श्रोर [आंपर्थाः] यवादिश्रोषधी [नः] हमारे लिये [तत्] उस मुख को [जुषन्त] सेवते हैं जिस से [यूयम्] तुम [स्विस्तिभिः] मुखों से [नः] हम लोगों की [सदा] सर्वदैव [पात] रक्षा करो उन तुम [मरुताम्] लोगों के [उपस्थे] समीप [शर्मन्] मुख में हम लोग स्थिर [स्याम] हों॥ २५॥

भावार्थ: - मनुष्यों को ऐसी इच्छा करनी चाहिये कि विद्वानों के संग से जैसे बिजुली आदि पदार्थ अपने कामों को सेवें वैसे हम लोग अनुष्ठान करें।। २५।।

इस सूक्त में श्रध्येता, श्रध्यापक, स्त्री, पुरुष, राजा, प्रजा, सेना, मृत्य श्रीर वि-श्वे देवों के गुण श्रीर कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्त के श्रध्य की इस से पूर्व सूक्त के श्रर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह चौंतीरावां सूक्त और सत्ताईशवां वर्ग समाप्त हुआ ॥

श्रथ पठचित्रंशत्तमस्य पठचदशर्चस्य सूक्तस्य विशि-ण्ठिर्षिः । विश्वेदेवा देवताः । १ । २ । ३ । ४ । ५ । ११ । १२ विष्टुप्। ६ । ८ । १० । १५ निचृत्रिष्टुप्। ७ । ९ विराट्तिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः । १३ । १४ । भुरिक्प-ङ्क्तिश्छन्दः । पठचमः स्वरः ।

मनुष्यैः सृष्टिपद। धेंभ्यः किं किं गृहीतव्यमित्याह ॥ भव पन्द्रह ऋचा वाले पैंतीशों मूक्त का भारम्भ हैं उस के प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को मृष्टिपदार्थों से क्या २ ग्रहण करना चाहिये इस विषय को ॰ ॥

शक्तं इन्द्राग्नी भेवतामवोभिः शन्त इन्द्रावरुंणा रातहं व्या । शमिन्द्रासोमां सुविताय शं योः शं न इन्द्रांपृष्णा वार्जसातौ ॥ १ ॥

शम् । नः । इन्द्रांग्नी इति । भवताम् । षर्वःऽभिः । शम् । नः । इन्द्रावरुंणा । रातऽहंग्या । शम् । इन्द्रासोमां । सुवितायं । शम् । योः । शम् । नः । इन्द्रीपूषणां । वार्जन् ऽसाती ॥ १ ॥

पदार्थः—(शम्) सुखकारको (नः) त्रासमयम् (इन्द्राग्नी) विद्युत्पावको (मवताम्) (त्रावोभिः) रत्तणादिभिः (शम्) म- क्रुलकारको (नः) त्रासमयम्) (इन्द्रावरुणा) विद्युज्जले (रा-तहव्या) रातं दत्तं हव्यं गृहीतुं योग्यं वस्तु याभ्यां तो (शम्) सुखवर्षको (इन्द्रासोमा) विद्युदोषधिगणौ (सुविताय) ऐश्वर्याय

( शम् ) ( योः ) सुखिनिमित्ती ( शम् ) त्र्यानन्दप्रदी ( नः ) त्र्यस्मम्यम् ( इन्द्रापूषणा ) विद्युद्दायू (वाजसाती) सङ्ग्रामे ॥१॥

श्रन्वयः — हे जगदी श्वर! वाजसाती सुविताय नो ऽवोभिस्स-हेन्द्राग्नी शं शं रातहच्येन्द्रावरुणा नश्शमिन्द्रासोमा शं योरिन्द्रापूषणा नः शं च भवतां तथा वयं प्रयतेमहि ॥ १ ॥

भविषिः—हे जगदीश्वर भवत्क्रपया विद्युत्संगेन स्वपुरुषार्थे-न भवद्रचितायां सृष्टे। वर्त्तमानेभ्यो विद्युदादिपदार्थेभ्यो वयमुपकारं ग्रहीतुं ग्राहिषतुमिच्छामस्सोयमस्माकं प्रयतनः सफलः स्यात् ॥१॥

पदार्थ: — हे जगदीश्वर (वाजसाती ) संग्राम में (मुविताय) ऐश्वर्य होने के लिये (नः ) हम लोगों को (अवोभिः ) रत्ता आदि के साथ (इन्द्राग्नी ) बि-जुली और साधारण अग्नि (शम् ) मुख करने वाले (शम् ) मंगल करने वाले (रातहच्या ) दीनी है ग्रहण करने को वस्तु जिन्हों ने ऐसे (इन्द्रावरुणा ) बिजुली और जल (नः ) हम लोगों के लिये (शम् ) मुख करने वाले (इन्द्रामोमा ) बि-जुली ओषधिगण (शम् ) मुखकारक (योः ) मुख के निमित्त और (इन्द्रापृषणा) बिजुली और वायु (नः ) हमारे लिये (शम्) आनन्द देने वाले (भवताम् ) हों वैसा हम लोग प्रयक्ष करें ॥ १ ॥

भावार्थ: —हे जगदीश्वर! श्राप की कृपा से तिद्वानों के संग से श्रीर श्र-पने पुरुषार्थ से श्राप की रची हुई सृष्टि में वर्तमान निजुली श्रादि पदार्थों से हम लोग उपकार करना कराना चाहते हैं सो यह हम लोगों का प्रयत्न सफल हो ॥ १ ॥

मनुष्येर्थेश्वर्यादीनि सुखकराणि स्युस्तथा विधेयमित्याह ॥
मनुष्यों को जैसे ऐश्वर्य भादि सुख करने वाले हों वैसे विधान करना चाहिये
इस विषय को ।।

शं नो भगः शमुं नः शंसी अस्तु शं नः पुरं-

निधः शमुं सन्तु रायः । शं नः सत्यस्यं सुयमस्य शंसः शं नौ श्रर्थमा पुंरुजातो श्रंस्तु ॥ २ ॥

शम् । नः । भगः । शम् । कं इति । नः । शंसः । श्रुत् । शम् । नः । पुरंम्ऽधिः । शम् । कं इति । सन्तु । रायः । शम् । नः । स्व्यस्यं । सुऽयमस्य । शंसः । शम् । नः । श्रुर्यमा । पुरुष्णातः । श्रुस्तु ॥ २ ॥

पदार्थः—(शम् ) सुखकरः (नः ) श्रास्मम्यम् (भगः ) ऐश्वर्यम् (शम् ) सुखकरः (उ) वितर्के (नः ) श्रास्मम्यम् (श्रांसः ) श्रान्त्रशासनं प्रशंसा वा (श्रास्तु ) भवतु (शम् ) सुखकरः (नः ) श्रास्मम्यम् (पुरिन्धः ) पुरवः बहवः पदार्था ध्रिन्थन्ते यस्मिन्स श्राकाशः (शम् ) सुखकराः (उ) (सन्तु ) (रायः ) धनानि (शम् ) सुखप्रदः (नः ) श्रास्मभ्यम् (सत्य-स्य ) यथार्थस्य धर्मस्य परमेश्वरस्य (सुयमस्य ) सुष्ठु नियमेन प्रापणीयस्य (श्रांसः ) प्रशंसा (शम् ) श्रानन्दकरः (नः ) श्रास्मभ्यम् (श्रांसः ) प्रशंसा (शम् ) श्रानन्दकरः (नः ) श्रास्मभ्यम् (श्रांसः ) प्रशंसा (शम् ) श्रानन्दकरः (नः ) श्रास्मभ्यम् (श्रांसः ) प्रशंसा (श्राम् ) श्रानन्दकरः (नः ) श्रास्मभ्यम् (श्रांसः ) न्यायकारी (पुरुजातः ) पुरुषु बहुषु नरेषु प्रसिद्धः (श्रास्तु ) भवतु ॥ २ ॥

श्रन्वय: -हे मनुष्याः !यथा नो भगः इां नः इांसः इामु पु-रिषः शमस्तु नः रायः शमु सन्तु नः सत्यस्य सुयमस्य झांसः शं पुरुजातोऽर्यमा नः शमस्तु तथा वयं प्रयतेमहि ॥ २ ॥

भावार्थः —हे मनुष्या यूपं यथैश्वर्य पुराया कीर्त्तिरवकाशो ध-नानि धर्मो योगः न्यायाधीशश्च सुखकराः स्युस्तथाऽनुतिष्ठत ॥२॥

e

पदार्थ:—हे मनुष्यो जैसे [नः] हम लोगों के लिये [मगः] ऐश्वर्य [शम् ] मुख करने वाला [नः] हम लोगों के लिये [शंसः] शिद्धा वा प्रशंसा [शम् ] मुख करने वाली [उ] भौर [पुरन्धः] बहुत पदार्थ जिस में रक्खे जाते हैं वह आकाश [शम् ] मुख करने वाला [अस्तु ] हो [नः] हम लोगों के लिये [रायः] घन [शम् ] मुख करने वाले [उ] ही [सन्तु ] हों [नः] हम लोगों के लिये [सत्यस्य ] यथार्थ धर्म वा परमेश्वर की [सुयमस्य ] मुन्दर नियम से प्राप्त करने योग्य व्यवहार की [शंसः] प्रशंसा [शम् ] मुख देनेवाली और [पुरुजातः] बहुत मनुष्यो में प्रसिद्ध [अर्थमा ] न्यायकारी [नः] हमारे लिये [शंम् ] आनन्द देने वाला [अस्तु ] होवे वैसा हम लोग प्रयत्न करें ॥ २॥

भ[व[र्थ:—हे मनुष्यो ! तुम जैसे ऐश्वर्य्य, पुरायकीर्त्ति, श्रवकाश, धन, धर्म, योग श्रीर न्यायाधीश सुख करने वाले हों वैसा श्रनुष्ठान करो ॥ २ ॥

पुनर्मनुष्येः सृष्ट्या की हगुपकारो गृहीतव्य इत्याह ॥ किर मनुष्यों को मृष्टि से कैसा उपकार लेना चाहिये इस विषय को०॥

शं नौ धाता शमुं धर्ता नौ ऋस्तु शं ने उक्त-ची भवतु स्वधाभिः । शं रोदंसी बहती शं नो ऋ-द्विः शं नो देवानां सुहवानि सन्तु ॥ ३ ॥

शम्। नः। धाता। शम्। कं इति। धर्ता। नः। मस्तु। शम्। नः। उरूची। भवतु। स्वधाभिः। शम्। रोदंसी। इति। बहुती इति। शम्। नः। मद्रिः। शम्। नः। देवानाम्। सुऽहवानि। सन्तु॥ ३॥

पदार्थः—[ शम् ] शमित्यस्य सर्वत्रैव पूर्वोक्तरीत्यार्थी वेदि-तव्यः [ नः ] श्रस्मम्यम् [ धाता ] धर्ता [ शम् ] [उ] [धर्ता] पोषकः (नः) ऋस्याप्येवमेव चतुर्थीबहुवचनान्तस्यार्थी वेदितव्यः (ऋस्तु) (इाम्) (नः) (उक्कची) या बहूनञ्चिति प्राप्नोति सा प्रिथवी (भवतु) (स्वधाभिः) ऋजादिभिः (इाम्) (रो-दसी) द्यावान्तरिके (वृहती) महत्यौ (इाम्) (नः) (ऋदिः) मेदः (इाम्) (नः) (देवानाम्) विदुषाम् (सहवानि) सुष्ठु- ऋष्वानाि प्रशंसनािन वा (सन्तु)॥ ३॥

श्रन्वयः है जगदीश्वर विहन वा भवत्क्रपया सङ्ग्रेन च नो धाता शमु धर्ता नः शमस्तु स्वधाभिः सहोक्षची नः शं भवतु बृहती रोदसी नः शं भवतां श्रद्रिनेः शं भवतु नो देवानां मुहवानि शं सन्तु ॥ ३ ॥

भावार्थः — ये मनुष्याः पोषकादिश्य उपकारानः ग्रहीतुं वि-जानन्ति ते सर्वाणि सुखानि लामन्ते ॥ ३ ॥

पद्रार्थ: — हे जगदीश्वर विद्वान् वा आप की कृपा और संग से (नः) हम लोगों के लिये (धाता) धारण करने वाला (शम्) मुखरूप (अ और(धर्ता) पृष्टि करने वाला (नः) हम लोगों के लिये (शम्) मुखरूप (अस्तु) हो (खधाभिः) श्रज्ञादिकों के साथ (उरूची) जो बहुत पदार्थों को प्राप्त होती वह पृथिवी (नः) हम लोगों के लिये (शम्) मुख देने वाली (भवतु) हो (बहती) महान् (रो-दसी) प्रकाश और अन्तरिक्त (नः) हम लोगों के लिये (शम्) मुखरूप होवें (श्रद्धः) मेघ (नः) हमारे लिये (शम्) मुख कारक हो (नः) हम लोगों के लिये (देवानाम्) विद्वानों के (मुहवानि) मुन्दर आवाहन प्रशंसा से बुलावे (शम्) मुखरूप (सन्तु) हों॥ ३॥

भविधि: - जो मनुष्य पुष्टि करने वालों से उपकार लेना जानते हैं वे सब मुखों को पाते हैं॥ ३॥

## पुनर्मनुष्यैः किं कर्तव्यमित्याह ॥

फिर मनुष्यों का क्या करना चाहिये इस विषय को ।।

शं नों श्रिप्तिज्योंतिरनीको श्रस्तु शं नो मि-व्रावरुणाविश्विना शम् । शं नेः सुकृतां सुकृतानि सन्तु शं ने इषिरो श्रिभ वांतु वातेः ॥ ४॥

शम्। नः। श्राग्नः। ज्योतिःऽभनीकः। श्रस्तु। शम्। नः। मुऽकः। मित्रावंरुणौ। श्रविवनां। शम्। शम्। नः। सुऽकः। तांम्। सुऽकृतानि । सन्तु। शम्। नः। इपिरः। श्रभि। वातुः। वातंः॥ ४॥

पदार्थः—( इाम् ) ( नः ) ( ऋगिनः ) पावकः ( ज्योति-रनीकः ) ज्योतिरेवानीकं सैन्यमिव यस्य सः ( ऋस्तुः) ( इाम् ) ( नः ) ( मित्रावरुषो ) प्राणोदानो ( ऋश्विना ) ज्यापिनो (इा-म् ) ( इाम् ) ( नः ) (सुक्रताम्) ये सुष्ठु धर्ममेव कुर्वन्ति तेषाम् ( सुक्रतानि ) धर्माचरणानि ( सन्तु ) ( इाम् ) ( नः ) (इषिरः) सधो गन्ता ( ऋभि ) ( वातु ) ( वातः ) वायुः ॥ १ ॥

श्रन्वयः - हे जगदीश्वर विह्न वा भवत्क्रपया ज्योतिरनी कोऽग्निनेः शमस्त्विश्वना शं मित्रावरुणी नः शं भवतां नः सुक्रतां सुक्रतां सक्रतांने शमिषिरो वातो नः शमि वातु ॥ ४ ॥

भावार्थः-ये त्र्यग्निवाच्वादिभ्यः कार्याणि साध्नुवन्ति ते समग्रैश्वर्यमश्चवन्ति॥ ४॥ पद्रार्थः — हे जगदीश्वर वा विद्वान् आप की कृपा से (ज्योतिरनीकः) ज्योति ही सेना के समान जिस की (आग्नः) वह अग्नि (नः) हम लोगों के लिये (शम्) मुखरूप (अस्तु) हो (अश्वना) ज्यापक पदार्थ (शम्) मुखरूप और (मिन्त्रावरुणी) प्राण और उदान (नः) हमारे लिये (शम्) मुखरूप होर्वे (नः) हम (मुकृताम्) मुन्दर धर्म करने वालों के (मुकृतानि) धर्माचरण (शम्) मुखरूप सन्तु हों और (इविरः) शीघ जाने वाला (वातः) वायु (नः) हमलोगों के लिये (शम्) मुखरूप (अभि, वातु) सब आरे से वहे॥ ४॥

भावार्थ:—जो श्राग्नि श्रीर वायु श्रादि पदार्थों से काय्यों को सिद्ध करते हैं वे समग्र ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥

> पुनर्विहिद्धिः किं कर्त्तव्यमित्याह ॥ फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को० ॥

शं नो द्यावाष्टिथिवी पूर्वहूंती शमन्तिरक्षं हु-शये नो अस्तु । शं न ओषंधीर्विनिनी भवन्तु श-न्नो रर्जसस्पतिरस्तु जिष्णुः ॥ ५॥ २८॥

शम्। नः। द्यावाष्टिथिवी इति । पूर्वऽहूंतौ । शम् । ण-न्तरिक्षम् । दृशये । नः । श्रस्तु । शम् । नः । शोर्षधीः । वनिनेः । भवन्तु । शम् । नः । रजेसः । पतिः । श्रस्तु । जिष्णुः ॥ ५ ॥ २८॥

पदार्थः -(शम्) ( नः ) (घावाष्टिधिवी) विद्युद्भूमी (पूर्वहूती ) पूर्वेषां हूतिः प्रशंसा यस्मिन् येन वा तस्याम् (शम्) (त्र्रान्तिस्म्) भूमिसूर्ययोर्भध्यमाकाशम् ( दशये ) दर्शनाय ( नः ) ( त्र्रास्तु ) ( शम् ) ( नः ) ( त्र्रोषेधीः ) यवसोमलताद्याः ( वनिनः )

वनानि सन्ति येषु ते दृषाः ( भन्वतु ) ( शम् ) ( नः ) (रजसः) लोकजातस्य (पंतिः) स्वामी (श्रस्तु) (जिष्णुः) जयशीलः ॥५॥

श्रन्वयः — हे जगदीश्वरिश्वको भवत्क्रपोपदेशाभ्यां पूर्वहूतौ द्यावाष्ट्रियेवी नक्ष्यं दशयेऽन्तरिकं नदशमस्त्वोषधीर्वनिनो नक्शं भव-न्तु रजसस्पतिजिष्णुर्नक्शमस्तु॥ ५॥

भावार्थः-ये सर्वान् सृष्टिस्थान् पदार्थान् सुखाय संयोक्तुम-ईन्ति त एवोत्तमा विद्दांसस्सन्ति ॥ ५॥

पद्रियः —हे जगदीश्वर और शिक्षा देने वाले आप की कृपा और उपदेश से [ पूर्वहूतो ] जिस में पिछलों की प्रशंसा विद्यमान वा जिस से पिछलों की प्रशंसा होती हैं उस में [ द्यावाप्टियेवी ] बिजली और भूमि [नः] हम लोगों के लिये [शम्] सुख [ दृश्ये ] देखने को [अन्तरिक्षम् ] भूमि और सूर्य्य के बीच का आकाश [नः] हम लोगों के लिये [शम्] सुखरूप [अस्तु] हो और [ओषधीः] ओषधि तथा [विननः] वन जिन में विद्यमान वे वृक्ष [ नः ] हमारे लिये [ शम् ] सुखरूप [ भवन्तु ] होवें [ रजसः] लोकों में उत्पन्न हुए ओं का [पितः] स्वामी [जिप्णुः] जयशील [नः] हमारे लिये [ शम् ] सुखरूप [ अस्तु ] हो ॥ ५ ॥

भावार्थ:—जो सब सृष्टिस्थ पदार्थों को सुख के संयुक्त करने की योग्य होते हैं वे ही उत्तम विद्वान् होते हैं॥ ५॥

पुनर्विह्दिः किं विज्ञाय सम्प्रयुज्य किं प्राप्तव्यमित्याह ॥ किर विद्वानों को क्या जान के भौर संयुक्त कर क्या पाने योग्य है इस विषयको०॥

शं न इन्द्रो वसुंभिर्देवो श्रंस्तु शमीदित्येभिर्व-रुंणः सुशंसः। शं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाषः शं न-स्त्वष्टाग्नाभिरिह श्रंणोतु ॥ ६ ॥ शम् । नः । इन्द्रंः । वर्तुऽभिः । देवः । अस्तु । शम् । आदित्येभिः । वर्रुणः । सुऽशंतिः । शम् । नः । रुद्रः । रु द्रेभिः । जलाषः । शम् । नः । त्वष्टां । ग्नाभिः । इह । शृणोतु ॥ ६ ॥

स्त्रन्वय: हे जगदीश्वर विद्य वा भवत्सहायपरी जाभ्यामिह वसुभिस्सह देव इन्द्रो नः शमादित्येभिस्सह सुशंसो वरुणो नः शमस्तु रुद्रेभिस्सह जलाषो रुद्रो नग्शमस्तु शाभिस्सह त्वष्टा नश्शं शृणोतु ॥ ६ ॥

भावार्थः — ये प्रथिव्यादित्यवायुवियये इवरजीवप्राणान् विज्ञा-येहैत दियामध्याप्य परीक्षां कत्वा सर्वान् विदुष उद्योगिनः कुर्वन्ति तेऽत्र किं किमैश्वर्य नाप्नुवन्ति ॥ ६ ॥

पदार्थ: —हे जगदीश्वर वा विद्वान् श्राप के सहाय से श्रीर परीक्षा से (इ-ह ) यहां ( वसुमिः ) पृथिव्यादि कों के साथ ( देवः ) दिन्य गुण कर्म स्वभाव युक्त (इन्द्रः) बिजुली वा सूर्ष (नः) हम लोगों के लिये (राम्) मुखरूप भौर (आ-दित्येमिः) संवत्सर के महीनों के साथ (सुरांसः) प्रशंसित प्रशंसा करने योग्य (व-रुणः) जल समुदाय (नः) हम लोगों के लिये (राम्) मुखरूप (अस्तु) हो (रुद्रेमिः) जीव प्राणों के साथ (जलाषः) दुःख निवारण करने वाला (रुद्रः) परमात्मा वा जीव (नः) हम लोगों के लिये (राम्) मुखरूप हो (ग्नामिः) वाणियों के साथ (त्वष्टा) सर्व वस्तुविच्छेद करने वाला अग्नि के समान परीक्षक विद्रान् (नः) हम लोगों के लिये (राम्) मुख (श्रणोतु) मुने ॥ ६॥

भावार्थ:—जो पृथिवी, आदित्य और वायु की विद्या से ईश्वर, जीव और प्राणों को जान यहां इन की विद्या को पड़ा परीन्दा कर सब को विद्वान और उद्योगी करते हैं वे इस संसार में किस किस ऐश्वर्य को नहीं प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥

पुनविद्दाद्धः कैरुपायैजगदुपकारः कर्तव्य इत्याह ॥ फिर विद्वानों को किन उपायों से जगत् का उपकार करना योग्य है इस वि० ॥

शं नः सोमों भवतु ब्रह्म शं नः शं नो यावां-णः शमुं सन्तु यज्ञाः।शं नः स्वरूणां मितयों भ-वन्तु शं नंः प्रस्वर्धः शम्बंस्तु वेदिः॥ ७॥

शम् । नः । सोमः । भवतु । ब्रह्मं । शम् । नः । शम् नः । यावांणः । शम् । कं इति । सन्तु । यज्ञाः । शम् । नः । स्वर्ष्णाम् । मितयः । भवन्तु । शम् । नः । प्रऽस्वः । श-म् । कं इति । मस्तु । वेदिः ॥ ७॥

पदार्थः—( शम् ) ( नः ) ( सोमः ) चन्द्रः ( मवतु ) ( ब्रह्म ) धनमनं वा ( शम् ) ( नः ) ( शम् ) ( नः ) ( ग्राः वाणः ) मेघाः ( शम् ) ( उ ) ( सन्तु ) ( यज्ञाः ) त्र्राग्निहो- शदयः शिल्पान्ताः (शम्) (नः) (स्वरूणाम्) यज्ञशाला-स्तन्भशब्दानाम् (मितयः) (भवन्तु) (शम्) (नः) (प्र-स्वः) याः प्रसूयन्ते ता त्र्रोषधयः (शम्) (उ) (श्रस्तु) (वेदिः) कुग्रडादिकम्॥ ७॥

त्रान्वयः हे जगदीश्वर वा विद्य भवत्क्रपाध्यापनाभ्यां सो-मो नश्रां भवतु ब्रह्म नः शं भवतु ग्रावाणो नः शं सन्तु यज्ञा नः शमु सन्तु स्वद्धणां मितयो नः शं भवन्तु प्रस्वो नश्शं भवन्तु वेदिः नः शन्वस्तु ॥ ७ ॥

भावार्थः —ये मनुष्या विद्योषधीधनयज्ञादिण्यः जगत्सुखेनोप-कुर्वन्ति तेष्यतुलं सुखं लभन्ते ॥ ७ ॥

पदार्थ:—हे जगदीश्वर वा विद्वान् श्राप की कृपा और पढ़ाने से (सोमः) चन्द्रमा (नः) हम लोगों के लिये (शम्) मुखरूप (भनतु) हो (ब्रह्म) धन वा अत्र (नः) हमारे लिये (शम्) मुखरूप हो (प्रावाणः) मेत्र (नः) हम लोगों के लिये (शम्) मुखरूप (सन्तु) हों (यज्ञाः) श्राग्निहोत्र को आदि ले शिल्प यज्ञ पर्व्यन्त (नः) हम लोगों के लिये (शम्,उ) मुखरूप ही हों (स्वरूणाम्) यज्ञ शाला के स्तम्भ शब्दों के (मितयः) प्रमाण हमारे लिये (शम्) मुखरूप (मन्तु) हों (प्रस्वः) जो उत्पन्न होती है वह आविध (नः) हमारे लिये (शम्) मुखरूप हो शिल्प पुखरूप हों श्रीर (वेदिः) कुगड श्रादि हमारे लिये (शम्, उ) मुख ही (श्रस्तु) हो ॥७॥

भविष्टि:—जो मनुष्य विद्या श्रोपधी धन श्रौर यज्ञादि से जगत् का मुख के साथ उपकार करते हैं वे श्रतुल मुख पाते हैं।। ७॥

पुनर्विह्निः किमेष्टव्यमित्याह ॥

फिर विद्वान नर्नो को क्या इच्छा करनी चाहिये इस विषय को ॰ ॥

इां नः सूर्ये उरुचक्षा उदेतु इां नुश्चतंस्रः प्र॰

दिशों भवन्तु।शं नः पवैता ध्रुवयों भवन्तु शं नः सिन्धंवः शमुं सुन्त्वापंः॥ ८॥

शम् । नः । सूर्यः । <u>उ</u>हुऽचक्षाः । उत् । एतु । शम् । नः । चतंस्रः । प्रदिशंः । भवन्तु । शम् । नः । पर्वताः । ध्रुवर्यः । भवन्तु । शम् । नः । सिन्धंवः। शम्।ऊं इति। स् न्तु । भाषः ॥ ८ ॥

पदार्थः—( शम् ) ( नः ) ( सूर्यः ) सिवता ( उरुचद्याः ) उद्धिण ( बहूनि ) चत्तांसि दर्शनानि यस्मात्सः ( उत् ) (एतु ) ( शम् ) ( नः ) ( चतम्रः ) ( प्रदिशः ) पूर्वाद्या ऐशान्याद्या वा ( भवन्तु ) ( शं ) ( नः ) ( पर्वताः ) शैलाः ( ध्रवयः ) स्वस्वस्थाने स्थिशः ( भवन्तु ) ( शम् ) ( नः ) ( सिन्धवः ) नद्यः समुद्रा वा ( शम् ) ( उ ) ( सन्तु ) ( आपः) जलानि प्राणा वा ॥ ८ ॥

श्रन्वयः – हे परेश विद्य वा भविष्ठवया उरुचक्षास्तूर्यः नः शमुदेतु चतस्रः प्रदिशः नः शं भवन्तु ध्रुवयः पर्वताः नः शं भवन्तु सिन्धवो नः शमापः शमु सन्तु ॥ ८ ॥

भावार्थः — ये जगदीश्वरनिर्मितेम्यः सूर्यादिम्य उपकारानादातुं शक्तुवन्ति तेऽत्र श्रीराज्यसरकीर्तिमन्तो जायन्ते ॥ ८ ॥

पदार्थ: — हे परमेश्वरं वा विद्वान् आप की शिक्षा से ( उरुवक्षाः ) जिस से बहुत दर्शन होते हैं वह ( सूर्थः ) सूर्य ( नः ) हम लोगों के लिये ( राम् ) सुख रूप ( उदेतु ) उदय हो ( चतस्रः ) चार (प्रदिशः) पूर्वादि वा ऐशानी आदि दिशा

शदयः शिल्पान्ताः (शम्) (नः) (स्वरूणाम्) यज्ञशास्ता-स्तन्भशब्दानाम् (मितयः) (भवन्तु) (शम्) (नः) (प्र-स्वः) याः प्रसूयन्ते ता त्र्योषघयः (शम्) (उ) (श्रस्तु) (वेदिः) कुएडादिकम्॥ ७॥

श्रन्वयः —हे जगदीश्वर वा विहन भवत्क्रपाध्यापनाभ्यां सो-मो नक्कां भवतु ब्रह्म नः क्षां भवतु ग्रावाणो नः क्षां सन्तु यज्ञा नः जमु सन्तु स्वक्षणां मितयो नः क्षां भवन्तु प्रस्वो नक्कां भवन्तु वेदिः नः शन्वस्तु ॥ ७॥

भावार्थः —ये मनुष्या विद्यौषधीधनयज्ञादिश्यः जगत्सुखेनोप-कुर्वन्ति तेप्यतुलं सुखं लभनते ॥ ७ ॥

पद्रार्थ:—हे जगदीश्वर वा विद्वान् आप की कृपा और पढ़ाने से (सोमः) चन्द्रमा (नः) हम लोगों के लिये (शम्) सुलरूप (भवतु) हो (ब्रह्म) धन वा अन्न (नः) हमारे लिये (शम्) सुलरूप हो (प्रायाणः) मेन्न (नः) हम लोगों के लिये (शम्) सुलरूप (सन्तु) हों (यज्ञाः) अग्निहोत्र को आदि ले शिल्प यज्ञ पर्यन्त (नः) हम लोगों के लिये (शम्,उ) सुलरूप ही हों (स्वरूणाम्) यज्ञ शाला के स्तम्भ शब्दों के (मितयः) प्रमाण हमारे लिये (शम्) सुलरूप (म-वन्तु) हों (प्रस्वः) जो उत्पन्न होती है वह भोपिष (नः) हमारे लिये (शम्) सुलरूप हो शिल्प) सुलरूप हों और (वेदिः) कुण्ड आदि हमारे लिये (शम्, उ) सुल ही (अस्तु) हो ॥७॥

भविष्ट:—जो मनुष्य विद्या श्रोवधी धन श्रौर यज्ञादि से जगत् का मुख के साथ उपकार करते हैं वे अतुल मुख पाते हैं ॥ ७॥

पुनविंहिद्धः किमेष्टव्यमित्याह ॥

फिर विद्वान ननों को क्या इच्छा करनी चाहिये इस विषय को०॥

गं नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु गं नुश्चतंस्त्रः प्र-

दिशों भवन्तु।शं नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शं नः सिन्धंवः शर्मु सुन्त्वापः ॥ ८॥

शम्। नः। सूर्यः। उहुऽवक्षाः। उत्। एतु । शम्। नः। चतंत्रः। प्रुदिशंः। भवन्तु। शम्। नः। पर्वताः। ध्रुवयंः। भवन्तु। शम्। नः। सिन्धवः। शम्। कुं इति। स्-न्तु। भाषः॥ ८॥

पदार्थः—( शम् ) ( नः ) ( सूर्यः ) सविता ( उरुवद्याः ) उद्धाण ( बहूनि ) चन्नांसि दर्शनानि यस्मात्सः ( उत् ) (एतु ) ( शम् ) ( नः ) ( चतसः ) ( प्रदिशः ) पूर्वाद्या ऐशान्याद्या वा ( भवन्तु ) ( शं ) ( नः ) ( पर्वताः ) शैलाः ( ध्रवयः ) स्वस्वस्थाने स्थिराः ( भवन्तु ) ( शम् ) ( नः ) ( सिन्धवः ) नद्यः समुद्रा वा ( शम् ) ( उ ) ( सन्तु ) ( श्रापः) जलानि प्राणा वा ॥ ८ ॥

त्रन्वयः – हे परेश विद्दन् वा भविद्यत्तवा उरुवक्षास्तूर्यः नः शमुदेतु चतस्रः प्रदिशः नः शं भवन्तु ध्रुवयः पर्वताः नः शं भवन्तु सिन्धवो नः शमापः शमु सन्तु ॥ ८॥

भावार्थः — ये जगदीश्वरनिर्मितेम्यः सूर्यादिम्य उपकारानादातुं ज्ञाक्नुवन्ति तेऽत्र श्रीराज्यसत्कीर्तिमन्तो जायन्ते॥ ८॥

पद्रार्थ: — हे परमेश्वरं वा विद्वान् भ्राप की शिक्ता से ( उरुवक्ताः ) निस से बहुत दर्शन होते हैं वह ( सूर्यः ) सूर्य ( नः ) हम लोगों के लिये (शम् ) सुख रूप ( उदेतु ) उदय हो ( चतस्रः ) चार (प्रदिशः) पूर्वादि वा ऐशानी भादि दिशा वा विदिशा (नः) हम लोगों के लिये (शम्) मुलरूप (मवन्तु) हों (ध्रुवयः) अपने अपने स्थान में स्थिर (पर्वताः) पर्वत (नः) हम लोगों के लिये (शम्) मुलरूप (मवन्तु) होनें (सिन्धवः) नदी वा समुद्र (नः) हम लोगों के लिये (शम्) मुलरूप और (आपः) जल वा प्राण (शम्) मुलरूप (उ) ही (सन्तु) हों ॥ ८॥

भावार्थ:—जो जगदीश्वर ने बनाये हुए सूर्यादिकों से उपकार ले सकते हैं वे इस जगत् में श्री राज्य और श्रच्छी कीर्ति वाले होते हैं ॥ ८ ॥

पुनः शिक्षकैः शिष्यान् संशिक्ष्य की हशाः संपादनीया इत्याह ॥ किर शिक्षक जनों को शिष्य जन अच्छी शिक्षा दे कैसे सिद्ध करने चाहियें इस वि०॥

गं नो अदितिर्भवतु वृते भि: शं नो भवन्तु मु-रुतः स्वर्काः । शं नो विष्णुः शमुं पूषा नो अस्तु शं नो भवितं शम्बरतु वायुः ॥ ९ ॥

शम्। नः। मदितिः। भवतु । व्रतेभिः। शम्। नः। भवन्तु । मुरुतः। सुरुमुकीः। शम्। नः। विष्णुः। शम्। कं इति । पूषा। नः। मस्तु । शम्। नः । भवित्रेम् । शम् । कं इति । मस्तु । वायुः॥ ९॥

पदार्थः—( शम् ) ( नः ) ( श्रादितिः ) विदुषी माता (भ-वतु ) ( व्रतेभिः ) सत्कर्मभिः ( शम् ) ( नः ) ( भवन्तु ) ( मरुतः ) प्राणा इव प्रिया मनुष्याः ( स्वर्काः ) शोभना श्रकां मन्त्रा विचारा येषान्ते ( शम् ) ( नः ) ( विष्णुः ) व्यापको जगदीश्वरः ( शम् ) ( उ ) ( पूषा ) पुष्टिकरब्रह्मचर्यादिव्यव-हारः ( नः ) ( श्रस्तु ) ( शम् ) ( नः ) ( भवित्रम् ) भवित-व्यम् ( शम् ) ( उ ) ( श्रस्तु ) ( वायुः ) पवनः ॥ ९ ॥ श्रन्वयः हे श्रध्यापकोपदेशका विद्दांसो यूयं यथाऽदितिर्श्व-तेभिस्सह नश्शं भवतु स्वर्का मरुतो व्रतेभिस्सह नः शं भवन्तु विष्णुर्नः शं भवतु पूषा नः शम्बस्तु भवित्रं नः शं भवतु वायुर्नः शमु श्रस्तु तथा शिवध्वम् ॥ ९॥

भावार्थः - ग्रात्र वाचकलु - मात्रादिभिविंदुषीभिः कन्याः पि-तादिभिविंदद्भिः पुत्रास्सन्यक् शिचाणीया यदेते भूमिमारम्येश्वरप-र्यन्तपदार्थानां विद्याः प्राप्य धर्मिष्ठा भूत्वा सर्वान् मनुष्यादीन् स-ततमानन्दयेषुः ॥ ९ ॥

पदि थि:—हे अध्यापक और उपदेशक विद्वानो तुम औसे (अदितिः) विदुषी माता (अतिभिः) अच्छे कामों के साथ (नः) हम लोगों को (शम्) मुखरूप (मवतु) हो और (स्वर्काः) मुन्दर मंत्र विचार हैं जिन के वे (मरुतः) प्राणों
के समान प्रियजन अच्छे कामों के साथ (शम्) मुखरूप (मवन्तु) हो वें (विप्णुः) व्यापक
जगदीश्वर (नः) हम लोगों के (शम्) मुखरूप हो (पूषा) पृष्टि करनेवाला
अहाचर्यादि व्यवहार (नः) हमारे लिये (शम्) मुखरूप (उ) ही (अस्तु)
हो (भवित्रम्) होन हार काम (नः) हमारे लिये (शम्) मुखरूप (उ) ही (अस्तु)
हो (वायुः) पवन (नः) हमारे लिये (शम्) मुखरूप (उ) ही (अस्तु) हो
वैसी शिक्वा देशो॥ १॥

भविश्वि: —इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है —माता आदि विदुषियों को क-न्या और विद्वान् पिता आदि को पुत्र अच्छे प्रकार शिक्षा देने योग्य हैं जिस से यह भूमि से ले के ईश्वर पर्यन्त पदार्थों की विद्याओं को पांके धार्मिक होकर सब मनुष्यों को निरन्तर आनन्दित करें ॥ १ ॥

> पुनर्विह द्भिः की हुशी शिक्षा कार्येत्याह ॥ फिर विद्वानों को कैसी शिक्षा करनी चाहिये इस विषय को०॥

शं नो देवः संविता त्रायंमाणः शं नो भवन्तू-

षसी विभातीः । शं नः पुर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शं नः चेत्रंस्य पतिरस्तु शम्भुः ॥ १० ॥ २९ ॥

शत्। नः। देवः। सविता। त्रायंमाणः। शम्। नः। भवन्तु। खप्तंः। विऽभातीः। शम्। नः। पर्जन्यः। भवतु। प्रजाऽभ्यः। शम्। नः। चेत्रेस्य। पतिः। श्रस्तु। शम्ऽभुः॥ १०॥ २९॥

पदार्थः—( शं ) ( नः ) ( देवः ) सर्वसुखप्रदाता स्वप्र-काशः ( सिवता ) सकलजगदुत्पादक ईश्वरः ( त्रायमाणः ) र-चन् ( शम् ) ( नः ) ( भवन्तु ) (उपसः) प्रभातवेलाः ( वि-मातीः ) विशेषेणदीतिमत्यः ( शम् ) ( नः ) ( पर्जन्यः ) मेघः ( भवतु ) ( प्रजाभ्यः ) ( शम् ) ( नः ) ( चेत्रस्य ) च्रयन्ति निवसन्ति यस्मिन् जगति तस्य ( पितः ) स्वामीश्वरो राजा वा ( श्रस्तु ) ( शन्भुः ) यः शं सुखं भावयति सः ॥ १०॥

त्रान्वयः —हे विहांसी यूयन्तथास्मान् शिवध्वं यथा त्रायमाणः सिवता देवो नः शं भवतु विभातीरुषसो नदशं भवन्तु पर्जन्यः प्रजाम्यो नदशं भवतु होत्रस्य पतिदशम्भुर्नदशमस्तु ॥१०॥

भावार्थः—श्रत्र वाचकलु • — विद्विद्विदादिविद्याभिः परमेश्व-रादिपदार्थगुणकर्मस्वमावाः विद्यार्थिनः प्रति यथावत् प्रकाशनीयाः पेन सर्वेभ्य उपकारं ग्रहीतुं शक्तुयुः ॥ १ • ॥

पदार्थ: —हे विद्वानो तुम वसे हम लोगों को शिक्षा देशो जैसे [त्रायमाणः]

रद्दा करता हुआ [ सिवता ] सकल जगत् की उत्पत्ति करने वाला ईश्वर [ देवः ] जोिक सब सुखों का देने वाला आप ही प्रकाशमान वह [ नः ] हम लोगों के लिये [ शम् ] सुखरूप [ भवतु ] हो [ विमातीः ] विशेषता से दीप्तिवाली [ उपसः ] प्रभात वेला [नः] हम लोगों के लिये [शम् ] सुखरूप [ भवन्तु ] हों [ पर्जन्यः ] मेथ [प्रजाम्यः ] [ नः ] हम प्रजाननों के लिये [ शम् ] सुखरूप [ भवतु ] हो और [ दोन्त्रस्य, पितः ] जिस के बीच में निवास करते हैं उस जगत् का स्वामी ईश्वर वा राजा [ शम्भुः ] सुख की भावना कराने वाला [ नः ] हमारे लिये [ शम् ] सुखरूप [ अन्स्तु ] हो ॥ १०॥

मिविधि:—इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-विद्वानों को वेदादि विद्या-भ्रों से परमेश्वर श्रादि पदार्थों के गुणकर्मस्त्रमाव विद्यार्थियों के प्रति यथावत् प्रकाश करने चाहियें निस से सर्वों से उपकार ले सर्वे ॥ १०॥

> पुनर्मनुष्याः कान् प्राप्नुयुरित्याह ॥ फिर मनुष्य किस की प्राप्त हों इस विषय को ।॥

शं नो देवा विश्व देवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरंस्तु । शर्माभिषाचः शर्मु रातिषाचः शं नो दिव्याः पाधिवाः शं नो श्रप्याः॥ ११॥

शम् । नः । देवाः । विश्व ऽदेवाः । भवन्तु । शम् । स-रंस्वती । सह । धीभिः । श्रस्तु । शम् । श्रभिऽसार्चः । शम् । ऊं इति । रातिऽसार्चः । शम् । नः । दिव्याः । पार्थिवाः । शम् । नः । श्रप्याः ॥ ११ ॥

पदार्थः—( शम् ) ( नः ) ( देवाः ) विद्यादिशुभगुणानां दातारः ( विश्वदेवाः ) सर्वे विद्यांसः ( भवन्तु ) ( शम् ) (सर्रवती ) विद्यासुशिचायुक्ता वाक् ( सह ) ( धीभिः ) प्रज्ञाभिः

सह ( श्रस्तु ) ( इाम् ) ( श्रिभिषाचः ) य श्राभ्यन्तर श्रा-जमित सचन्ते सम्बद्गन्ति ते ( इाम् ) ( उ ) ( रातिषाचः ) ये रातिं विद्यादिदानं सचन्ते ते ( इाम् ) ( नः ) ( दिन्याः) हा-द्वगुणकर्भस्त्रभावाः (पार्थिवाः) प्रथिन्यां विदिता राजानः बहुमूल्याः पदार्था वा ( इाम् ) ( नः ) ( श्रप्याः ) श्रप्तु भवा नीयायिनो-मुक्ताद्याः पदार्था वा ॥ ११॥

श्रन्वयः — श्रास्मच्छुभाचारेण देवा विश्वदेवा नः शं भवन्तु सर-स्वती धीभिः सह नः शमस्त्वभिषाचः नः शं भवन्तु रातिपाचो नः शमु भवन्तु दिव्याः पार्थिवाः शमप्याश्च न शं भवन्तु ॥ ११॥

भावार्थः - मनुष्येरीह्शः श्रेष्ठाऽऽचारः कर्त्तव्यो येन सर्वान् सर्वे विद्यांसः शोभना प्रज्ञा वाक् च योगिनो विद्यादातारः राजानः शिल्पिनश्च तथा दिव्याः पदार्थाः प्राप्नुयुः ॥ ११ ॥

पद्रियः —हमारे शुम गुणों के श्राचार से [देवाः ] विद्यादि शुम गुणों के देने वाले [विश्व, देवाः ] सब विद्वान् जन [नः ] हम लोगों के लिये [ शम् ] सुस रूप [ भवन्तु ] होवें [सरस्वती ] विद्या सुशिक्तायुक्त वाणी [धीमिः ] उत्तम बुद्धियों के [सह ] साथ [नः ] हम लोगों के लिये [शम् ] सुलरूप [श्रस्तु ] हो [श्र-भिषाचः ] जो श्रम्यन्तर श्रात्मा में संबन्ध करते हैं वे [नः ] हम लोगों के लिये [शम् ] सुलरूप हों और [शितपाचः ] विद्यादि दान का संम्बन्ध करने वाले हम लोगों के लिये [शम् ] सुलरूप हों और [शितपाचः ] विद्यादि दान का संम्बन्ध करने वाले हम लोगों के लिये [शम् ] सुलरूप [ उ ] ही होवें तथा [ दिन्याः ] शुम गुण कर्म स्वमाव युक्त [ पार्धवाः ] शुम वुण कर्म स्वमाव युक्त [ पार्धवाः ] शुथवी में विदित राजनन वा बहुमूल्य पदार्थ [ शम् ] सुलरूप शीर [ श्रम्याः ] जलों में उत्पन्न हुए नौकाश्रों से नाने वाले वा मोती श्रादि पदार्थ हम लोगों के लिये [ शम् ] सुलरूप हों ॥ ११ ॥

भ[व[र्थ:-मनुष्यों को ऐसा आचार करना चाहिये जिस से सन को सन

विद्वान् जन सुन्दरबुद्धि और बाणी विद्या देने बाले योगी जन राजा और शिल्पी जन तथा दिन्य पदार्थ प्राप्त हों ॥ ११॥

## पुनर्मनुष्याः किमिच्छेयुरित्याह ॥

फिर मनुष्य किस की इच्छा करें इस विषय को ।।

शं नंः सत्यस्य पतंयो भवन्तु शं नो ऋवैन्तः शर्मु सन्तु गावंः। शं नं ऋभवंः सुकृतंः सुहरूताः शं नो भवन्तु पितरो हवेषु॥१२॥

शम् । नः। सत्यस्यं । पतंयः । भवन्तु । शम् । नः । अ-वैन्तः । शम् । ऊं इति । सन्तु । गावंः । शम् । नः । ऋ-भवंः । सुऽक्रतंः । सुऽहस्तांः। शम् । नः । भवन्तु । पितरंः। हवेषु ॥ १२ ॥

पदार्थः—( राम् ) ( नः ) ( सत्यस्य ) सत्यभाषणादिव्य-वहारस्य ( पत्यः ) पालकाः ( भवन्तु ) ( राम् ) ( नः ) (ऋ-र्वन्तः ) उत्तमा ऋश्वाः ( राम् ) ( उ ) ( सन्तु ) ( गावः ) धेनवः ( राम् ) ( नः ) ( ऋभवः ) मेधाविनः ( सुकृतः ) ध-मीत्मानः ( सुहस्ताः ) रोभनेषु कर्मसु हस्ता येषां ते ( राम् ) ( नः ) ( भवन्तु ) (पितरः) ( हवेषु ) हवनादिसत्कर्मसु॥१२॥

त्रन्वयः —हे जगदीश्वर विद्यन् वायथा हवेषु सत्यस्य पतयो मः शं भवन्त्ववेन्तो नः शं भवन्तु गावो नः शमु सन्तु सुक्रतस्सु-हस्ता ऋभवो नः शं सन्तु पितरो नः शंभवन्तु तथा विधेहि ॥१२॥ भावार्थः - मनुष्येरेवं शीलं धर्तव्यं येन स्त्राप्ताः प्रीताः स्युः ये-षां प्रीत्या सर्वे पशवो विद्दांसः पितरश्च प्रसनाः सुखकरा भवेयुः॥ १२॥

पदार्थ:—हे जगदीश्वर वा विद्वान् जैसे [हवेपु] हवन आदि अच्छे कामों में [सत्यस्य] सत्य माषण आदि व्यवहार के [पतयः] पति [नः] हम लोगों के लिये [शम्] सुलक्षप [भवन्तु] होवें [अर्वन्तः] उत्तम बोडें [नः] हमारे लिये [शम्] सुलक्षप होवें [गावः] दूध देती हुई गौयें [नः] हम लोगों को [शम्] सुलक्षप [उ] ही [सन्तु] हों [सुकृतः] धर्मात्मा [सुहस्ताः] सुन्दर अच्छे कामों में हांथ डालने वाले [ऋमवः] बुद्धिमान् जन [नः] हम लोगों के लिये [शम्] सुलक्षप हों [पितरः] पितृ जन [नः] हम लोगों के लिये [शम्] सुलक्षप [ भवन्तु ] होवें वैसा विधान करो ॥ १२॥

भविधि:—मनुष्यों को ऐसे शील की धारणा करनी चाहिये जिस से आप्त सङ्जन प्रसन्त हों जिनकी प्रीति से सन पशु और विद्वान् पितृ जन प्रसन्त और सुख करने वाले होनें ॥ १२ ॥

पुनर्विद्दक्तिः का शिक्ता कार्येत्याह ॥
किर विद्वान् नर्नों को क्या शिक्ता करनी चाहिये इस विषय को ०॥

शं नों ऋज एकंपाहेवो श्रंस्तु शं नोऽहिंर्बुध्न्यः १ शं संमुद्रः । शं नों ऋपांनपात्पेरुपरंस्तु शं नुः एश्लिभवतु देवगोपाः ॥ १३॥

राम् । नः । श्रजः । एकंऽपात् । देवः । श्रस्तु । राम् । नः । अहिः । बुध्न्यः । राम् । समुद्रः । राम् । नः । श्रपा-म् । नपत् । पेरुः । श्रस्तु । राम् । नः । एकिः । अवनु । देवऽगीपाः ॥ १३॥ पदार्थ:—(इाम्) (नः) (ऋजः) यः कदाचित्र जायते जगदीश्वरः (एकपात् ) सर्व जगदेकस्मिन् पादे यस्य सः
(देवः) सर्वसुखप्रदाता (ऋस्तु) (इाम्) (नः) (ऋहिः)
मेघः (बुध्न्यः) बुध्नेऽन्तरित्ते भवः (इाम्) (समुदः) समुद्रवन्त्यापो यस्मिन् स सागरः (इाम्) (नः) (ऋपाम्)
(नपात्) न विद्यन्ते पादा यस्यां सा नौ (पेरुः) पारियता (ऋस्तु) (इाम्) (नः) (पृक्षिः) ऋन्तरित्तमवकाद्यः (भवतु)
(देवगोपाः) सर्वेषां रत्नकः॥ १३॥

त्र्रान्वयः —हे विद्यांसी यूयं तथा शिक्षध्वं यथा न त्र्राज एक-पाद्देवश्जामस्तु बुध्न्योऽहिन श्जामस्तु समुद्रो नद्द्यामस्त्वपां पेरुर्नपानः ज्ञामस्तु देवगोपाः पृश्चिनः ज्ञां भवतु ॥ १३॥

भावार्थः - हे त्रप्रध्यापकोपदेशकाः यूयमस्माठजन्ममरणादि-दोषरहितेश्वरमेघसमुद्रनौविद्या ग्राहयन्तु यतो वयं सर्वेषां रज्ञका भवेम ॥ १३ ॥

पद्धि: — हे विद्वानो तुम वैसी शिक्षा देश्रो जैसे (नः) हम लोगों को (श्रनः) जो कभी नहीं उत्पन्न होता वह जगदीश्वर (एकपात्) जिस के पैर में सब जगत् विद्यमान है (देवः) सब मुख देने वाला विद्वान् (राम्) मुखरूप (श्रस्तु) हो (बुध्न्यः) अन्तरिक्ष में प्रसिद्ध होने वाला (श्रहिः) मेघ (नः) हम लोगों के लिये (राम्) मुखरूप हो (समुद्रः) जिस में अच्छे प्रकार जल उछलते हैं वह सागर (नः) हम लोगों के लिये (राम्) मुखरूप हो (श्रम्) मुखरूप हो (श्रम्) मुखरूप हो (श्रम्म) जलों का (पेरुः) पार करने वाला और (नपात्) पैर जिस के नहीं हैं वह नौका (नः) हम लोगों के लिये (राम्) मुखरूप (श्रस्तु) हो (देवगोपाः) और सब की रक्षा करने वाला (पृक्षिः) अन्तरिक्ष श्रवकाश हम लोगों के लिये (राम्) मुखरूप (भवतु) हो ॥१३॥

भावार्थ:—हे अध्यापक और उपदेशको! तुम हम लोगों को जन्ममरणादि दोष रहित ईश्वर, मेघ, समुद्र और नौका की विद्या का महण कराइये जिस से हम लोग सब के रक्तक हों ॥ १३ ॥

> पुनर्भनुष्याः किमवद्यं कुर्युरित्याह ॥ किर मनुष्य क्या अवश्य करें इस विषय को०॥

श्रादित्या रुद्रा वसंबो जुपन्तेदं ब्रह्मं क्रियमांणं नवींयः। शृएवन्तुं नो दिव्याः पार्थिवासो गोजां-ता उत ये युज्ञियांसः॥ १४॥

भादित्याः । रुद्राः । वसंवः । जुपन्त । इदम् । ब्रह्मं । ब्रह्मं । क्रियमाणम् । नवीयः । जृपवन्तुं । नः । दिव्याः । पार्थिवासः । गोऽजांताः । उत्त । ये । युक्तियांसः ॥ १४ ॥

पदार्थः—( त्र्प्रादित्याः ) त्रप्राचत्वारिशहर्षकतेन ब्रह्मचर्षेण पूर्णिविद्याः ( रुद्राः ) चतुश्रत्वारिशहर्षप्रिमितेन ब्रह्मचर्षेणाधीतिविद्याः ( वसवः ) चत्वारिशहर्षपरिमाणेन ब्रह्मचर्षेण पठितवेदशास्त्राः ( जुवन्त ) सेवन्ताम् ( इदम् ) प्रत्यत्तम् ( ब्रह्म ) वृहद्धनमनं वा ( कियमाणम् ) वर्त्तमाने संपाद्यमानम् ( नवीयः ) त्र्प्रातिशयेन नूतनम् ( शृणवन्तु ) ( नः ) त्र्प्रस्माकं विद्याः ( दिव्याः ) दिवि शुद्धे कमनीये गुणादौ भवाः ( पार्थिवासः ) प्रियव्यां विदिताः ( गोजाताः ) गवा सुशिक्तितया वाचा प्रादुर्भूताः ( उत ) ( ये ) ( यिव्यासः ) यज्ञसम्पादकाः ॥ १८॥

श्रन्वयः —हे विद्दांसो ये भूवन्त श्रादित्या रुद्रा वसवो दिव्याः

पार्थिवासो गोजाता उत ये यिहायासः सन्ति ते न इदं नवीयः कि-यमाणं ब्रह्म जुपन्तास्मामिरधीतं शृएवन्तु ॥ १४ ॥

भावार्थः—मनुष्यैः धार्मिकान् विदुष त्र्प्राहूप सत्क्रत्याचादिना सन्तर्धे स्वश्चतं संश्राव्य शेषमेभ्यः शृएवन्तु यतो निर्श्रमाः सर्वे स्युः॥ १४॥

पदार्थ:--हे विद्वानों जो श्राप लोग (श्रादित्याः) अड़तालीशवर्ष प्रमाण महान्य से ब्रह्मचर्य सेवन से विद्या पट्टे हुए हों वा (रुद्राः) चवालीश वर्ष प्रमाण ब्रह्मचर्य से विद्या पट्टे हुए हों वा (वसवः) चालीश वर्ष परिमाण जिस का है ऐसे ब्रह्मचर्य से विद्या पट्टे हुए हैं वा (दिव्याः) शुद्ध मनोहर गुण श्रादि में प्रसिद्ध वा (पार्थिवासः) प्रथिवी में विदित वा (गोनाताः) मुशित्तित वाणी से उत्पन्न हुए (उत) श्रीर (य) जो (यित्तयाः) यज्ञ संपादन करने वाले हैं वे (नः) हम लोगों के लिये (इदम्) इस प्रत्यन्त (नवीयः) अत्यन्त नवीन (कियमाणम्) वर्त्तमान में सिद्ध होते हुए (ब्रह्म) बहुत धन वा अन्न को (जुपन्त) सेवें श्रीर हम लोगों का पट्टा हुग्ना (शृगवन्तु) मुनें।। १४।।

भावार्थ: —मनुष्यों को चाहिये कि धार्मिक विद्वानों को बुलाय सत्कार कर अन्नादि कों से अच्छे प्रकार तृप्त कर और अपना पढ़ा अच्छे प्रकार सुना शेष इन से सुने जिस से अम रहित सब हों॥ १४॥

मनुष्येः केषां सकाशादध्ययनमुपदेशहच श्रोतव्य इत्याह ॥ मनुष्यों को किसकी श्रोर से विद्याध्ययन श्रीर उपदेश सुनने योग्य हैं इस विषय०॥

ये देवानां यज्ञियां यज्ञियांनां मनोर्यजंत्रा श्रमतां ऋतज्ञाः। ते नों रासन्तामुरुगायम्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः॥ १५॥ ३०॥ ३॥ ये। देवानांम्। यज्ञियांः। यज्ञियांनाम्। मनोः। य- जंत्राः । श्रम्ताः । ऋतुऽज्ञाः । ते । नः । रासन्ताम् । छ-रुशायम् ।श्रयः । यूयम् । पात् । स्वस्तिऽभिः । सदां । नः॥ १५॥

पदार्थः - (ये) (देवानाम्) विदुषां मध्ये विद्यांसः (यि विदाः)
ये यहां कर्तुमहिन्ति ते (यि विदानाम् ) (मनोः ) मननशीलस्य
(यजत्राः ) संगन्तारः (श्रमृता ) स्वस्वस्त्रपेण नित्या जीवन्मुक्ता
वा (श्रद्धतज्ञाः ) य श्रद्धतं सत्यं जानन्ति (ते ) (नः ) श्रस्मभ्यम् (रासन्ताम् ) ददतु (उरुगायम् ) बहुभिर्गीयमानम् विद्या
बोधम् (श्रद्य ) इदानीम् (यूपम् ) (पात ) (स्विरतिभिः )
विद्यादिदानैः (सदा ) (नः ) श्रस्मान् ॥ १५॥

श्रन्वयः — वे देवानां देवा यिज्ञयानां यिज्ञयाः मनोर्येजता श्रमः ता ऋतज्ञास्सन्ति तेऽच न उरुगार्य रासन्तां हे विद्यांसी यूर्य स्व-स्तिभिनेः सदा पात ॥ १५॥

भविष्यः –हे मनुष्याः ये विद्यत्तमाश्शिल्पतमास्मत्याचारा जीवनमुक्ता ब्रह्मविदो जना त्र्यस्मान् विद्यासुशिक्षाभ्यां सततमु-चयन्ति तान्वयं संरक्ष्य सदा सेवेमहीति ॥ १५॥

श्रत्र सर्वसुखप्राप्तये सृष्टिविद्याविद्दरसंगमाहात्म्यं चोक्तमत एतत्मूक्तस्यार्थेन सह पूर्वसूक्तार्थस्य संगतिर्वेद्या॥

इत्यृग्वेदे पञ्चमाष्टके तृतीयोऽध्यायस्त्रिशो वर्गः सप्तमे मण्डले पञ्चित्रंशत्तमं सूक्तं च समाप्तम्॥

पदार्थः—(ये) जो (देवानाम्) विद्वानों के बीच विद्वान् (यज्ञियानाम्) यज्ञकरने के योग्यों में (यज्ञियाः) यज्ञकरने योग्य (मनोः ) विचारशील के (सजन्नाः) संग करने ( अमृताः ) अपने स्वरूप से नित्य वा जीवन्मुक्त रहने ( ऋतज्ञाः ) और सत्य के जानने वाले हैं ( ते ) वे ( अध ) आज ( नः ) हम लोगों के लिये (उरु-गायम् ) बहुतों ने गाय हुए विद्याबोध को ( रासन्ताम् ) देवें हे विद्वानों ( यूयम् ) तुम ( स्वस्तिमिः ) विद्यादि दानों से ( नः ) हम लोगों की ( सदा ) सर्वदा (पात ) रक्षा करो ॥ १५॥

भावार्थः —हे मनुष्यो ! जो अत्यन्त विद्वान् अत्यन्त शिल्पी सत्य आचरण करने वाले जीवन्मुक्त ब्रह्मवेत्ता जन हम लोगों को विद्या और सुन्दर शिला से निरन्तर उन्नति देते हैं उन को हम लोग रखकर सदा सेवें ॥ १५॥

इस सूक्त में सर्वमुखों की प्राप्ति के लिये मृष्टिविद्या और विद्वानों के संग का उपदेश िया इस से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये।

यह ऋग्वेद के पंचमाष्टक में तीसरा अध्याय और तीशवां वर्ग, सप्तम मग्डल में पैंतीशवां मृक्त समाप्त हुआ। ह्मथ नवर्चस्य पट्सिंशत्तमस्य सृक्तस्य विशिष्ठिषिः । विश्वेदेवा देवताः । २ त्रिष्टुप् । ३ । ४ । ६ निषृत्रिष्टुप् । ८ । ९ विराट्तिष्टुप्छन्दः । धेवतः स्वरः । ५ पङ्किः । १ । ७

भुरिक्पङ्क्तिश्खन्दः । प्रचमः स्वरः॥

भथ मनुष्यः किं कुर्यादित्याह ॥

श्रव नवऋचावाले छत्तीशर्वे सूक्त का श्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में मनुष्य क्या करे इस विषय को ।।

त्र ब्रह्मेंतु सदंनादृतस्य वि रिश्मिभिः ससृजे सूर्यो गाः । वि सानुंना एथिवी संस्त्र उर्वी एथु त्रतीक्मध्येधे श्रुग्निः ॥ १ ॥

प्र । ब्रह्मं । एतु । सदंनात् । ऋतस्यं । वि । रहिमभिः । समुक्ते । सूर्यः । गाः । वि । सार्नुना । पृथिवी । सस्त्रे । द्वीं । पृथु । प्रतिकम् । अधि । आ। ईप्रे । अग्निः ॥ ९ ॥

पदार्थः - (प्र) (ब्रह्म) धनम् (एतु) प्राप्नोतु (सदनात्) स्थानात् (ऋतस्य) सत्यस्य (वि) (रिंश्मिभः) किरणैः (सस्रजे) स्रजति (सूर्यः) सिवता (गाः) रङ्मीन् (वि) (सानुना) शिखरेण सह (प्रिथवी) (सस्रे) सरित गच्छति (उवीं) बहुपदार्थयुक्ता (प्रथु) विस्तीर्णम् (प्रतीकम्) प्रतीतिकरम् (श्रिथि) (श्रा) (ईषे) प्रकाश्यति (श्रिगिनः) श्राग्निरिव विद्यान् ॥ १॥

अन्वय:-अग्निरिव विद्वान् यथा सूर्यो रहिमभिः प्रथुप्रतीकं

गाश्च विसस्रजे श्रध्येधे यथोवीं प्रथिवी सानुना विसस्ने तथा म-वान् ऋतस्य सदनात् ब्रह्म प्रेतु॥ १॥

भावार्थः-यो जगदीश्वरः स्वप्नकाशः सूर्यादीनां प्रकाशको निर्माता जगरप्रकाशनार्थमिनि सूर्यलोकञ्च रचयति तमुपास्य सः त्याचारेण मनुष्या ऐश्वर्य प्राप्नुवन्तु ॥ १ ॥

पद्धि:—( अग्निः ) अनि के समान विद्वान् अन जैसे ( सूर्यः ) सूर्य ( रिश्मिभिः ) किरणों से ( पृथु ) विस्तृत (प्रतीकम्) प्रतीतिकरने वाले पदार्थ (गाः) किरणों को ( वि, समृने ) विविध प्रकार रचता वा छोड़ता वा ( अधि, आ, ईवे ) अधिकता से प्रकाशित होता है और जैसे ( उवीं ) बहुपदार्थयुक्त ( पृथिवी ) पृथिवी ( सानुना ) शिखर के साथ (वि, सस्ते) विशेषता से चलती है वैसे आप (अप्टतस्य ) सत्य के ( सदनात ) स्थान से ( ब्रह्म ) धन को ( प्रेतु ) अच्छे प्रकार प्राप्त हों ॥ १ ॥

भावार्थ:—जो जगदीश्वर श्राप ही प्रकाशमान श्रीर मूर्यादिकों का प्रकाश करने वा बनाने वाला जगत् के प्रकाश के लिये श्राप्ति श्रीर सूर्यलोक को रचता है उस की उपासना कर सत्य श्राचरण से मनुष्य ऐश्वर्य को प्राप्त होवें ॥ १॥

> पुनर्भनुष्याः कं भजेयुरित्याह ॥ फिर मनुष्य किस को सेवें इस विषय को०॥

ड्रमां वां मित्रावरुणा सुत्रुक्तिमिष् न कृंगवे श्रसुरा नवीयः । ड्रनो वांमुन्यः पंद्रवीरदंब्धो जनं च मित्रो यंतति ब्रुवाणः ॥ २ ॥

ड्रमाम् । वाम् । मित्रावरुणा । सुऽवृक्तिम् । इषंम् । न । कृएवे । मसुरा । नवीयः । इनः । वाम् । सन्यः । प्रदऽवीः । षदंब्धः । जनम् । च । मित्रः । यतित् । युवाणः ॥ २ ॥ पदार्थः—(इमाम्) (वाम् ) युवयोः (मित्रावरुणा) प्राणो-दानाविवाध्यापकोपदेशकौ (सुरुक्तिम्) सुष्ठु वर्जान्ति दुःखानि यया ताम् वाचं (इषम्) इच्छामनं वा (न) इव ( रूणवे ) करोमि (श्रमुरा) यावसुषु रमेते तौ ( नवीयः ) श्रातिशयेन नवीनम् (इनः) ईश्वरः (वाम् ) युवयोः ( श्रन्यः ) ( पदवीः ) यः पदं व्येति सः ( श्रदब्धः ) श्रिहंसितः ( जनम् ) ( च ) ( मित्रः ) सखा (यति) यतते श्रत्रव्ययेन परहमेपदम् (श्रुवाणः) उपदिशन् ॥२॥

श्रन्वयः —हे श्रमुरा मित्रावरुणा योऽन्यः पदवीरदब्धो मित्र इनो बुवाणः सन् वां जनश्च नवीयः प्रापितुं यतित वामिमां सु रिक्ति सत्यां वाचिमिषन प्र यच्छिति यामहं परोपकाराय करावे तां युवामहं च नित्यं भजेम ॥ २ ॥

भविष्यः —हे मनुष्या भवन्तो यस्तर्वेभ्यः पृथक् सर्वव्यापी सर्वसुरूज्जगदीश्वरः सर्वेषां हिताय सदा वर्तते तमेवोपास्य मोज्ञ-पदवीं प्राप्नुवन्तु ॥ २ ॥

पदार्थ: — हे (अमुरा) प्राणों में रमते हुए (मित्रावरुणा) प्राण और उदान के समान अध्यापक और उपदेशको जो (अन्यः) और जन (पदवी) पद को प्राप्त होता और (अदब्धः) अहिंसित (मित्रः) सखा (इनः) ईश्वर (ज्ञुवाणः) उपदेश करता हुआ (वाम्) तुम दोनों को (जनंच) और जन को भी (नवीयः) अत्यन्त नवीन व्यवहार की प्राप्ति कराने का (यति) यत्न कराता तथा (वाम्) तुम दोनों की (इमाम्) इस प्रत्यन्त (सुवृक्तिम्) जिस से सुन्दरता से दुःखों की निवृत्ति करते हैं उस सत्य वाणी को (इषम्) इच्छा वा अन्न के (न) समान देता है जिस्को कि मैं परोपकार के लिये (कृथवे) सिद्ध करता हूं उस को मैं तुम नित्य सेवें॥ २॥

भावार्थः — हे मनुष्यो आप जो सब के लिये अलग सर्वव्यापी सब का मित्र जगदीश्वर सब के हित के लिये सदैव प्रवृत्त है उसी की उपासना कर मोद्ध पद को प्राप्त होवें ॥ २ ॥

पुनर्मनुष्यैः किं कर्तव्यमित्याह ॥

किर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को॰ ॥

श्रा वार्तस्य ध्रजंतो रन्त इत्या श्रपींपयन्त धेनवो न सूदाः । महो दिवः सदंने जायंमानोऽचिन्नदद्यप्रभः सस्मिन्नूधंन ॥ ३ ॥

भा। वार्तस्य। धर्जतः । रुन्ते । इत्याः । भपीपयन्त । धेनर्वः । न । सूर्दाः । मुहः । दिवः । सर्दने । जायमानः । भर्चिकदत् । रुपुभः । सर्हिमन् । ऊर्धन् ॥ ३ ॥

पदार्थः—( श्रा ) समन्तात् ( वातस्य ) वायोः (ध्रजतः ) राच्छतः ( रन्ते ) रमते (इत्याः) एतुं प्राप्तं योग्याः (श्रपीपयन्त) प्याययन्ति ( धेनवः ) गावः ( न ) इव ( सूदाः ) पाककर्त्तारः ( महः ) गहतः ( दिवः ) प्रकाशस्य ( सदने ) सीदन्ति यस्मि-स्तस्मिन् ( जायमानः ) उत्पद्यमानः ( श्राचिक्रदत् ) श्राह्वयति (रूपभः) विषष्ठः (सिस्मन्) श्रन्तरिके (ऊधन्) ऊधन्युपसि ॥३॥

श्रन्वयः —हे मनुष्याः यो महो दिवस्सदने जायमानो रूपमः सस्मिन्ध्रनचिक्रदत् यस्मिन् ध्रजतो वातस्य सूदा न धेनव इत्या रन्ते सर्वोनापीपयन्त तं सूर्यं संयुक्तया सम्प्रयोजयन्तु ॥ ३ ॥

भावार्थः - त्रत्रत्रोपमा • -हे मनुष्या! यथा प्रकाशवता जाय-

मानो रविरन्तरिन्ने प्रकाशते यस्मिनन्तरिन्ने सर्वे प्राणिनो रमन्ते त-स्मिनेव सर्वे सुखमश्चवते ॥ ३ ॥

पदार्थ: — हे मनुष्यो जो (महः) महान् (दिवः) प्रकाश के (सदने) घर में (जायमानः) उत्पन्न होता हुआ (वृपभः) बिलष्ठ (सिस्मन्) अन्तरिक्ष में और (ऊधन्) उपाकाल में (अचिक्रदत्) आह्वान करता जिस में (धनतः) जाते हुए (वातस्य) पवन के सम्बन्धी (सूदाः) पाक करने वालों के (न) समान (धनवः) गौयें (इत्याः) जोिक पाने योग्य हैं उन को (रन्ते) रमता और सच को (आ, अपीपयन्त) सब ओर से बढ़ाता है उस सूर्य को युक्ति के साथ उन्तम प्रयोग में लाओ। १॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है-हे मनुष्यो ! जैसे प्रकाशमान पदा-धों में उत्पन्न हुआ रिव अन्तरिक्त में प्रकाशित होता है वा निस अन्तरिक्त में सब प्राणी रमते हैं उसी में सब मुख को प्राप्त होते हैं ॥ ३॥

पुनस्स राजा कं सत्कत्य रचेदित्याह ॥ फिर वह राजा किस का सत्कार करके श्रीर उस की रच्चा करे इस विषय को ०॥

गिरा य <u>ए</u>ता युनज्बरीं त इन्द्रं प्रिया सु-रथां शूर धायू । प्र यो मन्युं रिरिंचतो मिनात्या सुक्रतुंमर्युमणी वरुत्याम् ॥ ४॥

गिरा। यः। एता। युनर्जत्। हरी इति। ते। इन्द्रं। शिया। सुऽरथां। शूर्। धायू इति। प्र। यः। मृन्युम्। रिरिंचतः। मिनाति। या। सुऽक्रतुंम्। धर्यमणम्। वुन्युम्॥ ४॥

पदार्थः-( गिरा ) बाण्या ( यः ) ( एता ) एती ( युन-

जत ) युनिक्त (हरी) श्रश्वी (ते ) तव (इन्द्र ) राजन (प्रिया) कमनीयी (सुरथा ) सुष्ठु रथी ययोस्ती (श्रूर ) शत्रूणां हिंसक (धायू ) धारकी (प्र ) (यः ) (मन्युम् ) कोधम् (रिरिक्ततः) हन्तुमिच्छतो दुष्टाच्छत्रोः (मिनाति ) हिनस्ति (श्र्या ) (सुक्र-तुम् ) प्रशस्तप्रज्ञम् (श्र्यमणम् ) न्यायकारिणम् (वद्याम् ) वर्तयेयम् ॥ ४ ॥

श्रन्वयः - हे शूरेन्द्र ! यस्त एता सुरथा धायू त्रिया हरी गिरा युनजत् यो रिरिन्नतो मन्युं प्रमिणाति तं सुक्रतुमर्यमणमहमा वष्ट-त्याम् ॥ ४ ॥

भविषि:-हे राजन् ! ये यानचालने कुशला राजप्रियाः वि-द्दांसः स्यु स्तास्त्वं न्यायकारिणः कुर्याः ॥ ४ ॥

पदार्थ:—हे (शूर) शत्रुश्रों की हिंसा करने वाले (इन्द्र) राजा (यः) जो (ते) श्राप के (एता) यह दोनों (सुरथा) सुन्दर रथ वाले (धायू) धारण कर्ता (प्रिया) मनोहर (हरी) घोड़ों को (गिरा) वाणी से (युनजत्) युक्त करता है वा (यः) जो (रिरिक्ततः) हिंसा करने की इच्छा किये हुए दुष्ट शत्रु से (मन्युम्) कोध को (प्रमिणाति) नष्ट करता है उस (सुक्रतुम्) प्रशंसित बुद्धि युक्त (श्रर्यमणम्) न्यायकारी सज्जन को मैं (श्रा, वृहत्याम्) अच्छे प्रकार वर्त् ॥ ४॥

भावार्थः —हे राजा जो रथ आदि के चलाने में कुशल, राजप्रिय, विद्वान् हों तिन को आप न्यायकारी करो ॥ ४ ॥

के संगन्तुमहां भवन्तीत्याह ॥

कौन संग करने योग्य होते हैं इस विषय को॰ ॥ यर्जनते ऋस्य सुरूपं वर्यश्च नमुस्विनः स्व ऋ- तस्य धार्मन् । वि एक्षी बाबधे नृभिः स्तवान इदं नमी सुद्राय त्रेष्ठम् ॥ ५ ॥ १ ॥

यर्जन्ते । भ्रस्य । सुरूषम् । वयः । च । नुमस्विनः । स्वे । ऋतस्यं । धार्मन् । वि । एत्तंः । बाब्धे । नुऽभिः । स्तर्वानः । इदम् । नर्मः । रुद्रायं । प्रेष्ठम् ॥ ५ ॥ ९ ॥

पदार्थः — (यजन्ते ) संगच्छन्ते ( त्र्यस्य ) (सख्यम्) मित्रत्वम् (वयः ) जीवनम् ( च) (नमस्विनः) बहुनादियुक्तः (स्वे)
स्वकीयाः (ऋतस्य ) सत्यस्य (धामन् )धामनि (ति ) (पृक्षः)
संपर्चनीयमनम् (वावधे )वमाति (नृभिः) नायकैमनुष्यैः (स्तवानः ) स्तूयमानः (इदम् )सुसंस्कृतं (नमः ) त्र्रानादिकम् (स्तद्राय ) (प्रेष्ठम् ) त्र्रातिशयेन प्रियम् ॥ ५॥

श्रन्वयः - ये स्वे नमस्विन ऋतस्य धामन् वर्तमानस्यास्य स-रूपंवयः पृत्तश्र यजन्ते यो हि नृभिस्सह स्तवानो रुद्राय इदं प्रेष्टं नमो वि बावधे तं ताँश्र वयं संगमयेम ॥ ५ ॥

भावार्थः - ये सत्पुरुषा त्राभितंधिनः सर्वस्य सुहृदस्सर्वेषां दीर्घ जीवनं त्राचायेश्वर्य चिकीर्षन्ति त एव लोके प्रियतमा जा-यन्ते ॥ ५ ॥

पद्रार्थ: — जो ( स्वे ) अपने ( नमस्विनः ) बहुत अन्न युक्त जन ( ऋत-स्य ) सत्य के ( धामन् ) धाम में वर्त्तमान ( अस्य ) इस की ( सरूयम् ) मित्रता को ( वयः ) जीवन को तथा ( एतः ) अच्छे प्रकार संग करने योग्य अन्नको (यः जन्ते ) संग करते हैं जो निश्चय से ( नृभिः ) नायक मनुष्यों के साथ (स्तवानः ) स्तुति किया हुआ ( रुद्राय ) रुलाने वाले के लिये ( इदम् ) इस ( प्रेष्टम् ) अत्यन्त प्रिय श्रीर ( नमः ) श्रन्न श्रादि पदार्थ को (वि, नानधे) विशेषता से नांघता है उस ( च ) श्रीर उन को हम लोग संग करावें ॥ ५ ॥

भावार्थ: — जो अच्छे पुरुष संग करने वाले, सब के मित्र और सब का दीर्घ जीवन अलादि ऐश्वर्य्य को करना चाहते हैं वे ही लोक में अत्यन्त प्यारे होते हैं ॥॥॥

पुनः कीरद्यः स्त्रियो वरा भवन्तीत्याह ॥

फिर कैसी स्त्रियां श्रेष्ठ होती हैं इस विषय को० ॥

श्रा यत्साकं युशसों वावशानाः सरंस्वती सप्तथी सिन्धुंमाता । याः मुष्वयंन्त सुदुर्घाः सु-धारा श्रिभ स्वेन पर्यसा पीप्यांनाः॥ ६॥

श्रा। यत्। साकम् । यश्रातः । वाव्छानः । सर्रस्वती।
सप्तर्थां । सिन्धंऽमाता।याः । सुस्वयन्तं। सुऽदुर्घाः । सुऽधाराः । श्रमि । स्वेनं । पर्यसा । पीष्यांनाः ॥ ६ ॥

पदार्थः - ( न्त्रा ) ( यत् ) याः ( साकम् ) सह (यशसः) कीर्तेः ( वावशानाः ) कामयमानाः ( सरस्वती ) उत्तमा वाणी ( सप्तथी ) सप्तमी न्त्रत्र वा छन्दसीति मस्य स्थाने थः ( सिंधुमानाः ) सिंस्थूनां नदीनां परिमाणकर्त्री ( याः ) ( सुष्वयन्त ) गच्छिन्त ( सुद्धाः ) सुष्ठु कामान् पूरियत्र्यः ( सुवाराः ) शोमना धारा यासां ताः ( न्त्रिम ) ( स्वेन ) स्वकीयेन ( पयसा ) उदक्तन पयइत्युदकनाम निषं ० १ । १२ । (पीष्यानाः ) वर्षमानाः ॥६॥

श्रन्वयः —हे विद्दांसो यासां सिंधुमातेव यद्या सप्तथी सरस्वती वर्तते याः स्वेन पयसा साकं पीप्याना नद्य इव सुदुवाः सुधाराः य- शसो वावशाना विदुष्यः स्त्रियोऽम्यासुष्वयन्त ताः सततं माननीया भवन्ति ॥ ६ ॥

भावार्थः—त्रव वाचकलु • नहे पुरुषाः यथा षरणां ज्ञाने । निद्रयमनसां मध्ये कर्मेन्द्रियं वाक् सुशोभिता वर्तते यथा जलेन पूर्णा नद्यः शोभन्ते तथा विद्यासत्ये कामयमाना त्रवंकामाः सत्यवाद्यः श्रियः श्रेष्ठा माननीयाश्र भवन्तीति विजानीत ॥ ६ ॥

पद्रार्थः - हे विद्वानों ! जिन की ( सिन्धुमाता ) निद्यों का परिमाण करने वाली सी ( यत् ) जो ( सप्तथी ) सातवीं ( सरस्वती ) उत्तम वाणी वर्त्तमान (याः) जो ( स्वेन ) अपने ( पयसा ) जल के ( साकम् ) साथ ( पीप्यानाः ) बढ़ती हुई निद्यों के समान ( सुदुधाः ) सुन्दर कामों को पूरी करने वाली ( सुधाराः ) सुन्दर धारात्रों से युक्त ( यशसः ) कीर्त्त की ( वावशानाः ) कामना करती हुई निदुषी स्त्री ( श्रभ्यासुप्वयन्त ) सब श्रोर से जाती हैं वे निरन्तर मान करने योग्य होती हैं॥६॥

भावार्थ: — इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है — हे मनुष्यो ! जैसे छः भ-र्थात् पांच ज्ञानेन्द्रिय श्रीर मन के बीच कर्मेन्द्रिय वाशी सुन्दर शोभा युक्त है श्रीर जैसे जल से पूर्ण नदी शोभा पाती हैं वैसे विद्या श्रीर सत्य की कामना करती हुई पूर्ण कामना वाली स्त्री श्रेष्ठ श्रीर मान करने योग्य होती हैं ॥ ६ ॥

के विद्यांसी वरा भवन्तीत्याह॥

कौन विद्वान् जन श्रेष्ठ होते हैं इस विषय को ।।

उत त्ये नों मुरुतों मन्दसाना धियं तोकं चं वाजिनोंऽवन्तु । मा नः परिंख्यदक्षंरा चर्नत्य-वीरुधन्युज्यन्ते रुपिं नंः॥ ७॥

इत। खे। नः। मुरुतः। मुन्दुसानाः। धिर्यम्। तोकम्।

च । वाजिनः । भवन्तु । मा । नः । परि । रुयत् । भक्षंरा । चरेन्ती । भवीतृधन् । गुज्यंम् । ते । र्यिम्। नः॥ ७॥
पदार्थः—( उत ) ( त्ये ) (नः) ( अस्माकम् ) (मरुतः)
विहांसो मनुष्याः (मन्दसानाः ) कामयमाना । आनिन्दतास्सन्तः
(धियम् ) प्रज्ञाम् ( तोकम् ) अपत्यम् ( च ) ( वाजिनः )
प्रशस्तविज्ञानवन्तः ( अवन्तु ) वर्धयन्तु ( मा ) ( नः ) श्रस्मान्
(परि ) सर्वतः ( रूयत् ) वर्जयेत् ( श्रज्ञरा ) श्रविनाशिनी स-

श्रन्वयः —त्ये वाजिनो मन्दसाना मरुतो नो धियमुत तोकं चावन्तु यथा चरन्त्यद्वरा वाक् नो मा परिख्यत्तथा नस्ते तव च युज्यं रिषमवीद्रथन् ॥ ७ ॥

कलाविद्याच्यापिनी ( चरन्ती ) प्राप्त्रवन्ती ( त्र्प्रवीदधन् ) वर्ध-

यन्तु ( युज्यम् ) योक्तुमईम् ( ते ) तत्र ( रियम् ) धनम् (नः )

अस्माकम्॥ ७॥

भावार्थः —त एव विद्यांसोऽत्युत्तमारसन्ति ये सर्वेषां पुत्रान् पुत्रीश्व ब्रह्मचर्येण संरक्ष्य वर्धियत्वा प्राज्ञाः कुर्वन्ति ॥ ७ ॥

पदार्थ: — (त्ये) वे (वानिनः) प्रशंसित विज्ञान वाले (मन्दसानाः) कामना करते हुए (मरुतः) विद्वान् जन (नः) हमारी (वियम्) बुद्धि को (उत) श्रीर (तोकम्) सन्तान को (च) भी (श्रवन्तु) बढ़ावें जैसे (चरन्ती) प्राप्त होती हुई (श्रक्तरा) श्रविनाशिनी वाणी (नः) हम लोगों को (मा) मत (प-रिस्थत्) सब भोर से वर्जे वैसे (नः) हम लोगों के संबन्ध में (ते) आप के (यु-ज्यम्) योग्य (रिथम्) धन को (श्रवीवृधन्) बढ़ावें॥ ७॥

भावार्थः -- वेही विद्वान् जन भति उत्तम हैं जो सब के पुत्र श्रीर कन्याओं को बहाचर्य से रहा कर श्रीर बढ़ा कर उत्तम ज्ञाता करते हैं ॥ ७॥ पुनर्विद्दिद्यार्थिनः परस्परं कथं वर्तरित्रित्याह ॥ फिर विद्वान् जन और विद्यार्थी परस्पर कैसे वर्ते इस विषय को०॥

प्र वो महीम्रमंतिं कृणुध्वं प्र पूषणं विद्रथ्यं प्रं न वीरम् । भगं धियोऽवितारं नो श्रुस्याः सातो वाजं रातिषाचं पुरंन्धिम् ॥ ८॥

प्र। वः। महीम् । श्रमंतिम् । कृणुध्वम् । प्र। पूषणंम्। विद्रथ्यंम् । न । वीरम् । भगंम् । ध्रियः। श्वितारंम् । नः। श्रम्याः। सातौ । वाजम् । रातिऽसाचम् । पुरंम्ऽधिम् ॥ ८॥

पदार्थः - (प्र) (वः) युष्माकम् (महीम्) महतीं वा-चम् (श्ररमितम्) श्रलं प्रज्ञाम् (रुणुध्वम्) (प्र) (पूषणम्) पोषकम् (विदध्यम्) विदथेषु संग्रामेषु साधुम् (न) इव (वी-रम्) शौर्यादिगुणोपेतम् (भगम्) ऐश्वर्यम् (धियः) प्रज्ञाः (श्रवितारम्) वर्धयितारम् (नः) श्ररमाकम् (श्रस्याः) (सातौ) संभक्तौ (वाजम्) विज्ञानम् (रातिषाचम्) दानसम्बन्धिनम् (पुरन्धम्) बहुसुखधरम्॥ ८॥

स्त्रन्वय: —हे विहांसी यथा यूगं नः पूषणं विदश्यं वीरं नाऽरम-तिं महीं भगं धियोऽवितारमस्याः सातौ पुरन्धं रातिषाचं वाजं च प्र ऋणुध्वं तथा चैतान् वयमपि प्रकुर्याम ॥ ८ ॥

भावार्थः — त्रत्रत्रोपमावाचकलु • — यथा विद्दांसोऽध्यापका उपदेशकाश्व सर्वेषां बुद्ध्यायुर्विद्यादि इत्र्रवीरवत् सर्वदा रक्तणं च कुर्वन्ति तथा तेषां सेवासत्कारी सर्वेस्सदा कार्यो ॥ ८॥ पद्रार्थ: — हे विद्वानो नैसे तुम (नः) हमारी (पूषणम्) पृष्टि करने वाले (विद्ध्यम्) संप्रामों में उत्तम (वीरम्) शूरता आदि गुणों से युक्त जन के (न) समान (वः) तुम्हारी (अरमतिम्) पूर्णमित (महीम्) बड़ी वाणी (मगम्) ऐ- श्वर्य (धियः) बुद्धियों और (अवितारम्) बढ़ाने वाले (अस्याः) इस बुद्धि मात्र के तथा (सातो ) अच्छे माग में (पुरन्धिम्) बहुत सुख धारण करने वाले (रा-तिवाचम्) दान संबन्धि (वाजम्) विज्ञान को (प्र, क्रणुध्वम्) अच्छे प्रकार सिद्ध करो वैसे इन को हम लोग मी (प्र) सिद्ध करें ॥ = ॥

भावार्थ:—इस मंत्र में उपमालंकार है—जैसे विद्वान् जन अध्यापक और उपदेशक सब की बुद्धि आयु विद्या की वृद्धि और शूरवीरों के समान सर्वदा रहा करते हैं वैसे उन की सेवा और सत्कार सब को सदा करने योग्य हैं ॥ = ॥

के विद्यांसस्तेवनीया इत्याह ॥

कौन विद्वान् सेवा करने योग्य हैं इस विषय को ।।

श्रच्छायं वो मरुतः इलोकं युत्वच्छा विष्णुं निषिक्तपामवोभिः । उत प्रजायें गृणते वयो धु-र्यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥ ९ ॥ २ ॥

भच्छं । मयम् । वः । मरुतः। इलोकः। एतु । भच्छं । वि-ष्णुंम् । निस्तिकऽपाम् । अवंःऽभिः । उत । प्रऽजाये । युणते । वयंः । धुः । यूयम् । पात् । स्वृह्तिभिः । सदां । नः ॥९॥२॥

पदार्थः—( श्रच्छ ) ( श्रयम् ) ( वः ) युष्माकम् ( म-रुतः ) विद्दांसो मनुष्याः ( श्लोकः ) शिक्तिता वाक् श्लोक इति वाङ्नाम निषं ० १ । ११ । ( एतु ) प्राप्नोतु ( श्रच्छ ) सम्यक् श्रप्त संहितायामिति दीर्घः ( विष्णुम् ) व्यापकं परमेश्वरम् (नि-

थिक्तपाम्) यो धर्मे निधिक्तानिभिषेकप्राप्तान् पाति रक्ति तम् (त्र्प्र-वोभिः) रक्वादिभिः ( उत ) ( प्रजाये ) ( गृणते ) स्तावकाय ( वयः ) जीवनम् ( धुः ) दधित (यूयम् ) ( पात ) ( स्वस्ति-भिः ) ( सदा ) ( नः ) ॥ ९ ॥

श्रन्वयः —हे मरुतः यथाऽयं वश्कोकोऽवोभिस्सह निसिक्तपां विष्णुमच्छैत्त ये प्रजाये राणते मह्यं च वयोऽच्छ धः यथा यूवं स्वस्तिभिर्नस्सदा पात तथा युष्मान् वयं सततं रक्षेम ॥ ९ ॥

भावार्थः - जिज्ञासुभिः श्रोतियान् ब्रह्मविदोऽध्यापकानुपदे-शकाश्व प्राप्य परमेश्वरादिविद्याः सङ्ग्रह्म सर्वदा सर्वथा सर्वेषां रच्चणोन्नतिर्वर्धयितब्येति ॥ ९ ॥

श्रत्र विश्वेदेवकत्यगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह संगतिर्वेद्या ॥

इति षट्त्रिंशत्तमं सूक्तं दितीयो वर्गश्च समाप्तः॥

पद्रिशः -हे [ मरुतः ] विद्वान मनुष्यो निसे [अयम् ] यह [ वः ] तुह्यारी [ स्लोकः ] शिद्धा युक्त वाणी [ अवोभिः ] रत्ताओं के साथ [ निषिक्तपाम् ] जो धर्म के बीच अभिषेक पाये हुए [ विष्णुम् ] ज्यापक परमेश्वर को [ अच्छ्रेतु ] अच्छ्रे अकार प्राप्त हो [ उते ] और जो [ प्रनाये ] [ गुणते ] स्तुति करने वाली प्रजा के लिये [ वयः ] जीवन को [ अच्छा ] अच्छ्रे प्रकार [ धुः ] धारण करते हैं जैसे[यू-धम् ] तुम [स्वस्तिभिः] सुलों के साथ [नः] हम लोगों की [ सदा ] सर्वदैव [ वात ] स्त्वा करो ॥ ६ ॥

भवार्थ: - जानने की इच्छा वालों को वेदवेत्ता ब्रह्म के जानने वाले अ-

ध्यापक और उपदेशकों को प्राप्त होकर परमेश्वर आदि की विद्याओं का संग्रह कर सर्वदैव सब प्रकार से सब की रक्ता और उन्नति बढ़ानी चाहिये ॥ १ ॥ इस सक्क में विश्वे देवों के कर्म और गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की संगति इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ जाननी चाहिये ॥ यह इत्तीशवां सूक्त और दूसरा वर्ग पूरा हुआ। ॥

न्त्रथाष्टर्चस्य सूक्तस्य विसिष्ठिषिः । विश्वे देवा देवताः । १ । त्रि-ष्टुप् । २ । ७ निचृतिष्टुप् ५ । ८ । विराट्त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः । ४ निचृत्पङ्क्तिः । ६ स्वराट्पङ्क्तिश्वन्दः । पठचमः स्वरः ॥

ष्मथ विद्दांसः किं प्रापयन्तिवत्याह ॥ श्रव सैंतीशवें मूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मंत्र में विद्वान् जन क्या प्राप्त करें इस विषय को ०॥

त्रा वो वाहिषो वहतु स्तवध्ये रथो वाजा ऋ-भुज्ञणो त्रमंकः । त्रभि विष्टुष्ठैः सर्वनेषु सोमैर्भदे सुशित्रा महभिः एणध्वम ॥ १ ॥

भा । वः । वाहिष्ठः । वहतु । स्तवध्ये । रथः । वाजाः । ऋभुक्षणः । भर्मुकः । भि । त्रिऽष्टुष्ठैः । सर्वनेषु । सोमैः । मदे । सुऽशिष्ठाः । महऽभिः । पृण्याच्यम् ॥ १ ॥

पदार्थः—( न्ना ) ( वः ) युष्माकम् ( वाहिष्ठः ) न्नातिकाः येन वोढा ( वहतु ) ( स्तवध्ये ) स्तोतुम् ( स्थः ) रमणीयं याः नम् ( वाजाः ) विज्ञानवन्तः ( ऋमुज्ञणः) मेधाविनः (न्नामकः) न्नाहिस्तः ( न्नामकः ) न्नाभिमुख्ये ( तिष्ठष्ठैः ) न्नीणि प्रष्ठानि न्नाप्तितव्यानि येषां तैः ( सवनेषु ) उत्तमकर्मषु ( सोमैः) येश्वयौं पध्यादिभिः पदार्थैः ( मदे ) न्नानन्दाय ( सुद्दान्नाः ) द्दामनहनुनासिकाः ( महिभः ) सत्कारैः ( प्रणध्वम् ) पूर्यत् ॥ १ ॥

श्रन्वयः —हे सुशिप्रा वाजा ऋभुक्षणो यो बोऽम्को वाहिष्ठो

रथो मदे तिएष्ठैर्महभिस्सोमैः सवनेषु स्तबध्या त्र्रास्मानभ्याबहति स एव युष्मानंत्र्यभ्या वहतु यूर्यं तं प्रणध्वम् ॥ १ ॥

भविषिः —हे विहांसी यूयमस्मान् रथेनाभीष्टं स्थानिवा-ध्यापनेन विद्याः प्रापयन्तु ॥ १ ॥

पद्धिः—हे [ सुशिपाः ] सुन्दर ठोड़ी और नासिका वाले [ वाजाः ] विज्ञानवान् [ ऋभुक्तणः ] मेथावी बुद्धिमान् जो [ वः ] तुम्हारा [ अम्रक्तः ] न नष्ट
हुआ [ वाहिष्ठः ] अत्यन्त पहुँ जाने वाला [ रथः ] रमण करने योग्य यान [ मदे ]
आनन्द के लिथे [ त्रिप्टिंडः ] तीन जानने योग्य रूप जिन के विद्यमान उन [महिभिः]
सत्कार और [ सोमैः ] ऐश्वर्य वा श्रोषि आदि पदार्थों से [ सवनेषु ] उत्तम कामों
में [ स्तवध्ये ] स्तुति करने को हम को सब ओर से पहुंचाता है वही तुम को [ अम्यावहतु ] सब ओर से पहुंचावे उस को तुम [ एग्एवम् ] पूरो सिद्ध करो ॥ १ ॥

भ[व[र्थः — हे विद्वानो ! तुम हम लोगों को रथ से चाहे हुए स्थान को पहुं-चने के समान पढ़ाने से विद्याओं को पहुंचाओ ॥ १॥

> पुनर्विद्दक्तिः किं कर्तव्यमित्याह ॥ किर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को ॰॥

युयं ह रत्नं १ मघर्षत्सु घत्य स्वर्दशं ऋभुक्षणो अमृक्तम । सं युज्ञेषुं स्वधावन्तः पिबध्वं वि नो राधांसि मुतिभिद्यध्वम ॥ २ ॥

युगम्। ह । रत्नेम् । मध्वेत्रसु । धृत्य । स्वःऽहर्शः । असुक्षणः । अस्रेकम् । सम् । यज्ञेषुं । स्वधाऽवृन्तः । पिबध्वम् । वि । नः । राधांसि । मृतिऽभिः । द्यध्वम् ॥ २॥
पदार्थः—( यूगम् ) ( ह ) खलु ( रत्नम् ) रमणीयधनम्

( मधवत्सु ) बहुधनयुक्तेषु ( घत्थ ) धरत ( स्वर्ध्शः ) ये स्वः सुखं यन्ति ( ऋभुक्तणः ) मेघाविनः ( ऋम्क्तम् ) ऋहिंसितम् ( सम् ) ( यज्ञेषु ) संगन्तव्येषु व्यवहारेषु ( स्वधावन्तः ) बहु-नादिपदार्थयुक्ताः(पिवध्वम्) ( वि ) ( नः ) ऋस्माकम् (राधांसि) धनानि ( मतिभिः ) प्रज्ञाभिः ( दयध्वम् ) दयां कुरुत ॥ २ ॥

त्र्यन्वयः —हे स्वधावन्तः स्वर्दश ऋभुक्तणो विद्वांसो मितिभिः मघवत्सु रत्नं सं धत्थ यज्ञेष्वमृक्तं रत्नमहौषधिरसं पिवध्वं नो रा-धांसि वि दयध्वम् ॥ २ ॥

भावार्थः —ये विद्दांसस्ते प्रजासु ब्रह्मचर्घविद्यासिकयामहौष-धधनानि च वर्धियत्वा सुखिनः सन्तु ॥ २ ॥

पद्धि:—हे [स्वधावन्तः ] बहुत अन्नादि पदार्थयुक्त [स्वर्धशः ] मुख देखते हुए [ ऋभुक्तणः ] मेधावी विद्वान् जनो [ यूयम्, ह ] तुम्हीं [ मितिभिः ] बु-द्वियों से [ मघवत्सु ] बहुतधनयुक्त व्यवहारों में [ रत्नम् ] रमणीय धन को [ सं, घत्थ ] अच्छे प्रकार धारण करो [ यज्ञेषु] संग करने योग्य व्यवहार में [अमुक्तम् ] विनाश को नहीं प्राप्त ऐसे बड़ी श्रोषधियों के रस्त को [ पिबध्वम् ] पीश्रो श्रीर [नः] हमारे [ राधांसि ] धनों को [ वि, दयध्वम् ] विशेष दया से चाहो ॥ २ ॥

भावार्थ: - जो विद्वान् जन हैं वे प्रजाओं में ब्रह्मचर्य विद्या उत्तम किया ब ड़ी २ श्रोषधियों श्रीर धनों को बढ़वाकर सुखी हों॥ २॥

पुनर्धनाढ्याः कस्मै दानं द्युरित्याह ॥

फिर धनाट्य किस को दान देवें इस विषय को ।।

उवोचिथ हि मंघवन्देष्णं महो अभस्य वसुं-नो विभागे। उभा ते वसुंना गर्भस्ती न स्वृता नि यंमते वसुव्यां॥ ३॥ ज्वोचिथ । हि । मुघुऽवृत् । देष्णम् । मुहः । मर्भस्य । वर्तुनः । विऽभागे । उभा । ते । पूर्णा । वर्तुना । गर्भस्ती । इति । न । सूनुती । नि । यमते । वस्वयां ॥ ३ ॥

पदार्थः—( उवोचिथ ) उपिदश ( हि ) ( मघवन ) बहु-धनयुक्त ( देण्णम् ) दातुं योग्यम् ( महः ) (अर्भस्य ) अरूपस्य ( वसुनः ) धनस्य ( विभागे) विभजनित यस्मिंस्तस्मिन् (उमा) उभी ( ते ) तव ( पूर्णा ) पूर्णो ( वसुना ) धनेन ( गभस्ती ) इस्ती ( न ) निषेषे ( सूनृता ) सत्यप्रियवाणी ( नि ) ( य-मते ) ( वसव्या ) वसुषु धनेषु साध्वी ॥ ३॥

श्रन्वयः —हे मघवन् हि यतस्त्वं महोऽर्भस्य वसुनो विभागे देण्णमुवोचिथ यस्य त उमा गमस्ती वसुना पूर्णा वर्त्तते तस्य तव वसञ्या सूनता वाक् केनापि न नि यमते ॥ ३ ॥

भावार्थः - ये धनाढ्याः महतोऽल्पस्य धनस्य सुषात्रकुपात्रयो-धर्माधर्मयोविंमागेन सुपात्रधर्मरुद्धये च धनदानं कुर्वन्ति तेषां की-र्तिश्विरन्तनी भवति ॥ ३ ॥

पद्रार्थ:—हे ( मवतन् ) बहुधनयुक्त ( हि ) निस से आप ( महः ) बहुत वा ( अर्भस्य ) थोड़े ( वसुनः ) धन के ( विभागे ) विभाग में ( देण्णम् ) देने
योग्य को ( उवोचिथ ) कहो जिन ( ते ) आप के ( उमा ) दोनों (गमस्ती) हाथ
( वसुना ) धन से ( पूर्णा ) पूर्ण वर्तमान हैं उन आप की ( वसव्या ) धनों में उसम ( सूनृता ) सत्य और प्रिय वाणी किसी से भी ( न ) नहीं ( नियमते ) नियम
को प्राप्त होती अर्थात् रुकती ॥ १॥

भावार्थ:—जो धनाढ्य जन बहुत वा थोड़े धन वा सुपात्र और कुपात्र वा धर्म और अधर्म के विभाग में सुपात्र और धर्म की वृद्धि के लिये धन दान करते हैं उन की कीर्ति चिरकाल तक उहरने वाली होती है ॥ ३॥

पुनर्मनुष्याः कीहशा भवेषुरित्याह ॥ फिर मनुष्य कैसे हों इस विषय को ॥

त्विमन्द्र स्वयंशा ऋभुक्षा वाजो न साधुरस्तं-मेष्यृकां । व्यं नु ते दाश्वांसंः स्याम ब्रह्मं कृएव-न्तो हरिवो विसेष्ठाः ॥ ४॥

स्वम् । इन्द्र । स्वऽयशाः । ऋभुक्ताः । वार्जः । न । सा-धुः । श्रस्तंम् । एषि । ऋकां । वयम् । न । ते । वाश्वांसः । स्याम । ब्रह्म । कृएवन्तंः । हृरिऽवः । वसिष्ठाः ॥ ४ ॥

पदार्थः—(त्वम्)(इन्द्र) योगैश्वर्ययुक्त (स्वयज्ञाः)
स्वकीयं यज्ञः कीर्तिर्यस्य सः (ऋमुज्ञाः)(मेधावी)(वाजः)
ज्ञानवान् (न) इव (साधुः) सत्कर्मसेवी (श्रस्तम्) गृहम्
(एपि) प्राप्तोपि (ऋका) सत्कर्त्ता (वयम्) (नु) जिप्रम्
(ते) तव (दाश्वांसः) दातारः (स्याम) भवेम (ब्रह्म)
धनमनं वा (ऋएवन्तः) कुर्वन्तः (हरिवः) प्रशस्तमनुष्ययुक्तः
(विसष्ठाः) श्रातिशयेन सद्गुणकर्मसु निवासिनः॥ ४॥

त्रान्वयः हे हरिव इन्द्र य ऋभुक्षाः स्वयशा ऋका वाजो न

साधुरत्वमस्तमेषि तस्य ते नहा नु रूपवन्तो बसिष्ठा वर्षं दाश्वांसः स्याम ॥ ४ ॥

भविष्यः-त्रत्रत्रोपमा ॰ -ये सन्मार्गस्थाः साधव इवधर्मानाच -रन्ति ते सहैश्वर्ण भूत्वा दातारो भवन्ति ॥ ४ ॥

पद्रार्थः — हे (हरिनः) प्रशंसित मनुष्यों (इन्द्र) भीर योगैश्वयों से युक्त मन नो (ऋपुक्ताः) मेघानी (स्वयशाः) अपनी कीर्त्तं से युक्त (ऋका) सत्कार करने वाले (वानः) ज्ञानवान् के (न) समान (साधुः) सत्कर्म सेवने हारे (त्वम्) आप (अस्तम्) घर को (एपि) प्राप्त होते हैं उन (ते) आप के (ब्र- ध्रा) धन वा अन को (नु) श्रीध्र (क्रयन्तः) सिद्ध करते हुए (वसिष्ठाः) अनित्ति अच्छे गुण कर्मों के बीच निवास करने वाले (वयम्) इम लोग (दाश्वांसः) दानशील (स्याम) हों॥ ४॥

भविथि:—इस मंत्र में उपमालंकार है—नो श्रच्छे मार्गमें स्थिर, साधु ननों के समान धर्मों का श्राचरण करते हैं वे ऐश्वर्य के साथ हो श्रयीत् ऐश्वर्यवान् हो-कर दानशील होते हैं ॥ ४ ॥

पुनर्विद्यांसः किं कुर्युरित्याह ॥ फिर विद्वान् जन क्या करें इस विषय को०॥

सिनतासि प्रवती दाशुषे चिद्याभिर्विवेषो हर्य-श्व धीभिः। ववन्मा नु ते युज्यांभिरूती कदा नं इन्द्र राय श्रा दंशस्येः॥ ५॥ ३॥

सनिता। श्रुप्ति । प्रुऽवतः । द्वाशुषे । चित् । याभिः । विवेषः । हृरिऽश्वरव । धीभिः । ववन्म । नु । ते । युज्याभिः । कुती।कुदा। नः । हुन्द्र । रायः । या । दशस्येः ॥ ५॥ ६॥ पदार्थः—(सिनता) विभाजकः (श्रिसि) (प्रवतः) नम्रत्वादिगुणप्रदानाम् (दाराषे) दात्रे (चित्) श्रापि (यामिः)
(विवेषः) व्याप्रोति (हर्यश्व) सद्गुणहरणशीला हरयोऽश्वा
महान्तो यस्य तत्संबुद्धौ (धीभिः) प्रज्ञाभिः (ववन्म) याचाः
महे श्रव संहितायामिति दीर्घः (नु) चित्रम् (ते) तव (युः
ज्याभिः) योजनीयाभिः (ऊती) ऊत्या रच्नणायया (कदा) (नः)
श्रास्मन्यम् (इन्द्र) परमसुखप्रद (रायः) धनानि (श्रा) (दः
दास्येः) श्रादद्याः ॥ ५॥

श्रान्वयः हे हर्यश्वेन्द्र यतस्त्वं यामिर्युज्यामिविद्यामिश्रिद्धी-मिस्ति दाशुषे सनिताऽसि प्रवतो रायो विवेषः यात् वयं ते ववनम तासु त्वं नः कदा त्र्यादशस्येः॥ ५॥

भावार्थः-मनुष्यैः विहद्भग्रस्तदा उत्तमा विद्या याचनीयाः विहांसश्च यथावत् प्रदयुः ॥ ५ ॥

पदार्थ: -हे (हर्यश्व) सदुण और हरण शील वोड़ों वाले (इन्द्र) परम मुल प्रद विद्वान जिस से आप (याभिः) जिन ( युज्याभिः ) युक्त करने योग्य विद्याओं (चित्) और (धीभिः) बुद्धियों से (ऊती) तथा रक्ता आदि किया से (दाशुषे) देने वाले के लिये (सिनता) विभाग करने वाले (असि) हैं (प्रवतः ) नम्रत्व आदि गुणों के देने वालों के (रायः) धनों को (विवेषः) प्राप्त होते हैं हम लोग (ते) आप के जिन पदार्थों को (ववन्म) मांगते हैं उन को (नु) आ- अर्थ है आप (नः) हम लोगों के लिये (कदा) कब (आदशस्ये) देभोगे॥ ॥॥

भावार्थ: -मनुष्यों को विद्वानों से सदा उत्तम विद्या लेगी चाहिये भीर विद्वान् मी यथावत् अच्छे प्रकार देवें ॥ ५ ॥

## पुनर्विहिद्धः किं कर्तव्यमित्याह ॥

फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को॰ ॥

वासयंसीव वेधसुरूवं नं: कदा नं इन्द्र वर्चः सो बुबोधः । अस्तं तात्या धिया र्यिं सुवीरं ए-क्षो नो अर्वा न्युंहीत वाजी ॥ ६ ॥

वासर्यसीऽइव । वेथसंः । त्वम् । नः । क्वा । नः । हृन्द्र । वर्चसः । बुबोधः । भस्तम् । तात्या । धिया । र्यिम् । सु-ऽवीरम् । पृचः । नः । भवी । नि । उहीत् । वाजी ॥ ६ ॥

पदिर्थः—( वासयसीव ) ( वेधसः ) मेधाविनः ( स्वम् ) (नः ) श्रस्मान् ( कदा ) (नः ) श्रस्माकम् (इन्द्र ) सुखप्रद (वचसः ) वचनस्य ( वुबोधः ) बुद्ध्याः (श्रस्तम्) ग्रहम् (ताख्या ) या तते परमेश्वरे साध्वी तया ( धिया ) प्रज्ञया (रियम् ) धनम् ( सुवीरम् ) ज्ञोभना वीरा यस्मात्तम् ( एवः ) संपर्चनी-यमनम् ( नः ) श्रस्मान् ( श्रवी ) श्रश्व इव ( नि ) (उहीत) वहेत् ( वाजी ) विज्ञानवान् ॥ ६ ॥

श्रन्वयः —हे इन्द्र त्वं तात्या धियाऽस्मान् वेधसो वासयसीव नोऽस्माकं वचसः कदा बुबोधः वाज्यवी स नु नोऽस्मान्सुवीरं र-पिं कदा न्युहीतास्माकमस्तं प्राप्य पृद्धः कदा सेवयेः॥ ६॥

भावार्थः - श्रभोपमा • - सर्वे मनुष्या विदुषः प्रत्येवं प्रार्थये-

युर्भवन्तोऽस्मान् कदा विदुषः क्रत्वा धनधान्यस्थानाचैदवर्ष प्रापः यिष्यन्तीति ॥ ६ ॥

पदार्थ:—हे (इन्द्र) मुख देने वाले (त्वम्) आप (तात्या) व्याप्त पर्मिश्वर में उत्तमता से स्थिर होने वाली (धिया) बुद्धि से (नः) हम (वेषसः) बुद्धिमान् जनों को (वासयसीव) वताते हुए से (नः) हमारे (वचसः) वचन को (कदा) कव (बुबोधः) जानोगे (वाजी) विज्ञानवान् आप (अर्वा) घोड़े के समान (नः) हम लोगों को (सुवीरम्) निस से अच्छे २ वीर जन होते हैं उस (रियम्) धन को कव (नि, उहीत) प्राप्त करियेगा और हमारे (अस्तम्) धर को प्राप्त होकर (एक्ः) संपर्क करने योग्य अन्न कव सेवो गे॥ ६॥

भविर्थः—इस मंत्र में उपमालंकार है—सन मनुष्य विद्वानों के प्रति ऐसी प्रार्थना करें श्राप लोग हमें कन विद्वान् करके धन धान्य स्थान श्रादि पदार्थ श्रीर ऐ- श्रुप्य को प्राप्त करावेंगे ॥ ६ ॥

पुनर्मनुष्याः कथं वर्त्तरन्नित्याह ॥ फिर मनुष्य कैसे वर्ते इस विषय को०॥

श्रीभ यं देवी निऋँतिश्चिदीशे नर्चन्त इन्द्रं शरदंः सुप्रक्षंः । उपं विबन्धुर्ज्रदंष्टिमेत्यस्वंवेशं यं कृएवंन्त मर्ताः ॥ ७॥

मिन । यम् । देवी । निःऽऋंतिः । चित् । ईशे । नर्सः नते । इन्द्रंम । शर्दः । सुऽष्टक्षः । उपं । श्रिऽबन्धः । जर-ते । इन्द्रंम । शर्दः । सुऽष्टक्षः । उपं । श्रिऽबन्धः । जर-तुऽमंष्टिम्। एति । भर्द्यंऽवेशम्। यम् । कृएवंन्त । मतीः ॥ ७॥ पदार्थः – ( श्रिभि ) ( यम् ) ( वेदी ) विदुषी ( निऋंतिः)

भूमिः निर्ऋतीति पृथिवीनाम निषं • १ । १ (चित्) इव (ईशे) ईष्टे श्रत्र तलोप श्रात्मनेपदेष्विति तकारलोपः (नवन्ते ) व्याप्नुवन्ति (इन्द्रम् ) सूर्यम् (शरदः )शरदाचा श्रद्धतवः (सुप्रचः)
शोभनं पृक्तोऽन्तं यस्य सः (उप) (त्रिवन्धुः ) त्रयाणां बन्धुः (जरदाष्टिम् ) छद्धावस्थाम् (एति ) प्राप्नोति (श्र्यस्ववेशम् )न स्वकीयो वेशो यस्य तम् (यम् ) (क्रण्वन्त ) कुर्वन्ति (मर्ताः) मनुष्याः ॥ ७ ॥

श्रन्वयः हे मनुष्याः यं निर्ऋतिश्चिदिव देव्यभ्येति यस्सुष्ट्ख-श्चिबन्धुर्यो जरदष्टिमीशे यमिन्द्रं शरदो नद्यन्ते यमस्ववेशं मर्ता उप कृष्यन्त तानसर्वान् वयमुपकुर्याम ॥ ७ ॥

भविषि: —हे मनुष्या यूर्य पथा शारीरवाङ्मनोजं त्रिविधं सुखं प्राप्तो विद्वान् हृद्यां भायां प्राप्तोति स्त्री च प्रियं पतिं प्राप्य मोदते यथितं स्वं स्वं समयं प्राप्य सर्वीनानन्दयन्ति यथा स्वभावेनैव की-माराचा अत्रवस्था आगाच्छन्ति तथैव परस्परस्मिन् प्रीतिं क्रावा प्रयतेत ॥ ७ ॥

पद्रियः—हे मनुष्यो जैसे (यम्) जिस पदार्थ को (निर्ऋतिः) भूमि (चित्) वैसे (देवी) विदुषी स्त्री उसको (श्रभ्येति) सब श्रीर से प्राप्त होती वा (सृष्ट्यः) जो सुन्दर श्रन्न वाला (त्रिवन्धुः) तीन जनों का बन्धु जिस (जरदृष्टिम् ) वृद्धावस्था को (ईशे) ऐश्वर्य युक्त करता है जिस (इन्द्रम्) सूर्य को (शरदः) शरद श्रादि ऋतु (नद्यन्ते) व्याप्त होती हैं जिस (श्रस्ववेशम्) श्रपने रूप को न धारण किये हुए का (मर्ताः) मनुष्य (उप, कृश्वन्त) उपकार करते हैं उन सब का हम भी उपकार करें ॥ ७॥

भविधि:—हे मनुष्यो ! तुम जैसे शरीर वाणी भौर मन से उत्पन्न हुए तीन प्रकार के मुख को प्राप्त विद्वान् जन हृदय से जाही हुई मार्था को प्राप्त होता है जी भी प्रियपित को प्राप्त होकर आनिदित होती वा जैसे ऋतु अपने २ समय को प्राप्त हो कर सब को आनिदित करती वा जैसे स्वभाव से ही कौमार आदि अवस्था आती है वैसे ही परस्पर में प्रीति कर प्रयत्न करो ॥ ७॥

मनुष्याः परमेश्वराज्ञापालनस्वपुरुषार्थाभ्यां श्रियमुन्नयेयुरित्याह ॥ मनुष्य परमेश्वर की आज्ञापालने से और पुरुषार्थ से लक्ष्मी की उन्नति करें इस वि०॥

त्रा नो राधांसि सवितः स्त्वध्या त्रा रायो यन्तु पर्वतस्य रातौ । सदां नो दिव्यः पायुः सि-षक्तु यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥ ८॥ ४॥

षा। नः। राधीस। स्वित्रिति। स्त्वध्यै। षा। राषः। युन्तु। पर्वतस्य। रातौ। सदां। नः। द्विध्यः। पायुः। सिस्त-कु। युयम्। पात्। स्वस्तिऽभिः। सदां। नः॥ ८॥ ४॥

पदार्थः—( न्न्रा ) ( नः ) त्र्रास्मान् ( राघांसि ) घनानि ( सिवतः ) सकलजगदुत्पादकेश्वर ( स्तवध्ये ) स्तोतुम् (न्न्रा ) (रायः) घनानि (यन्तु) प्राप्नवन्तु (पर्वतस्य) मेघस्य (रातौ ) दाने (सदा) (नः) त्र्रास्मान् (दिच्यः) शुद्धगुणकर्मस्वभावेषु भवः(पायुः) रक्तकः ( सिसक्तु ) सुर्तेः संयोजयतु ( यूयम् ) ( पात ) ( स्व-स्तिभिः ) ( सदा ) ( नः ) त्र्रास्मान् ॥ ८ ॥

श्रन्वयः - हे सवितर्जगवीश्वर ! त्वां स्तवध्ये नोऽस्मान् राधां

स्यायन्तु पर्वतस्य रातौ राय त्र्या यान्तु दिव्यःपायुर्भवान् नःसदा त्र्या सिषक्तु हे विद्दांस एतदिज्ञानेन सहिता यूर्यं स्वस्तिभिनेस्सदा पात॥८॥

भविर्थः - ये सत्यभावेन परमेश्वरमुपास्य स्याघ्येन व्यवहारेण धनं प्राप्तुमिच्छन्ति ये च सदाप्तसङ्गं सेवन्ते ते कदाचिद्दारिद्यं न सेवन्त इति ॥ ८ ॥

त्रित विश्वेदेवगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गृतिर्वेदा॥ इति सप्तत्रिंशत्तमं सूक्तं चतुर्थो वर्गश्च समाप्तः॥

पद्रिं -हे (सिनतः) सकल जगत् के उत्पन्न करने वाले जगदीश्वर आप की (स्तवध्ये) स्तुति करने को (नः) हम लोगों को (राधांसि) धन (आ,यन्तु) मिलें (पर्वतस्य) मेघ के (रातौ) देने में (रायः) धन आवें (दिव्यः) शुद्ध गुग्ग कर्म और स्वभाव में प्रसिद्ध हुए (पायुः) रत्ता करने वाले आप (नः) हम लोगों को सदा (आसिपक्तु) मुलों से संयुक्त करें हे विद्वाने। इस विज्ञान से सहित (यूयम्) तुमलोग (स्वस्तिभिः) मुलों से (नः) हम लोगों की (सदा) सर्वदैव (पात) रत्ता करों।। = ।।

भविथि:-जो सत्य भाव से परमेश्वर की उपासना कर न्याययुक्त व्यवहार से धन पाने को चाहते हैं भौर जो सदा श्राप्त श्राप्त श्राप्त सज्जन विद्वान् का संग सेवते हैं वे दारिय कभी नहीं सेवते हैं ॥ = ॥

इस सूक्त में विश्वेदेवों के गुर्शों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह सैंतीशवां सूक्त भीर चौथा वर्ग पूरा हुआ। ॥

श्रथाष्ट्रचेस्य सूक्तस्य वासिष्ठिषिः । १-६ सविता देवता । ६ । २ सविता मगो वा । ७ । ८ वाजिनः । १ । ३ । ८ निचृत्रिष्ठुप्।५ विराट्तिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः । २ । ४। ६ स्वराट्पङ्किः ।७ भुरिक्पङ्क्तिइखन्दः। पञ्चमःस्वरः॥

अथ मनुष्यैः क उपासनीय इत्याह ॥ अब अड़तीरावें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मंत्र में मनुष्यों को किस की उपासना करना चाहिये इस विषय को ० ॥

उदु प्य देवः संविता येयाम हिर्एययोम्मितिं यामिशिश्रेत् । नूनं भगो हव्यो मानुंषेभिर्वि यो रत्नां पुरूवसुर्दधांति ॥ १ ॥

उत्। कुँ इति । स्यः । देवः । सिविता । ययाम । हि-रुण्यथीम् । भमितिम् । याम् । भशिश्रेत् । नुनम् । भर्गः । हव्यः।मानुषेभिः।वि।यः। रत्नां। पुरुऽवसुः। दर्धाति ॥१॥

पदार्थः—( उत् ) ( ऊ ) ( स्यः ) स पूर्वोक्तः जगदीश्वरः ( देवः ) दाता ( सिवता ) सकलैश्वर्यप्रदः ( ययाम ) प्राप्नुयाम ( हिरएययीम ) हिरएयादिप्रचुराम ( श्रमतिम् ) सुरूपां श्रियम् ( याम् ) ( श्राह्मिश्चेत् ) श्राश्रयेत् ( नूनम् ) निश्चितम् (भगः) भजनीयः सकलैश्वर्ययुक्तः ( हव्यः ) स्तोतुमर्हः ( मानुषेभिः ) मन्तुष्यैः ( वि ) विद्येषेण ( यः ) (स्त्रा) स्मणीयानि धनानि ( पुरूष्टिः ) पुरूषि बहूनि वसूनि धनानि यस्य स श्रत्न संहिताया- मिखाद्यपदस्य दैर्घ्यम् ( दधाति ) निष्पादयति ॥ १॥

त्र्रन्वयः - यो भगो पुरूवसुः सविता देव ईश्वरो मानुषेभि-र्नूनं हब्योऽस्ति योऽस्माकं कामान् विदधाति स्य उ यां हिरएप-यीममतिं रत्नाश्चामस्मदर्थमाशिश्रेत् तं वयमुखयाम ॥ १ ॥

भावार्थः - ये मनुष्याः परमेश्वरमुपासते ते श्रेष्ठां श्रियं लमन्ते॥ १॥

पद्रार्थ:—(यः) जो (भगः) सेवन करने योग्य सकलैश्वर्ययुक्त (पुरूवसुः) बहुतधन वाला ( सिवता ) सकलैश्वर्य देने हारा ( देवः ) दाता ईश्वर ( मानुषेभिः ) मनुष्यों से ( नूनम् ) निश्चय से ( हव्यः ) स्तुति करने योग्य है जो हम लोगों के कामों को ( विद्धाति ) सिद्ध करता है (स्यः ) वह जगदिश्वर ( उ ) ही (याम्) जिस ( हिर- एययीम् ) हिरग्यादि रत्नों वाली (अमितम् ) सुन्दर रूपवती लच्मी को तथा (रत्नाः) रमण करने योग्य धनों को ( अशिश्रेत् ) आश्वर्य करता है उस का हम लोग ( उ- द्याम ) उत्तम नियम पालें ॥ १ ॥

भावार्थ: - जो मनुष्य परमेश्वर की उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

पुनस्स जगदीश्वरः कीह्योस्तीत्याह ॥ वह जगदीश्वर कैसा है इस वि०॥

उद्घं तिष्ठ सवितः श्रुध्य १ हरं एयपाणे प्र-भृता द्वतस्यं । व्यु १ वीं पृथ्वी मुमितिं सृजान श्रा नश्यो मर्तभो जंनं सुवानः ॥ २ ॥

उत् । कुं इति । तिष्ठ । सवित्रिति।श्रुधि । मृह्य । हि-रंगयऽपाणे । प्रऽभृतौ । ऋतस्यं । वि । द्वीम् । पृथ्वीम् । म्र-मतिम् । सृजानः । मा। नृऽभ्यः । मृतिऽभोजनम् । सुवानः ॥ २॥

पदार्थः--( उत् ) ( ऊ ) ( तिष्ठ ) प्रकाशितो भन्न ( स-वितः ) श्रन्तर्यामिन् ( श्रुधि ) शृणु ( श्रस्य ) जीवस्य हृदये (हिरण्यपाणे) हिरण्यं हितरमणं पाणिव्यंवहारो यस्य तत्संबुद्धौ (प्रभृतौ) प्रक्रष्टतया धारणे (ऋतस्य) सत्यस्य कारणस्य (वि) (उर्वीम्) बहुपदार्थयुक्ताम् (पृथ्वीम्) भूमिम् (श्रमितम्) सु-स्वरूपाम् (सृजानः) उत्पादयन् (श्रा) समन्तात् (नृभ्यः) मनुष्येम्यः (मर्तभोजनम्) मर्तेभ्य इदं भोजनं मर्तभोजनम् (सु-वानः) प्रेरयन् ॥ २॥

श्रन्वयः — हे हिरगयपाणे सिवतर्जगदीश्वर त्वमस्य स्तुति श्रु-धि ऊ त्र्यस्य हृदय उत्तिष्ठ उत्क्रष्टतया प्राप्नुहि ऋतस्य प्रभृताव-मितमुर्वी पृथ्वी वि स्रजानः मा नृभ्यो मर्तभोजनमा सुवानः सन् क्रपस्व ॥ २ ॥

भविर्थः — वे सत्यमावेन धर्ममनुष्ठाय योगमभ्यस्यन्ति तेषा-मात्मनि परमात्मा प्रकाशितो भवति येनेश्वरेण सकलं जगदुत्पाद्य मनुष्यादीनामनादिना हितं संपादितं तं विहाय कस्याप्यन्यस्योपा-सनां मनुष्याः कदापि मा कुर्युः ॥ २ ॥

पद्रार्थः—(हिरएयपाणे) हित से रमण रूप व्यवहार जिस का (सिवतः) वह अन्तर्यामी हे जगदीश्वर आप (अस्य) इस जीव की किई स्तुति (श्रुधि) सुनिये (ऊ) और इस के हृदय में (उत्तिष्ट) उठिये अर्थात् उत्कर्ष से प्राप्त हृजिये और (अस्तस्य) सत्य कारण की (प्रभृतौ) अत्यन्त धारणा में (अमितम्) अच्छे अपने रूप वाली (उवींम्) बहुत पदार्थ युक्त (पृथ्वीम्) पृथिवी को (वि, सृजानः) उत्पन्न करते हुए (गृम्यः) मनुष्यों के लिये (मर्तभोजनम्) मनुष्यों को भोजन है उसे (आ, सुवानः) प्ररणा देते हुए कृपा कीजिये॥ २॥

भावार्थः — जो सत्य भाव से धर्म का श्रनुष्ठान कर योग का श्रम्यास करते हैं उन के आत्मा में परमात्मा प्रकाशित होता है जिस ईश्वर ने समस्त जगत् उत्पन्न

71

कर मनुष्यादिकों का श्रनादि से हित सिद्ध किया उस की छोड़ किसी श्रीर की उ-पासना मनुष्य कभी न करें ॥ २ ॥

> पुनः कर्सर्वैः प्रशंसनीय इत्याह ॥ किर कीन सब को प्रशंसा करने योग्य है इस विषय को०॥

श्रिषं ष्टुतः संविता देवो श्रंस्तु यमा चिहिइवे वसंवो गुणन्ति । स नः स्तोमांत्रम्स्य १ श्र्वनो धा-द्विश्वेभिः पातु पायुभिर्नि सूरीन् ॥ ३ ॥

भिषे । स्तुतः । सिविता । देवः । श्रस्तु । यम् । भा । चित् । विश्वे । वसंवः । ग्रणितं । सः । नः । स्तोमान् । नमस्यः । चनंः । धात् । विद्वेभिः। पातु । पायुऽभिः। नि । सूरीन् ॥ ३ ॥

पदार्थः—( श्रिप ) पदार्थसंभावनायाम् ( स्तुतः) प्रशंसितः ( सिवता ) सर्वोत्पादकः ( देवः ) सूर्यादीनामिष प्रकाशकः (श्र-स्तु ) ( यम् ) ( श्रा ) समन्तात् ( चित् ) श्रिप (विश्वे) सर्वे ( वसवः ) वसन्ति विद्या येषु ते विद्वांसः ( ग्रणन्ति ) स्तुवन्ति ( सः ) ( नः ) श्रास्माकम् ( स्तोमान् ) प्रशंसाः ( नमस्यः ) नमस्करणीयः ( चनः ) श्रामादिकमैश्वर्यम् ( धात् ) दधातु (विश्वेभः ) सर्वेस्सह ( पातु ) रच्नतु ( पायुभिः ) रच्नाभिः ( नि ) नितराम् ( सूरीन् ) विदुषः ॥ ३॥

त्रन्वयः —हे मनुष्या यं चिहिश्वे वसवो गृणन्ति स सविता देवोऽस्मामिरास्तुतोऽस्तु सोऽपि नमस्योऽस्तु नोऽस्माकं स्तोमान् चनश्र धात् स विश्वेभिः पायुभिस्सूरीनि पातु ॥ ३ ॥ भावार्थः —हे मनुष्याः यस्येश्वरस्य सर्वे त्र्याताः प्रशंसां कु-र्वन्ति योऽस्मान् सततं रक्तत्यस्मदर्थं सर्वं विश्वं विधत्ते तमेव वयं सर्वे सदा प्रशंस्येम ॥ ३ ॥

पद्रार्थ: — हे मनुष्यो ( यम्, चित् ) जिस परमेश्वर की ( विश्वे) सव (व-सवः ) वे विद्वान् जन जिन में विद्या वसती है ( गृणन्ति ) स्तुति करते हैं वह (स-विता ) सव को उत्पन्न करने वाला (देवः ) सूर्यादि कों का भी प्रकाशक ईश्वर हम लोगों से ( आस्तुतः ) अच्छे प्रकार स्तुति को प्राप्त ( अस्तु ) हो और वह (अपि) भी ( नमस्यः ) नमस्कार करने योग्य हो ( नः ) हमारी ( स्तोमान् ) प्रशंसाओं को और ( चनः ) अन्नादि ऐश्वर्य को भी ( धात् ) धारण करे तथा ( सः ) वह (विश्वेभेः ) सव के साथ ( पायुभिः ) रक्ताओं से ( सूरीन् ) विद्वानों की ( नि, पातु ) विरन्तर रक्ता करे ॥ ३ ॥

भिविधः —हे मनुष्यो जिस ईश्वर की सब धर्मातमा सज्जन प्रशंसा करते हैं जो हम लोगों की निरन्तर रक्षा करता हम लोगों के लिये समस्त विश्व का विधान करता है उसी की हम लोग सदा प्रशंसा करें ॥ ३ ॥

पुनर्मनुष्यैः कस्य प्रशंसा कार्येत्याह ॥

फिर मनुष्यों को किस की प्रशंसा करनी चाहिये इस विषय को॰ ॥

श्रभि यं देवयदिंतिर्गृणातिं सवं देवस्यं सिव-तुर्जुंषाणा । श्रभिसमाजो वर्रणो ग्रणन्त्यभि मि-त्रासी श्रर्युमा सजोषाः ॥ ४॥

मुनि । यम् । देवी । मदितिः । युणाति । सुवम् । दे-वस्य । सुवितुः । जुषाणा । मुनि । सुमुऽराजः । वर्रणः । युणनित । मुनि । मित्रासंः । भूर्यमा । सुऽजोषाः ॥ ४॥

पदार्थः-( आभि ) आभिमुख्ये (यम् ) (देवी ) विदुषी

( श्रदितिः ) माता ( ग्रणाति ) ( सवम् ) प्रसूतं जगत् ( दे-वस्य ) सर्वसुखप्रदातुः (सिवतुः) प्रेरकस्यान्तर्यामिणः (जुपाणा) सेवमाना ( श्रिमि ) ( सम्राजः ) सम्यग्राजमानश्रकविते । रा जानः ( वरुणः ) वरो विद्वान् ( ग्रणन्ति ) स्तुवन्ति ( श्रिमि ) ( मित्रासः ) सर्वस्य सुद्धदः ( श्रर्यमा ) न्यायाधीदाः (सजोषाः) समानप्रीतिसेवी ॥ ४ ॥

श्रन्वयः – हे मनुष्याः सवितुर्देवस्य सवं जुषाणा देव्यदिति-र्यमिम ग्रणाति वरुणस्सजोषा त्र्प्रयमा यमभिग्रणाति यं मित्रास-स्सम्राजोऽभिग्रणन्ति तमेव सर्वे सततं स्तुवन्तु ॥ ४॥

भविष्यः—हे मनुष्याः ! यूयं तस्यैव प्रशंसनीयस्य परमेश्वरस्यै-व स्तुतिं कुरुत यं स्तुत्वा विदुष्यः स्त्रियः राजानो विद्दांसश्चाऽमीष्टं प्राप्नुवन्ति ॥ ४ ॥

पद्धि:—हे मनुष्यो (सिनतुः) प्रेरणा देने वाला अन्तर्यामी (देवस्य) सर्वमुख दाता जगदीश्वर के (सवम्) उत्पन्न किये जगत् की (जुषाणा) सेवा करती हुई (देवी) विदुषी (अदितिः) माता जिस को (अभि, गृणाति) सन्मुख कहती है वा (वरुणः) श्रेष्ठ विद्वान् जन (सजोषाः) समान प्रीति सेवने वाला (अर्थमा) न्यायाधीश और (मित्रासः) सब के मुहुद् (सम्राजः) अच्छे प्रकार प्रकाश-मान चक्रवर्ती राजजन (यम्) जिस की (अभि, गृणन्ति) सब और से स्तुति करते हैं उसी की सब निरन्तर स्तुति करें ॥ ४॥

भविथि:—हे मनुष्यो ! तुम उसी प्रशंसा करने योग्यपरमेश्वर की स्तुति करो जिस की स्तुति कर के विदुषी स्त्री राजा श्रीर विद्वान् जन चाहा हुआ फल पाते हैं ॥॥॥

> पुनर्मनुष्याः परस्परं किं कुर्युरित्याह ॥ किर मनुष्य परस्पर क्या करें इस विषय को॰ ॥

श्रुमि ये मिथो वनुषः सपंन्ते रातिं दिवो रां-

तिषाचंः एथिव्याः । श्रिहिंबुध्न्यं उत नंः श्रुणोतु वक्षत्रयेकंधेनुभिनिं पातु ॥ ५॥

ष्रभि । ये । मिथः । वृतुषः । सर्पन्ते । रातिम् । दिवः । रातिऽसार्चः । ष्टथिव्याः । महिः । बुध्न्यः । उत । नः । शृ-णोतु । वर्क्षत्री । एक्षंधेनुऽभिः । नि । पातु ॥ ५ ॥

पदार्थः—( त्र्राम ) ( ये ) ( निथः ) परस्परम् ( वनुषः) वाचमानान् ( सपन्ते ) त्र्राकुष्यन्ति ( रातिम् ) ( दिवः ) कमनीयस्य ( रातिषाचः ) दानस्य दातुः ( ष्टिथिव्याः) भूमेरन्तरिचस्य वा मध्ये ( त्र्राहिः ) मेघः ( खुष्न्यः ) खुष्न्येऽन्तरिचे भवः (उत) त्र्रापि ( नः ) त्र्रास्मान् ) श्रृणोतु ) ( वस्त्र्त्री ) वरणीया नीति-युक्ता माता ( एकधेनुभिः ) एकव धेनुर्वाक् सहायभूता येषां तैः सह ( नि ) ( पातु ) ॥ ५ ॥

श्रन्वयः — ये दिवो रातिषाच एकधेनुभिस्सह मिथो वनुषो नो रातिममि सपन्ते उतापि वरूत्री बुध्न्योऽहिरिवास्मान् पृथिव्या नि पा-तु स सर्वोजनोऽस्माकमधीतं श्रृणोतु ॥ ५ ॥

भविथिः - येऽस्मान् विद्याहीनान् दृष्ट्वा निन्दन्ति विदुषो दृष्ट्वा प्रशंसन्त्यैकमत्याय प्रेरयन्ति त एवास्माकं कल्याणकरा भवन्ति॥५॥

पद्रार्थ: —[ये] जो [दिवः] मनोहर [रातिषाचः] दान देने वाले के [एकधेनुमिः] एक वाणी ही है सहायक जिन की उन के साथ [मिथः] परस्पर [वनुषः] मांगते हुए [नः] हम लोगों को [रातिम्] देने को [अभि, सपन्ते] अच्छे प्रकार सब और से नियम करते हैं [उत] और [वरूत्री] स्त्रीकार करने

योग्यमाता [ बुध्न्यः ] अन्तरिक्ष में प्रसिद्ध हुए [ अहिः ] मेव के समान इम लोगों को [ प्रियेज्याः ] भूमि और अन्तरिक्ष के बीच [ नि, पातु ] निरन्तर रक्षा करे वह समस्त जनमात्र हमारा पढ़ा हुआ [ शृणोतु ] सुने ॥ ५ ॥

भावार्थ:—ओ हम लोगों को विद्याहीन देख निन्दा करते और विद्वान् देख प्रशंसा करते और एकता के लिये पेरणा देते हैं वेही हमारे कल्याण करने वाले होते हैं॥ ॥

पुना राजादिमनुष्यैः किं रुत्वा किं प्रापणीयमित्याह ॥ किर राजा बादि मनुष्यों को क्या कर के क्या प्राप्त करने योग्य है इस विषय को ।॥

श्रनु तन्नो जारपितंर्मसीष्ट रत्नं देवस्यं सिव्-तुरिंयानः । भगंमुयोऽवंसे जोहंवीित भगमनुंयो श्रधं याति रत्नंम ॥ ६ ॥

भर्तु। तत् । नः । जाःपतिः । मंसीष्ट । रत्नंम् । देवस्यं । स्वितुः । इयानः । भगंम् । उयः । भवंसे । जोहंवीति । भ-गंम् । भर्तुयः । भर्षं । याति । रत्नंम् ॥ ६ ॥

पदार्थः - ( त्र्रनु ) ( तत् ) ( नः ) त्र्रासम्यम् ( जास्पः तिः ) प्रजापालकः ( मंसीष्ट ) मन्यताम् ( रत्नम् ) रमणीयं घनम् (देवस्य) सर्वप्रकाशकस्य ( सिवतुः ) सर्वान्तर्यामिणः (इयानः ) प्राप्तुवन् ( मगम् ) ऐश्वर्यम् ( उग्रः ) तेजस्वी ( त्र्रावसे ) रच्च-णाचाय ( जोहवीति ) मृशमाददाति ( भगम् ) ऐश्वर्यम् ( त्र्रानुः ग्रः ) त्र्रातेजस्वी ( त्र्राभः ) हीनताम् ( याति ) प्राप्तोति (रत्नम्) रमणीयं घनम् ॥ ६ ॥

श्रन्वयः—हे मनुष्या यथोग्रो जास्पतिस्तवितुर्देवस्य भगिम-यानः यद्रत्नं स्वार्थं मंसीष्ट तनोऽनु मंसीष्ट यं मगमवसे ऽनुग्रो जनो जोह्वीति तद्रत्नमध याति ॥ ६॥

भावार्थः -हे मनुष्याः यो राजा परमेश्वरस्य सृष्टी सर्वेषा र-चणाय प्रवर्तते स एव सर्वमैश्वर्य लब्ध्वा सर्वानानन्दयति ॥ ६ ॥

पद्रार्थः —हे मनुष्यो जैसे ( उयः ) तेजस्वी (जास्पितः) प्रजा पालने वाला ( सिवतुः ) सर्वान्तर्यामी ( देवस्य ) सब प्रकाश करने वाले के ( मगम् ) ऐश्वर्य्य को ( इयानः ) प्राप्त होता हुआ जिस ( रत्नम् ) रमणीय धन को स्वार्थ (मंसीष्ट ) मानता है ( तत् ) उस को ( नः ) हम लोगों के लिये ( अनु ) अनुकूल माने निस ( भगम् ) ऐधर्य को ( अवसे ) रच्चा आदि के ( अनुप्रः ) तेज रहित जन (जो हवीति ) निरन्तर प्रहण करता है वह ( रत्नम् ) रमणीय धन (अधः) हीन दशा को ( याति ) प्राप्त होता है ॥ ६ ॥

भविर्थः — हे मनुष्यो ! जो राजा परमेश्वर की मृष्टि में सब की रत्ता के लिये प्रवृत्त होता है वहीं सब ऐश्वर्य की पाकर सब की आनन्दित कराता है ॥ ६ ॥

पुनः केऽत्र कल्याणकरा भवन्तीत्याह ॥

फिर कौन इस संसार में कल्याण करने वाले होते हैं इस विषय को ।।

शं नो भवन्तु वाजिनो हवेषु देवतांता मितद्रंवः स्वर्काः । जम्भयन्तोऽहिं दुकं रचांसि सनम्यरम-द्युपवुत्रमीवाः ॥ ७॥

शम् । नः । भवन्तु । वाजिनः । हवेषु । देवऽतांता । मि-तऽद्रंवः । सुऽमकाः । जम्भयंन्तः । महिम् । वकंम् । रचां-ति । सनेमि । मुस्मत् । युयवन् । ममीवाः ॥ ७ ॥ पदार्थ:—( राम् ) सुखाय ( नः ) श्रारमाकम् ( भवन्तु ) ( वाजिनः ) वेगवन्तोऽस्वाः ज्ञानवन्तो योद्धारो वा ( हवेषु ) संग्रामेषु ( देवताता ) विद्विहरनुष्ठातव्ये यज्ञे ( मितद्रवः ) ये मितं
द्रवन्ति गच्छन्ति ते ( स्वर्काः ) शोभनोऽकोऽचादिकमैन्वयं येषानते ( जन्भयन्तः ) विनामयन्तः ( श्रिहिम् ) सर्पमिव वर्तमानम्
( रकम् ) स्तेनम् ( रज्ञांसि ) दुष्टान् प्राणिनः ( सनेमि ) पुरातने
सनेमीति पुराणनाम । निष्यं । ३ । २ ७ । ( श्रास्मत् ) श्रारमाकं
सकाशात् ( युयवन् ) वियुज्यन्ताम् ( श्रामीवाः ) रोगाः ॥ ७ ॥

श्रन्वयः —हे विद्दांसी वाजिनो मितद्रवः स्वर्का हवेषु देवता-ताहिमिव स्कं रत्नांसि च जम्भयन्तो नोऽस्माकं शं भवन्तु यतोऽ-स्मत् सनेन्यमीवा युगवन् ॥ ७ ॥

भावार्थ: – ये दुण्टाचारान् प्राणिनो रोगान् अर्बुश्च निवर्ख सर्वेषां कल्पाणकरा भवन्ति त एव जगत्पूज्यास्सन्ति ॥ ७ ॥

पद्धि:—हे विद्वानों ( वानिनः ) वेगवान् घोड़ा वा ज्ञानवान् योद्धा पुरुष (मितद्रवः) जो प्रमाण भर जाते हैं (स्वर्काः) जिनका शुभ श्रन्नादि है (हवेषु) वे संप्रामों में (देवताता) वा विद्वानों के श्रनुष्ठान करने योग्य यज्ञ में ( श्रहिम् ) सर्प के समान वर्तमान ( वृक्षम् ) चोर को श्रीर ( रक्षांसि ) दुष्ट प्राणियों को ( जम्भयन्तः ) जम्भाई दिलाते हुए ( नः ) हम लोगों को ( श्रम् ) सुख के लिये ( भवन्तु ) होवें जिस से ( श्रस्मत् ) हम लोगों से ( सनेमि ) पुराने व्यवहार में ( श्रमीवाः ) रोग ( युववन् ) श्रलग हों ॥ ७ ॥

भविथि:—जो दुष्ट आचार वाले प्राणी, रोग और रात्रुओं को निवार के सब के सुख करने वाले होते हैं वेही जगत्रपूज्य होते हैं ॥ ७॥

## पुनर्विद्दिः किं कर्तव्यमित्याह ॥

फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को ।।

वाजेवाजेऽवत वाजिनो नो धनेषु वित्रा ऋमता ऋतज्ञाः । ऋस्य मध्वेः पिबत माद्यंध्वं तृप्ता यात पृथिभिदेंवयाने'ः ॥ ८ ॥ ५ ॥

वार्जेऽवाजे । <u>भवत</u> । <u>वाजिनः । नः । धर्नेषु । विप्राः । भ्रमृताः । ऋतुऽज्ञाः । भस्य । मध्वः । पित्रत् । मादयंध्वम् । नृप्ताः । <u>यात</u> । पथिऽभिः । देवऽयानैः ॥ ८ ॥ ५ ॥</u>

पदार्थः—(वाजेवाजे) संग्रामे संग्रामे (त्रवत) रह्वत(वाजिनः) वहुविज्ञानाचवलवेगयुक्ताः (नः) त्र्रास्मान् (धनेषु) (विप्राः) मेधाविनः (त्र्राम्हताः) मृत्युरहिताः (त्र्रातज्ञाः) य त्रप्टतं सत्यं जानन्ति ते सत्यं व्यवहारं ब्रह्म वा जानन्ति ते (त्र्रास्य) (मध्वः) मधुरादि गुणयुक्तस्य (पिवत) (मादयध्वम्) त्र्रानन्दयत (तृप्ताः) प्रीणिताः (यात) (पथिभिः) (देवयानैः) विद्दन्मार्गैः ॥ ८॥

अन्वयः —हे अमृता ऋतज्ञा वाजिनो विप्रायूयं धनेषु वा-जेवाजे च नोऽस्मानवत अस्य मध्वः पिवत अस्मान्मादयध्वम् सृप्ताः सन्तो देवयानैः पथिभिर्यात ॥ ८ ॥

भावार्थः—विदुषः प्रतीश्वरस्येयमाज्ञाऽस्ति यूयं विद्वांसो धा-र्मिका भूत्वा सर्वेषां रच्चां सततं विधत्त स्वयमानन्दिता महौषधरसे-नारोगास्सन्तस्सर्वानानन्ध तर्पायित्वाऽऽप्तमार्गेः स्वयंगच्छन्तोऽन्यान् सततं गमयत ॥ ८ ॥ श्रम सिवनैश्वर्यविद्दिद्विषीगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह संगतिर्वेद्या॥

## इत्यष्टात्रिंशत्तमं सूक्तं पञ्चमो वर्गश्च समाप्तः॥

पदार्थ:—हे (अमृताः) मृत्यु रहित (ऋतज्ञाः) सत्य व्यवहार वा ब्रह्म के जानने वाले (वाजिनः) बहु विज्ञान अन्न बल और वेग युक्त (विप्राः) मे-धावी सज्जनो तुम (धनेषु) धनों में (वाजेवाजे) और संग्राम संग्राम में (नः) हम लोगों की (अवत) रक्षा करो (अस्य) इस (मध्वः) मधुरादि गुण युक्त रस को (पिबत) पीओ हम लोगों को (मादयध्वम्) आनन्दित करो और (तृप्ताः) तृप्त होते हुए (देवयानेः) विद्वानों के मार्ग जिन से जाना होता उन (पिथिमः) मार्गों से (यात) जाओ ॥ = ॥

भावार्थः—विद्वानों के प्रति ईश्वर की यह ऋाज्ञा है कि तुम धार्मिक विद्वान् होकर सब की रज्ञा निरन्तर करो और आनिन्दत तथा बड़ी श्रोषधियों के रस
से नीरोग हुए सब को श्रानिन्दित श्रीर तृप्त कर धर्मात्माश्रों के मार्गों से श्राप चलते
हुए श्रीरों को निरन्तर उन्हीं मार्गों से चलावें ॥ = ॥

इस सूक्त में सिनता, ऐश्वर्य, निद्वान् श्रीर निदुषियों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के श्रर्थ की इस से पूर्व सूक्त के श्रर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ यह श्रद्धतीशवां सूक्त श्रीर पांचवां वर्ग पूरा हुआ॥ स्त्रथ सप्तर्चस्य सूक्तस्य विसिष्ठिषिः । विद्ववेदेवा देवताः ।
१ । २ । ५ । ७ निचृत्रिष्टुप् ३ स्वराट्त्रिष्टुप् ।
४ । ६ विराट्त्रिष्टुप्छन्दः । धेवतः स्वरः॥

मथ विद्दांसी स्त्रीपुरुषी किं कुर्यातामित्याह ॥

भ्रव सात ऋचा वाले उनतालीशर्वे सूक्त का श्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में विद्वान् स्त्री पुरुष क्या करें इस विषय को०॥

कुर्ध्वो श्राप्तिः सुमितिं वस्वो अश्रेत्प्रतिची जू-णिर्देवतांतिमेति । मेजाते अद्गी रूथ्येव पन्थांमृतं होतां न इणितो यंजाति ॥ १ ॥

उर्ध्वः। याग्नः। सुऽमातिम्। वस्यः। यश्चेत्। प्रतिची। जूर्णिः। देवऽतीतिम्। एति । भेजति इति । यद्वी इति । रुध्यांऽइव।पन्यांम्। ऋतम्। होतां। नः। इषितः। यजाति॥१॥

पदार्थः – ( ऊर्धः ) उर्ध्वगामी (त्राग्तिः) पावक इव ( सु. मितम् ) श्रेष्ठां प्रज्ञाम् ( वस्वः ) धनस्य ( त्राश्रेत् ) त्राश्रयेत् ( प्रतिची ) या प्रत्यगञ्चित् ( जूिंगः ) जीर्णा (देवतातिम् ) देः वैरनुष्ठितं यज्ञम् ( एति ) प्राप्नोति ( भेजाते ) भजतः ( त्राष्ट्री) त्रानिन्दितौ पर्तायज्ञमानौ ( रथ्येव ) यथा रथेषु साधू त्राश्चौ ( पन्धाम् ) मार्गम् ( ऋतम् ) सत्यम् ( होता ) दाता ( नः ) त्रास्मान् ( इषितः ) इष्टः ( यजाति ) यजेत् संगच्छेत् ॥ १ ॥

श्रन्वयः —या जूणिः प्रतीची पत्नी विदुषी पत्नी ऊर्घोऽ-

ग्निरिव देवतातिं सुमतिमश्रेत् रथ्येवर्त पन्थामेति यथाऽद्री वस्वो भेजिति यथेषिनो होता नो यजाति तान तं च सर्वे सत्कुर्वन्तु ॥१॥

भावार्थः-श्रत्रोपमावाचकलु • - यस स्त्रीपुरुषो कतवुद्धी पुरुषार्थिनौ सत्कर्माण्याचरतस्तत्र सर्वो श्रीविंराजते ॥ १ ॥

पद्रियः— नो [ जूर्णिः ] नीर्ण [ प्रतीची ] वा कार्य के प्रति सस्कार करने वाली विदुषी पत्नी [ उर्ध्वः ] उत्पर जाने वाले [ अगिनः ] अगिन के समान [ देव-तातिम् ] विद्वानों ने अनुष्ठान किये हुए यज्ञ को और [सुमितिम्] श्रेष्ठमित को [ अन्श्रेत् ] आश्रय करे वा [ रथ्येव ] जैसे रथों में उत्तम बोड़े वैसे [ अद्यतम् ] सत्य [ पन्थाम् ] मार्ग को [ एति ] प्राप्त होती वा मैसे [ अद्री ] निन्दा रहित पत्नी यज्ञमान [ वस्तः ] धन को [ मेनाते ] भनते हैं वा जैसे [ इपितः ] इच्छा को प्राप्त [ होता ] देने वाला [ नः ] हम लोगों को [ यजाति ] संग करे उन सन को और उस का वैसे ही सन सत्कार करें ॥ १ ॥

भावार्थ:-इस मंत्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार है-नहां स्त्री पुरुष ऐसे हैं कि जिन्हों ने बुद्धि उत्पन्न की है श्रच्छे काम में आचरण करते हैं वहां सब लहमी विराजमान है ॥ १ ॥

पुनस्तौ स्त्रीपुरुषौ किं कुर्यातामित्याह ॥ किर वे स्त्री पुरुष क्या करें इस विषय को०॥

प्र वांद्यजे सुप्रया बहिरें वामाविश्पतीं व बीरिंट इयाते । विशामकोरुषसंः पूर्वहूं तो वायुः पूषा स्व-स्तये नियुत्वान् ॥ २ ॥

प्र। वावुजे । सुऽप्रयाः । बहिः । एषाम् । भा । विश्प-

तीं हुवेति विश्वपती इव । बीरिंटे । हुयाते इति । विशाम । म-कोः । डुषर्सः । पूर्व ऽहूं तौ । वायुः । पूषा । स्वस्तये । नि-युत्वान् ॥ २ ॥

पदार्थः - (प्र) (वारुजे) व्रजति (सुप्रयाः) यस्पर्वाः स्तुष्ठु प्रीणाति (बिहः) उत्तमं सर्वेषां वर्धकं कर्म (एषाम्) मः नुष्याणां मध्ये (न्त्र्रा) समन्तात् (विश्पतीव) विद्यां प्रजानां पालको राजेव (बीरिटे) श्रान्तरिक्षे (इयाते) गच्छतः (विशाम् ) प्रजानाम् (न्त्र्रक्तोः) रातेः (उपसः) दिवसस्य (पूर्व-हृतौ) पूर्वेविहृद्धिः कृतायां स्तुतौ (वायुः) प्राण इव (पूषा) पुष्टिकर्ता (स्वस्तये) सुखाय (नियुत्वान् ) नियन्तेश्वरः ॥२॥

अन्वय: – यो स्त्रीपुरुषो वीरिटे सूर्याचन्द्रमसाविवेयाते विश्व-तीवाक्तोरुषसः पूर्वहूतावियाते पूषा वायुरिव नियुत्वानीइवरो विशां-स्वस्वयेऽस्तु एषां मध्यात् यः कश्चित्सुप्रया विद्धरा प्र वाटजे तान्सर्वा-न्सर्वे सत्कुर्वन्तु ॥ २ ॥

भावार्थः— त्रात्रोपमावाचकलु • — सदैव यौ स्त्रीपुरुषौ न्याय-कारिराजवत् प्रजापालनमी इवरवन्यायाचरणं वायुवत् प्रियप्रापणं संन्यासिवरपद्मपातमोहादिदोषरहितौ स्यातां तौ सर्वार्धिसद्धौ भ-वेताम् ॥ २ ॥

पदार्थ: — जो स्त्री पुरुष (विश्वित ) अन्तिरित्त में सूर्य और अन्द्रमा के स-मान (इयाते ) जाते हैं (विश्वित ) वा प्रजा पालने वाले राजा के समान (अ-कोः) रात्रि की (उपसः) और दिन की (पूर्वहूतों) अगले विद्वानों ने किई स्तृति के निमित्त जाते हैं वा (पूषा) पृष्टि करने वाले (वायुः) प्राण के समान (नियुत्वान्) नियम कर्ता ईश्वर [ विशाम् ] प्रजा जर्नों के [ स्वस्तये ] सुल के लिये हो [ एषाम् ] इन में से जो कोई [ सुप्रयाः ] सब को श्रच्छे प्रकार तृप्त करता है वा [ वार्हेः ] उत्तम सब का बढ़ाने वाला कर्म [ श्रा, प्र, वावृजे] सब श्रोर से श्रच्छे प्रकार प्राप्त होता है उन सब का सब सत्कार करें ॥ २ ॥

भविथि:-इस मन्त्र में उपमी और वाचकनुप्तोपमालंकार है-सदैव जो स्त्री पुरुष न्यायकारी राजा के समान प्रजापालना, ईश्वर के समान न्यायाचरण, पवन के समान प्रिय पदार्थ पहुंचाना और संन्यासी के तुल्य पद्मपात और मोहादिदोप त्याग करने वाले होते हैं वे सर्वार्थ सिद्ध हों ॥ २ ॥

पुनर्विद्दांसः किं कुर्युरित्याह ॥ फिर विद्वान् नन क्या करें इस विषय को०॥

ज्म्या अत् वसंवो रन्त देवा उरावन्तरिक्ते म-जियन्त शुभाः । अर्वाक्पथ उरुज्ञयः कृणुध्वं श्रो-तां दूतस्यं ज्रमुषों नो अस्य ॥ ३॥

ज्मयाः। मत्रं । वसंवः। रुन्तः। देवाः । उरौ । मन्तरि-क्षे । मर्जयन्तः । शुभाः । भवीक्। पथः । उरुऽज्ञयः । कृणु-ध्वम् । श्रोतं । दूतस्यं । ज्ञग्मुषंः । नः । श्रस्य ॥ ३ ॥

पदार्थः—(जनयाः) भूमेर्नध्ये ( स्त्रत्र ) स्त्रिस्तिसंसारे (वसवः) विद्यायां क्रतवासाः (रन्त ) रमन्ताम् (देवाः) विद्यासः (उरौ ) बहुव्यापके ( स्त्रन्तिः ) स्त्राकाशे ( मर्जयन्त) शोधयन्तु (शुन्नः ) शुद्धाचाराः ( स्त्रवीक् ) (पथः) ( मार्गान् ) ( उरुष्त्रयः ) बहुगन्तारः ( क्षणुध्वम् ) ( श्रोत ) श्रृणुत स्त्रत्र

ह्यचोऽतस्तिङ इति दीर्घः (दूतस्य ) (जग्मुषः) गन्तृन् प्राप्तान् वेदितृन् (नः ) श्रस्माकं श्रस्मान् वा (श्रस्य )॥ ३॥

श्रन्वयः — हे उरुज्जयः शुभा वसवो देवा पूर्यमुरावन्तरिक्तेऽत-ष्मया रन्तार्वाक् पथो मर्जयन्तास्य दूतस्य नो जग्मुषः कृणुध्वम-स्माकं विद्याः श्रोत ॥ ३॥

भविार्थः—हे विहांसो यूयं धर्ममार्गान् शुद्धान् प्रचार्य् दूतः वत् सर्वत्र भ्रमणं कत्वा धर्म विस्तार्य सर्वान्मनुष्यान् प्राप्तविद्यासुः खान्कुरुत ॥ ३ ॥

पद्रिथं; —हे [ उरुजयः ] बहुत जाने और [ गुआः ] गुद्ध आवरण क-रने वाले [ वसवः ] विद्या में वास किये हुए [ देवाः ] विद्वान् जनो तुम [ उरौ ] बहुज्यापक [ अन्तरिक्ते ] आकाश में [ अत्र ] इस संसार में [ जमयाः ] सूमि के बीच [ रन्त ] रमें [ अर्थाक् ] पीछे [ पथः ] मार्गों को [ मर्जयन्त ] गुद्ध करो [ अस्य ] इस [ दूतस्य ] दूत को [नः] हम लोगों को [जग्मुषः] जाने, प्राप्त होने वा जानने वाले [ कृगुध्वम् ] करो और हमारी विद्याओं को [ श्रोत ] मुनो ॥ २ ॥

भावार्थः —हे विद्वानो ! तुम धर्म मार्गो को शुद्ध प्रचरित कर दूत के समान सब जगह धूम, धर्म का विस्तार कर सब मनुष्यों को विद्या सुख युक्त करो ॥ ३ ॥

पुनर्विहांसः कीहशाः किं कुर्युरित्याह ॥ फिर विद्वान् कैसे हों और क्या करें इस विषय को० ॥

ते हि युज्ञेषुं युज्ञियांस ऊर्माः सुधरथं विश्वें श्रुमि सन्ति देवाः । ताँ श्रंध्वर उंश्वतो यंक्ष्यग्ने श्रुष्टी भगं नासंत्या पुरंन्धिम्॥ ४॥ ते । हि । यहार्षु । यहायांसः । कर्माः । स्वध्रस्थम् । विद्वे । यभि । सन्ति । देवाः । तान् । युव्वरे । उद्यातः । यक्षि । भुग्ने । श्रुष्टी । भगम् । नासंत्या । पुरंम् ऽधिम्॥॥॥

पदार्थ:—(ते) (हि) यतः (यहोषु) विद्यादानाऽदानादिव्यवहारेषु (यहायासः) यहासिद्धिकराः (ऊमाः) रच्चादिकतीरः (सधस्थम्) समानस्थानम् (विश्वे) सर्वे (श्रामि) श्राभिमुख्ये (सन्ति) (देवाः) विद्यांसः (तान्) (श्रध्वरे)
श्राहिंसनीये व्यवहारे (उद्यातः) कामयमानान् (यि ) संगमयेयम्
(श्राप्ते) विद्य (शृष्टी) चित्रम् (भगम्) ऐश्वर्यम् (नासस्या) श्राविद्यमानासस्यव्यवहारावध्यापकोपदेशकौ (पुरन्धिम्)
बहूनां सुखानां धर्तारम् ॥ ४॥

श्रन्वयः — ते हि यज्ञियास ऊमा विश्वे देवा यज्ञेष्विभ स-नित तानध्वरे सथस्थमुशतो विदुषोऽहं यिच यौ नासस्या पुरिन्ध भगं श्रुष्टी दद्यातां तौ यथाऽहं यिच तथा हे श्रग्ने त्वमप्येतान् यज ॥४॥

भविष्यः—हे मनुष्या ये सत्यविद्याधर्मप्रकाशका वेदविदः श्ररः ध्यापकोपदेशका विद्यांसो जगति सर्वान् मनुष्यादी जुन्यन्ति ते हि सर्वेदा सर्वेथा सर्वेस्सःकर्तव्या भवन्ति ॥ ४ ॥

पदार्थः—(ते) वे (हि) ही (यज्ञियासः) यज्ञ सिद्ध करने (छमाः) भीर रक्षा करने वाले (विश्वे) सब (देवाः) विद्वान् (यज्ञेषु) विद्या देने न देने के व्यवहारों में (भिन, सन्ति) सन्मुख वर्त्तमान हैं (तान्) उन (अध्वरे) भ- हिंसनीय व्यवहार में (सथस्थम्) एक से स्थान को (उशतः) चाहने वाले विद्वानों

چ آج को मैं (यि ) मिलूं जो ( नासत्या ) असत्य व्यवहार रहित अध्यापक भौर उ॰ पदेशक (पुरन्धि) बहुत सुखों के धारण करने वाले ( भगम् ) ऐश्वर्य को (श्रुष्टी) शीघ देवें, जैसे मैं मिलूं वैसे ही हे ( अग्ने ) विद्वान आप भी इन को मिलो ॥ ४ ॥

भावार्थ: —हे मनुष्यो ! जो सत्यविद्या श्रीर धर्म के प्रकाश करने वाले वे-द्वेत्ता श्रध्यापक, उपदेशक, विद्वान् सब मनुष्य श्रादि की उन्नति करते हैं वे ही सर्वदा सर्वथा सब को सत्कार करने योग्य होते हैं ॥ ४ ॥

पुनर्विद्दांसः किं विज्ञाय किं ज्ञापयेयुरित्याह ॥

किर विद्वान् जन क्या जानकर क्या दूसरों को जतलावें इस विषय को ।।

श्राग्ने गिरो दिव श्रा एंथिव्या मित्नं वंह वर्र-णिनन्द्रंमित्रम् । श्रार्थमणमिदंतिं विष्णुंमेषां स-रंस्वती मुरुतो मादयन्ताम् ॥ ५॥

भा। भुमे । गिरंः । द्विः । आ । पृथिव्याः । मित्रम् । वह । वर्रुणम् । इन्द्रंम् । भिन्नम् । आ । भुर्येमणंम् । अदिं-तिम् । विष्णुंम् । एपाम् । सरंस्वती । मुरुतंः । माद्यन्ताम् ॥५॥

पदार्थः — ( न्न्रा ) ( न्न्रप्ते ) विद्यन्त ( गिरः ) सुझित्तिता वाचः ( दिवः ) विद्युत्सूर्यादेविद्याप्रकाझिकाः ( न्न्रा ) (पृथिव्याः) भून्यादेः ( मित्रम् ) सखायम् ( वह ) ( वरुणम् ) न्न्न्रतिश्रे- छम् (इन्द्रम्) परमैश्वर्यवन्तं राजानम् (न्न्निप्त्रम्) पावकम् (न्न्ना) ( न्न्न्रमणम् ) न्यायाधीझम् ( न्न्निदित्तम् ) न्न्नतिस्तम् ( विद्णुम् ) व्यापकं वायुम् ( एषाम् ) ( सरस्वती ) विद्यायुक्ता वाणी (मरु-तः ) मनुष्याः ( मादयन्ताम् ) न्न्नानन्दयन्तु ॥ ५ ॥

श्रन्वयः —हे श्रग्ने त्वं दिवः पृथिव्या गिर श्रा वह मितं व-रुणमिन्द्रमग्निमर्यमणमदितिं विष्णुमावहैषां सरस्वती तां च वि-दित्वाऽस्मदर्थमा वह हे विद्दांसो मरुत एतद्दियां दत्वाऽस्मान् मवन्तो मादयन्ताम् ॥ ५ ॥

भावार्थः —ये मनुष्या विद्युदादिविद्यां प्राप्यान्यान् प्रापयन्ति ते सर्वेषामानन्दकरा भवन्ति ॥ ५ ॥

पद्रार्थ:—हे [ अग्ने ] विद्वन् आप [ दिवः ] विज्ञली और सूर्यादि प्रकाशवान् पदार्थों की विद्या का प्रकाश करने वाली वा [पृथिव्याः] भूमि आदि पदार्थों का
प्रकाश करने वाली [ गिरः ] सुन्दर शिक्तित वाणियों को [ आ, वह ] प्राप्त की जिये
[ मित्रम् ] मित्र [ वरुणम् ] आतिश्रेष्ठ [ इन्द्रम् ] परमैश्वर्यवान् राजा [ आग्निम् ]
अग्नि [ अर्थमणम् ] न्यायाधीश [ अदितिम् ] अन्तरिक्त [विष्णुम् ] व्यापक वायु को
[ आ ] प्राप्त की जिये और जो [एपाम्] इन की विद्यायुक्त [सरस्वती] वाणी उस को
जान कर हमारे अर्थ [ आ ] प्राप्त की जिये हे [ मरुतः ] विद्वान् मनुष्यो उक्त विद्या
को देकर हम लोगों को आप [ मादयन्ताम् ] आनन्दित की जिये ॥ ५॥

भावार्थ:—जो मनुष्य बिजुली श्रादि की विद्या को प्राप्त होकर श्रीरों को प्राप्त कराते हैं वे सब का श्रानन्द करने वाले होते हैं ॥ ५॥

पुनर्विद्दांसः किं कुर्युरित्याह ॥ फिर विद्वान् जनक्या करेंइस विषय को०॥

ररे हव्यं मितिभिर्यक्तियानां नक्षत्कामं मत्या-नामसिन्वन् । धातां रियमविद्रस्यं संदासां सं-न्तीमिह युज्येभिर्नु देवैः॥६॥ र्रे । हृज्यम् । मृतिऽभिः । युज्ञियानाम् । नक्षत् । का-मम् । मर्त्यानाम् । असिन्वन् । धातं । रृथिम् । भृविऽदु-स्यम् । सद्घाऽसाम् । सुज्ञीमिहि । युज्येभिः । नु । देवैः ॥६॥

पदार्थः -( रहे ) दद्याम् ( इच्यम् ) गृहीतुमईम् ( मतिभिः ) प्राह्मिनुष्येः सह ( यह्मियानाम् ) यह्मसम्पादकानाम् ( नह्मत् ) प्राप्नोति ( कामम् ) ( मर्त्यानाम् ) मनुष्याणाम् ( प्रासिन्वन् ) बध्निन्त ( धात ) दधाति प्रात्र ह्मयच इति दीर्घः ( रथिम् ) धनम् ( त्र्याविदस्यम् ) त्रप्रद्याणम् ( सदासाम् ) सदा संसेवनीयम् ( सद्योगिहि ) प्राप्नयाम ( युष्योभिः ) योक्तुमहैंः ( उ )
ह्मिप्रम् ( देवैः ) विद्दिः सह ॥ ६ ॥

श्रन्वयः — ये मितिभिर्यु ज्येभिर्दे वैस्सह यि इयानां मर्त्यानां हव्यं काममितन्वन् यमविदस्यं सदासां रियं धात य एते स्सहतं नक्षत् तमहं रहे सर्वे वयमेते स्सहतं नु सद्गीमिह ॥ ६ ॥

भावार्थः —ये विद्वांसोऽन्येषां मनुष्याणां काममलं कुवैन्ति ते पूर्णकामा भवन्ति ॥ ६ ॥

पद्धि:—जो (मितिभिः) प्राज्ञ मनुष्यों के साथ वा (युज्येभिः) योग करने योग्य (देवैः) विद्वानों के साथ (यिज्ञयानाम्) यज्ञ संपादन करने वाले (मर्त्यानाम्) मनुष्यों के (इन्यम्) प्रहण करने योग्य (कामम्) काम को (भ्रासिन्यन्) निवन्ध करते हैं जिस (अविदस्यम्) अर्ज्ञाण विनाशरहित (सदासाम्) सदैव अच्छे प्रकार सेवने योग्य (रियम्) धन को (धात ) धारणकरते हैं वा जो

इनके साथ उसको ( नम्नत् ) व्याप्त होता है उसको मैं ( ररे ) देऊं हम सम लोग इनके साथ उसको ( नु ) शीघ ( सम्लीमहि ) व्याप्त होनें ॥ ६ ॥

भावार्थ: - जो विद्वान् जिन मनुष्यों का काम पूरा करते हैं वे पूर्णकाम होते हैं ॥ ६॥

पुनर्विद्दांसोऽन्येभ्यः किं प्रद्युरित्याह ॥

किर विद्वान् जन श्रीरों के लिये क्या देवें इस विषय की॰ ॥

नू रोदंसी श्राभिष्ठंते वसिष्ठेर्ऋतावानो वर्रणो मित्रो श्राग्नः। यच्छंन्तु चन्द्रा उपमं नो श्रार्कं यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ७॥६॥

नु । रोदंसी इति । श्रुभिस्तुंते इत्युभिऽस्तुंते।वर्सिष्ठैः।
ऋतऽवांनः। वर्रुणः। मित्रः। श्रुग्नः। यञ्छेन्तु। चुन्द्राः।
डपुऽमम् । नः। श्रुकम् । यूयम् । पात् । स्वस्तिऽभिः।
सदां। नः॥ ७॥ ६॥

पदार्थः—(तु) सद्यः स्त्रत्र ऋचि तुनुघेति दीर्घः (रो दसी) द्यावाप्रथिव्यो (स्त्रिमिष्टुते) स्त्रभितः प्रशंसनीये (वसिष्टुः) स्त्रित्रायेन वासियद्यमिः (ऋतावानः) सत्यं याचमानाः (वरुणः) वरः (मित्रः) सुद्धत (स्त्रिग्नः) पावक इव विद्यादिशुभगुणप्रकाशितः (यच्छन्तु) ददतु (चन्द्राः) स्त्राव्हाः दकराः (उपमम्) येनोपमीयते तम् (नः) स्त्रसम्यम् (स्त्र-र्कम्) सत्कर्तव्यमन्तम् विचारं वा (यूयम्) (पात) (स्वस्तिः भिः) (सदा) (नः)॥ ७॥

श्रन्वयः - यथा वरुणो मित्रोऽग्निश्वर्तावानश्रन्द्रा वसिष्ठैरसहा-भिष्टुते रोदसी उपममक नो नु यच्छन्तु तथा हे विद्दांसो यूयं स्व-स्तिभिनेस्सदा पात ॥ ७ ॥

भावार्थः-ये विहास त्र्यांतैस्सहानुपमं विज्ञानं प्रयच्छन्ति ते-ऽस्मान् सदा रिवतुं शक्कुवन्तीति ॥ ७ ॥

त्रत्रत्र विश्वेदेवगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह संगतिर्वेदा॥ इत्येकोनचत्वारिंशत्तमं सूक्तं षष्टो वर्गश्र समाप्तः॥

पद्रिशः—जैसे (वरुणः) श्रेष्ठ (मित्रः) मित्र (अग्निः) अग्नि के समान विद्यादि शुभ गुणों से प्रकाशित और (अग्नतावानः) सत्य को याचने वा (चन्द्राः) हर्ष करने वाले जन (विसष्ठैः) अतीव वसाने वाले के साथ (अभिष्ठते) सब और से प्रशंसित (रोदसी) प्रकाश और पृथिवी (उपमम्) जिस से उपमा दी जावे उस (अर्कम्) सत्कार करने योग्य अत्र वा विचार को (नः) हम लोगों के जिये (नु) शीव (यच्छन्तु) देवें वैसे हे विद्वानो (यूयम्) तुम (स्वस्तिमिः) मुखों से (नः) हमारी (सदा) सदैव (पात) रक्षा की जिये ॥ ७॥

भावार्थ: — जो विद्वान् जन धर्मात्मा, विद्वानों के साथ जिस की उपमा नहीं उस विज्ञान को देते हैं वे हम लोगों की रच्चा कर सक्ते हैं ॥ ७॥

इस मूक्त में विश्वेदेवों के गुणों का वर्णन होने से इस मूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥

यह उनतालीशवां सूक्त श्रीर झःठा वर्ग पूरा हुआ।

ζ:

1

त्र्रथ सप्तर्चस्य सूक्तस्य विस्टिष्टिः। विश्वेदेवा देवताः।

१ पङ्किः। ३ मुरिक्पङ्किः। ६ विराट्पङ्किः

श्वन्दः। पञ्चमः स्वरः। २ । ४ विराट्त्रिष्टुप्।

५। ७ निचृत्रिष्टुप् छन्दः। धैवतः स्वरः॥

पुनर्मनुष्याः किं कुर्युरित्याह ॥

अब सात ऋचावाले चालीशर्वे सूक्त का प्रारम्भ किया जाता है उस के प्रथम मन्त्र में फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को ा

त्रो श्रुष्टिविंद्थ्या है समेतु त्रिति स्तोमं दधी-महि तुराणांम। यद्य देवः संविता सुवाति स्या-मांस्य रुत्निनों विभागे॥ १॥

भ्रो इति । श्रुष्टिः । विद्य्यां । सम् । एतु । प्रति । स्तो । मंम् । द्धीमहि । तुराणांम् । यत्। भ्रद्य । देवः । सृविता । सुवाति । स्यामं । श्रस्य । रुत्निनंः । विऽभागे ॥ १ ॥

पदार्थः—( श्रो ) संबोधने (श्रुष्टिः) श्राज्ञुकारी (विदध्या)विदथेषु सङ्ग्रामादिषु व्यवहारेषु भवा (सम्) (एतु) सम्यक् प्राप्तोतु
(प्रति) (स्तोमम्) (दधीमहि) (तुराणाम्) सद्यः कारिणाम् ( यत् )
यः ( श्रद्य ) इदानीम् ( देवः ) विहान् ( सविता ) सरकर्मसु
प्रेरकः ( सुवाति ) जनयति ( स्याम ) भवेम ( श्रस्य ) विदुषः
(रितनः) बहूनि रत्नानि धनानि विद्यन्ते येषु तान् (विभागे) विशेषेण भजनीये व्यवहारे॥ १॥

अन्वयः—श्रो विद्य यथा श्रुष्टिर्विदध्या तुराणां प्रतिस्तोमं समेतु तथैतं स्तोमं वयं दधीमहि यदच देवस्सिवता विभागेऽस्य रितनः स्तोमं सुवाति तथा वयं स्याम ॥ १ ॥

भावार्थः - ग्राप्त वाचकलु • -हे मनुष्या यथा विदुषी माताऽ• पत्यानि संरक्ष्य सुक्षिष्य वर्द्धयित तथा विद्वांसोऽस्मान् वर्द्धयन्तु ॥ ॥॥

पद्रार्थ:—( क्रो ) क्रो विद्वान् जैसे ( श्रुष्टिः) शीघ करने वाला (विद्रथ्या) संप्रामादि व्यवहारों में हुई ( तुराणाम् ) शीघ कारियों के ( प्रति, स्तोमम् ) समूह समूह के प्रति (समेतु) अच्छे प्रकार प्राप्त होवे वैसे इस समूह को हम लोग (द्रधीमहि) धारण करें ( यत् ) जो ( अद्य ) अव ( देवः ) विद्वान् ( सविता ) अच्छे कार्मों में प्रेरणा देने वाला ( विभागे ) विशेष कर सेवने योग्य व्यवहार में ( अस्य ) इस विद्वान् के ( रिज्ञनः ) उन व्यवहारों को जिन में बहुत रज्ञ विद्यमान भीर स्तुति संमूह को (मुवाति) उत्पन्न करता है वैसे हम लोग उत्पन्न करने वाले (स्थाम) हों ॥१॥

भावार्थ:-इस मंत्र में वाचकलुप्तोषमालंकार है-जैसे विदुषी माता संतानों की रक्षा कर और अच्छी शिक्षा देकर बढ़ाती है वैसे विद्वान् जन हम को बढ़ावें ॥१॥

> पुनर्मनुष्याः किं कुर्युरित्याह ॥ किर मनुष्य क्या करें इस विषय को ॰ ॥

मित्रस्तक्षो वर्रणो रोदंसी च चुभंक्तिमन्द्रो श्रर्थमा दंदातु । दिदेषु टेट्यदिंती रेक्णो वायुश्च यन्नियुवैते भगंश्च ॥ २ ॥

मित्रः । तत् । नः । वर्रणः । रोदंनी इति । च । युऽभंकः म् । इन्द्रंः । भूर्यमा । ददातु । दिदेषु । देवी । भदितिः । रेक्णः । वायुः । च । यत् । नियुवैते इति निऽयुवैते । भर्गः । च ॥ २ ॥

पदार्थः—( निनः ) सखा ( तत् ) तम् ( नः ) श्रास्मभ्यम् ( वरुणः ) जलसमुदायः ( रोदसी ) द्यावाष्टियेवी ( च ) (द्युमक्तम् ) यो दिवं भजति तम् ( इन्द्रः ) परमेश्वयी राजा ( श्रायमा ) न्यायकारी ( ददातु ) ( दिदेषु ) उपदिशतु ( देवी )
विदुषी ( श्रादितिः ) स्वरूपेणाखिएडता ( रेक्णः ) श्राधिकं धनम्
( वायुः ) पवनः ( च ) ( यत् ) यत् ( नियुवते ) योजयेताम्
( भगः ) ( च ) ॥ २ ॥

श्रन्वयः — ये रोदसीव मित्रोऽर्यमेन्द्रो वरुणो वायुश्व युमक्तं तचो ददातु देव्यदितिर्मगश्च यद्रेक्णो नियुवैते तत् विद्यानस्माश्च दिदेष्टु ॥ २ ॥

भावार्थः - ग्रत्र वाचकलु • - मनुष्यास्तर्वदा पुरुषार्थेन सर्वा-नैश्वर्ययुक्तान कारयन्तु ॥ २ ॥

पद्धिः—जो (रेदिसी) आकाश और पृथिनी के समान (मित्रः) मित्र ( अर्थमा ) न्यायकारी (इन्द्रः) परमऐश्वर्ध्यनान् राजा (वरुणः) जलसमृह (वा-युः) और पवन (च) भी ( द्युभक्तम् ) जो प्रकाश को सेवता है (तत् ) उस को (नः) हम लोगों के लिये (ददातु) देश्रो और (देवी) विदुषी ( श्रदितिः) स्व-रूप से अस्विरिदत ( भगः) और ऐश्वर्यवान् (च) भी (यत्) जिस ( रेक्णः) अधिक धन को (नियुवते ) निरन्तर जोड़े उस का विद्वान् जन हमें (च) भी (दि-देष्ठ) उपदेश करे ॥ २॥

भावार्थ: - इस मन्त्र में नाचकलुक्षोपमालंकार है-मनुष्य सर्वदा पुरुषार्थ से सब को ऐश्वर्य युक्त करावें ॥ २ ॥

कः सुरत्तितो विहान् भवतीत्याह ॥ कौन सुरत्तित विद्वान् होता है इस विषय को०॥

सेदुयो श्रंस्तु मरुतः। स शुष्मी यं मर्त्यं एंष-दश्वा श्रवांथ । उतेमाग्नेः सरंस्वती जुनन्ति न तः स्यं रायः पंर्येतास्ति ॥ ३ ॥

सः। इत्। उयः। अस्तु। मुख्तः। सः। शुष्मी। यम्। म-त्यम्। एपत्ऽअश्वाः। भवाथ। उत्। ईम्। अग्निः। सरंस्व-ती। जुनन्ति। न। तस्यं। रायः। परिऽएता। अस्ति॥ ३॥

पदार्थः—(सः)(इत्) एव (उग्रः) तेजस्वी (त्र्रस्तु) (मरुतः) विहांसो मनुष्याः (सः) (ग्रुष्मी) वहुवली (य-म्) (मर्ख्यम्) मनुष्यम् (प्रपदश्वाः) सिक्तजलाग्निनाऽऽशुगामिनो महान्तः (त्र्रवाथ) रच्नेत (उत्) (ईम्) सर्वतः (त्र्रग्निः) पावक इव (सरस्वती) ग्रुद्धा वाणी (जुनन्ति) प्रेरयन्ति (न) (तस्य) (रायः) धनानि (पर्येता) वर्जिता (त्र्रास्ति)॥३॥

त्राष्ट्रियः हे मरुतः प्रषदश्वा यं मर्त्यमवाथ स इदेव उग्रः स शुष्ट्यस्तु यं विद्दांसी जुनन्ति तस्य रायः पर्येता न जायत उत्तेम-ग्निरिव सरस्वती तस्योत्तमाऽस्ति ॥ ३ ॥

भावार्थः —यान् मनुष्यान् विहांसो रत्तन्ति ते विहांसो भूत्वा धनेश्वर्य प्राप्याऽन्यानपि रित्ततुं शक्नुवन्ति ॥ ३ ॥ पद्रि: —हे [ मरुतः ] विद्वान मनुष्यो [ प्रषदश्वाः ] सीने हुए जल और अनि से जल्दी चलने वाले बड़े [ यम् ] जिस [ मर्त्यम् ] मनुष्य को [ अवाथ-] रक्षें [स, इत् ] वही [ उग्रः ] तेजस्वी [ सः ] वह [ शुष्मी ] बहुत बलवान् [ अस्तु ] हो जिस को विद्वान् [ जुनन्ति ] प्रेरणा देते हैं [ तस्य ] उस के [ रायः ] धनों को [ पर्येता ] वर्जन करने वाला [ न ] नहीं होता है [ उत, ईम् ] और सब ओर से [ अग्निः ] अग्नि के समान [ सरस्वती ] शुद्धवाणी उस की उत्तम [ अस्ति ] है ॥ ३ ॥

भावार्थ:-जिन मनुष्यों की विद्वान् जन रत्ता करते हैं वे विद्वान् हो धन श्रीर ऐश्वर्य को पाकर औरों की भी रत्ता कर सक्ते हैं॥ २॥

> के राजानी भिवतुमहिन्तीत्याह ॥ कौन राजा होने योग्य होते हैं इस विषय को०॥

श्रयं हि नेता वर्रण ऋतस्यं मिवो राजां नो श्रयंमापो धुः। सुहवां देव्यदितिरन्वां ते नो श्रंहो श्रिति पर्षेत्ररिष्टान् ॥ ४ ॥

भ्यम्। हि। नेता। वरुंणः। ऋतस्यं। मित्रः। राजांनः। भर्यमा। भर्षः। धुरिति धुः। सुऽहंवा। देवी। भदितिः। भनुर्वा। ते। नुः। भंहंः। भति। पुर्वन्। भरिष्टान्॥ ४॥

पदार्थः—( श्रयम् ) ( हि ) (नेता) नयनकर्ता (वरुणः) श्रेष्ठः ( ऋतस्य ) सत्यस्य (मित्रः) सत्वा (राजानः) ( श्रर्यमा ) न्यायेशः (श्रपः ) सुकर्म (धुः) दघ्युः (सुहवा) सुष्ठुदानादानाः ( देवी ) देदीप्यमाना ( श्रदितिः ) श्रय्वापिडता ( श्रन्वी ) श्र-विद्यमानाश्वगमनेव ( ते ) ( नः ) श्रस्मान् ( श्रंहः ) श्रपराधात् (श्राते) (पर्षन्) उञ्चङ्घयेषुः (श्रारिष्टान्) श्रिहिंसितान् ॥४॥

श्रन्वयः —ये यं नेता वरुणो मित्रोऽर्यमा च सुहवा राजानो स्वृतस्यापो धुस्तेऽनर्या देव्यदितिरिव नोऽरिष्टानंहोऽति पर्षन् ॥ ४ ॥

भिविधिः - ऋत्र वाचकलु • -त एव राजानो भवन्ति ये न्यायं गुभान गुणान सर्वेषु मैतीं च भावयन्ति त एवापराधाचरणाङ्ज-नान् प्रथम्रित्ततुगईन्ति त एव राजानो भवितुमईन्ति ॥ ४ ॥

पदार्थ:—जो ( अयम् ) यह ( नेता ) न्यायकर्त्ता ( वरुणः ) श्रेष्ठ ( मिन्नः ) मित्र ( अर्थमा ) और न्यायाधीश ( मृहवा ) मुन्दर देने लेने वाले ( राजानः ) राजजन ( हि ) ही ( जातस्य ) सत्य के ( अपः ) कर्म को ( धुः ) धारण करें (ते) वे ( अनर्वा ) नहीं हैं घोड़े की चाल जिस की उस ( देवी ) देवी प्यमान ( अदितिः ) अखारिडत नीति के समान ( नः ) हम लोगों को ( अरिष्टान्, अंहः ) अपराध से न विनाश किये हुए ( अति, पर्वन् ) उल्लंघे अर्थात् छोड़े ॥ ४ ॥

भावार्थ: — इम मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है - वे ही राजा होते हैं जो न्याय श्रेष्ठ गुण और सबों में मित्रता की मावना कराते हैं वेही अपराध के आचरण से लोगों को दूर रखने योग्य होते हैं और राजा होने योग्य होते हैं ॥ ४ ॥

पुनर्मनुष्यैः किं कर्तव्यमित्याह ॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को ।।

श्रूस्य देवस्यं मीळहुषी व्या विष्णीरेषस्यं प्र-भृथे ह्विभिंः । विदे हि रुद्रो रुद्रियं महित्वं यां-सिष्ठं वर्तिरंश्विनाविरांवत् ॥ ५॥ पुस्य । देवस्यं । मीळहुषंः । व्याः । विष्णीः । एषस्यं । प्रअभूथे । हृविःऽभिः । विदे । हि । रुद्रः । रुद्रियंम् । महि-ऽस्वम् । यासिष्टम् । वृत्तिः । भृश्विनौ । इरांऽवत् ॥ ५॥

पदार्थः—( श्रस्य ) ( देवस्य ) देदीप्यमानस्य सकलसुख-दातुः ( मीळहुपः ) जलेनेव सुखसेचकस्य (वयाः) प्रापकः (विष्णोः ) विद्युदिव व्यापकस्येश्वरस्य ( एपस्य ) सर्वत्र प्राप्तव्यस्य ( प्रभृथे ) प्रकर्षेण धारिते जगति ( हविभिः ) होतव्यैः पदार्थे रिवादत्तैः ज्ञान्तिश्वित्तादिभिः ( विदे ) प्राप्नोमि ( हि ) ( रुद्रः ) दुष्टानां रोदयिता ( रुद्रियम् ) प्राणसंत्रन्थ ( महित्वम् ) महत्त्वम् ( यासिष्टम् ) प्राप्नुतः ( वितः ) मार्गम् ( श्रश्विनौ ) सूर्याच न्द्रमसौ ( इरावत् ) श्रनायद्वर्वयुक्तम् ॥ ५ ॥

श्रन्वयः - यथाश्विना श्रस्य मीळहुषो विष्णोरेषस्य देवस्य ह-विभिः प्रभृथे जगतीरावद्दतिर्महित्वं यासिष्टं तस्य रुद्रियं महित्वं यया रुद्रोऽहं हि विदे ॥ ५ ॥

भविष्टः - त्रत्रत्र वाचकलु ॰ -हे मनुष्याः ! यस्येश्वरस्य महिमानं प्राप्य सूर्योदयो लोकाः प्रकाशयन्ति तस्यैवोपासनं सर्वस्वेन कर्त-व्यम् ॥ ५ ॥

पद्रिय: -जैसे (अक्षिना) सूर्य और चन्द्रमा (अस्य ) इस (मीळ्हुपः) जल के समान सुल सींचने वाला (विष्णोः ) बिजुली के समान व्यापक ईश्वर (एपस्य ) जो कि सर्वत्र प्राप्त होने (देवस्य ) और निरन्तर प्रकाशमान सकलमुल देने बाला उस के (हविभिः) होम ने योग्य पदार्थों के समान प्रहण किये शान्त चित्तादिकों से (प्रभृथे ) उत्तमता से धारण किये हुए जगत् में (इरावत् ) अनादि ऐश्वर्थ युक्त (वर्तिः ) मार्ग को और (महित्वम् ) महत्व को (यासिष्टम् ) प्राप्त होते हैं उस

ईश्वर की (रुद्रियम् ) प्राणसम्बन्धी महिमा को (वयाः ) प्राप्त करने (रुद्रः) दुर्ष्टों को रुलाने वाला मैं (हि ) ही (विदे ) प्राप्त होता हूं ॥ ५ ॥

भावार्थः — इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है – हे मनुष्यो! जिस ईश्वर की महिमा को पाकर सूर्य आदि लोक प्रकाश करते हैं उसी की उपासना सर्वस्व से करनी चाहिये॥ ५॥

पुनविद्यांतः किं कुर्वन्तीत्याह ॥

फिर विद्वान् जन क्या करते हैं इस विषय को ॰ ॥

मात्रं पूषन्नाघृण इरस्यो वरूं त्वी यद्रांतियाचं इच रासंत्र । मयोभुवों नो त्रंवन्तो नि पन्तु वृष्टिं पा-रिजमा वातों ददातु ॥ ६ ॥

मा । अत्रं । पूप्न् । भाऽवृ<u>णे</u> । इर्स्यः । वर्ह्नते। यत् । रातिऽसाचेः । च । रासंन् । मयःऽभुवेः । नः । अर्वेन्तः । नि । पान्तु । वृष्टिम् । परिंऽज्मा । वार्तः । दुदातु ॥ ६ ॥

पदार्थः - (मा) ( अत्र ) अस्मिन् जगति ( पूषन् ) पुिटकर्तः ( श्राष्ट्रणे ) सर्वतो दीते ( इरस्यः ) प्राप्तुं योग्यः (वरूत्री ) वर्तुमर्हा ( यत् ) याः ( रातिषाचः ) दानकर्तारः ( च )
( रासन् ) प्रयच्छन्ति ( मयोभुवः ) शुमं भावुकाः ( नः ) श्ररमान् ( अर्वन्तः ) प्राप्तवन्तः ( नि ) नितराम् (पान्तु) रच्चन्तुः
( चिष्टम् ) ( परिष्मा ) यः परितरसर्वतो गच्छिति सः (वातः)
वायुः ( ददानु ) ॥ ६ ॥

त्रान्वयः हे त्राघृणे पूषन् यथा परिज्ञा वातो हिंट दः दातु तथा मयोभुवोऽर्वन्तो सातिषाच त्राप्ता नो नि पान्तु यद्या वस्त्रती वरणीया विद्यास्ति तां च ससन् तथेरस्यस्त्वं कुर्याः माऽत्र विदेषी भवेः ॥ ६ ॥

भावार्थः - ये विहांस ऋाष्तवहर्तित्वा सर्वेभ्यः सुखं विद्यां च प्रयच्छन्ति ते सर्वाभिरद्यकास्तन्ति ॥ ६ ॥

पदार्थ: —हे (आवृणे) सब आर से प्रकाशित (१११न्) पृष्टि करने वाले जैसे (परिज्ञा) सब आर से जो जाता है वह (वातः) वायु (वृष्टिम्) वर्षा को (द-दातु) देने वैसे (मयोभुनः) श्रेष्ठता हुवाने वाले (अर्वन्तः) प्राप्त होते हुए (रा-तिषाचः) दानकर्ता जन (नः) हम लोगों की (िन, पान्तु) निरन्तर रह्मा करें और (यत्) जो (वरूत्री) स्वीकार करने योग्य विद्या है (च) उस को भी (रासन्) देते हैं वैसे (इरस्यः) प्राप्त होने योग्य आप करें (िमा, अत्र ) और मत इस जगत् में विद्वेषी होओ ॥ ६॥

भविथि: - जो विद्वान् जन श्रेष्ठ जनों के तुल्य वर्त कर सब के लिये मुख वा विद्या देते हैं वे सब के सब अभेर से रक्षक हैं॥ ६॥

पुनरध्यापकोपदेशिका स्त्रियः किं कुर्युरित्याह ॥ फिर पड़ाने और उपदेश करने वाली स्त्रियां क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में ०॥

नू रोदंसी श्रिभिष्ठंते वसिष्ठेर्ऋतावांनो वर्हणो मित्रो श्रिप्ताः। यच्छंन्तु चन्द्रा उंपमं नौ श्रकं यूपं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ७॥ ७॥

नु । रोदंसी इतिं। मुभिस्तुंते इत्यभिऽस्तुंते । वर्तिष्ठैः।

ऋतऽवांनः। वर्रः । भित्रः । भित्रः । यन्छेन्तु । चन्द्राः । उपुरमम् । नः । भकेम् । यूयम् । पात् । स्वस्तिऽभिः । सर्वा । नः ॥ ७॥ ७॥

पदार्थः—(नु) निप्रम् त्रात ऋचि तुनुघोत दीर्घः (रोदसी)
धावाप्रथिया इव (त्राभिस्तुते) त्राभिमुख्येनाध्यापयन्त्यावुपदिशन्त्यावध्यापकोपदेशिके (विसिष्ठैः) त्रातिशयेन धनाढधैः सह
(ऋतावानः) सत्यस्य प्रकाशिकाः (वरुषः) जलमिव शान्ति
प्रदः (भिनः) सखेव प्रियाचारः (त्राप्तिः) पावक इव प्रकाशितयशाः (यच्छन्तु) ददतु (चन्द्राः) त्रानन्ददाः (उपमम्)
उपमेयसाधकतमम् (नः) त्रास्मभ्यम् (त्राकम्) सत्कर्तव्यं
धनधान्यम् (यूयम्) (पात) (स्विस्तिभिः) (सदा) (नः) ॥७॥

श्रन्वय: — ये श्रध्यापकोपदेशिके रे। दसी इवाभिष्टुते विसि-हैस्सह यथा मित्रो वरुण श्रिमिश्र चन्द्रा न उपममर्क नु यच्छन्तु तथाऽस्मानृतावानः कन्याः सततं विद्याः प्रयच्छन्तु हे विदुष्यः स्त्रियो यूयं स्वस्तिभिर्नः सदा पात ॥ ७ ॥

भावार्थः - त्रप्त वाचकलु - -या भूमिवत्त्वमाशीलाः श्रीव-च्छोभमाना जलवच्छान्ताः सर्वावदुपकारिएयः विदुष्योऽध्यापिका स्युस्ताः सकलाः कन्या त्रप्रध्यापनेन सर्वास्त्रियश्चोपदेशेनानन्दय-न्तिवति ॥ ७ ॥

त्रव विश्वेदेवगुणकत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह संगतिर्वेदा ॥

इति चत्वारिंशत्तमं सूक्तं सप्तमो वर्गश्व समाप्तः॥

पदार्थ: - को पढ़ाने कौर उपदेश करने वाली (रोदमी) काकाश और प्रिक्षि के समान (क्रिभिष्ठते ) सामने पढ़ातीं वा उपदेश करतीं वे (विसप्टैः ) अन्तिव धनाढ्यों के साथ जैसे (मित्रः ) मित्र के समान प्यारे श्राचरण करने वाला (वरुणः ) कल के समान शान्ति देने वाला और (क्रिगः ) भग्नि के समान प्रकारितयश जन तथा (चन्द्राः ) क्रानन्द देने वाले (नः ) हमारे लिये (उपमम् ) उपमा जिस को दिई जाती उस को अतीव सिद्ध कराने वाले (क्रकम् ) सरकार करने योग्य घन घान्य को (नु ) शीध्र (यच्छन्तु ) देवें वैसे हम लोगों को (श्रद्ध-तावानः ) सत्य की प्रकाश करने वाली कन्या जन निरन्तर विद्या देवें हे विद्योक्षियो (य्यम् ) तुम (स्विस्तिभः ) सुलों से (नः ) हम लोगों की (सदा) सर्वदेव (पात) रक्षा करो ॥ ७॥

भविथि: — इस मंत्र में वाचक नुप्तापमालंकार है — जो भूमि के तुरुय स्माशील लक्ष्मी के तुरुय शोभती हुई, जल के तुरुय शांत, सहेली के तुरुय उपकार करने वाली बिदुषी पढ़ाने वाली हों वे सब कन्याओं को पढ़ा के और सब क्षियों को उपदेश से आनिदित करें।। ७।।

इस सूक्त में विश्वे देवों के गुण और कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥

यह चालीशवां मृक्त और सातवां वर्ग समाप्त हुआ।।

त्राय सप्तर्चस्य सूक्तस्य १-७ विसष्टिषिः। १ लिङ्गोन क्तदेवताः। २-६ भगः। ७ उषाः। १ निचृज्जन गती छन्दः। निषादः स्वरः। २ | ३ | ५ | ७ निचृत्तिष्टुप् ६ त्रिष्टुप्छन्दः। धैवतः स्वरः। ४ पङ्क्तिश्छन्दः। पठचमः स्वरः॥

> अथ प्रातरुत्थाय यावच्छयनं तावनमनु-ष्यैः किं किं कर्तव्यमित्याह ॥

श्रव सात ऋचा वाते इकतालीशवें सृक्त का श्रारम्भ है उस के प्रथम मंत्र में प्रातः काल उठ के जब तक सोवें तब तक मनुष्यों को क्या २ करना चाहिये इस वि०॥

त्रातर्भिं त्रातिरन्द्रं हवामहे त्रातिर्मेत्रावरंणा त्रातरिश्वनां । त्रातर्भगं पूपणं ब्रह्मणुरूपतिं त्रातः सोमंमुत रुद्रं हुंवेम ॥ १ ॥

प्रातः । श्रुग्निम् । प्रातः । इन्द्रंम् । हवामहे । प्रातः । मि-त्रावरुंणा । प्रातः । श्रुश्विनां । प्रातः । भगम् । पूपणम् । ब्रह्मणः ।पतिम् । प्रातरिति । सोमंम् । उत । रुद्रम् । हुवेम ॥९॥

पदार्थः—( प्रातः ) प्रभाते ( त्र्प्राप्तम् ) पावकम् (प्रातः) ( इन्द्रम् ) विद्युतं सूर्वं वा ( हवामहे ) होमेन विचारेण प्रशांसेम् (प्रातः ) ( मित्रावरुणा ) प्राणोदानाविव सांक्राजानौ (प्रातः ) ( त्र्प्रियना ) सूर्याचन्द्रमसौ वैद्यावध्यापकौ वा (प्रातः ) ( भ-गम् ) ऐश्वर्यम् (पूषणम् ) पृष्टिकरं वायुम् ( ब्रह्मणस्पतिम् )

ब्रह्मणो वेदस्य ब्रह्माण्डस्य सकलैश्वर्यस्य वा स्वामिनं जगदीश्वरम् (प्रातः) (सोमम्) सर्वोषिगणम् (उत्) (रुद्रम्) पाप-फलदानेन पापिनां रोदियतारम् पापफलमोगेन रोदकं जीवं वा (हुवेम) प्रशंसेम ॥ १ ॥

त्र्रन्वयः —हे मनुष्या यथा वयं प्रातरिष्ठं प्रातिन्दं प्रातिनं न्नावरुणा प्रातरिन्दं प्रातिनं न्नावरुणा प्रातरिन्दं प्रातिनं ने प्रात्मगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं सोम-मृत प्राता रुद्रं हुवेम तथा यूयमप्याह्वयत ॥ १ ॥

भावार्थः—मनुष्ये रात्रेः पश्चिमे याम उत्थायावश्यकं कत्वा ध्यानेन शरीरस्थं ब्रह्माण्डस्थं वाऽग्निं विद्युतं प्राणोदानौ मित्राणि सूर्याचन्द्रमसावैश्वर्य पुष्टिः परमेश्वर त्र्योषधिगणः जीवश्च विचा-रेण वेदितव्यः पुनरग्निहोत्नादिभिः कर्मभिः सर्वं जगदुपकत्य कत-क्रत्येर्मवितव्यम् ॥ १ ॥

पद्रार्थ: - हे मनुष्यो! मैसे हम लोग (प्रातः) प्रभात काल में (अग्निम्) अग्नि को (प्रातः) प्रभात समय में (इन्द्रम्) विज्ञली वा सूर्य को (प्रातः) प्रातः समय (मित्रावरुणा) प्राण और उदान के समान मित्र और राजा को तथा (प्रातः) प्रभात काल (अश्विना) मूर्य चन्द्रमा वैद्य वा पड़ाने वालों की (क्रिम्स्के) विचार से प्रशंसा करें (प्रातः) प्रभात समय (भगम्) ऐश्वर्ध्य को (पूषणम्) पृष्टि करने वाले वायु को (ब्रह्मणस्पतिम्) वेद ब्रह्माएड वा सकलैश्वर्ध के स्वामी जगदीश्वर को (सोमम्) समस्त ओषधियों को (उत् ) और (प्रातः) प्रभात समय (रुद्रम्) फल देने से पापियों को रुलाने वाले ईश्वर वा पाप फल भोगने से रोने वाले जीव की (हुवेम) प्रशंसा करें वैसे तुम भी प्रशंसा करो ॥ १॥

भविथि:-- मनुष्यों को राति के पिछिले पहर में उठ कर आवश्यक का-

र्घ्य कर ध्यान से शरीरस्थ वा ब्रह्मायडस्थ वा विजुली प्राण उदान मित्र सूर्य चन्द्रमा ऐश्वर्य पुष्टि परमेश्वर श्रोषधिगण श्रीर जीव, विचार से जान ने योग्य हैं फिर श्राग्नि-होत्रादि कामों से सब जगत् का उपकार कर कृतकृत्य होना चाहिये ॥ १ ॥

> पुनर्मनुष्यैः किं कर्तव्यमित्याह ॥ फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को०॥

त्रातिर्जितं भगंमुयं हुंवेम व्यं पुत्तमितंतिर्यो वि-धर्ता । त्राधिरवद्यं मन्यमानस्तुरिक्दाज्यं विद्यं भगं भृजीत्याहं ॥ २ ॥

प्रातः ऽजितंम् । भगंम् । उयम् । हुवेम । वयम् । पुत्रम् । भः विदे । यः । विऽधिता । भाष्रः । चित् । यम् । मन्यंमानः । तुरः । चित् । राजां । चित् । यम् । भगंम् । भिचि । इति । भाहे ॥ २ ॥

पदार्थः—(प्रातजितम् ) प्रातरेव जेतुमुत्कर्षियतुं योग्यम् (मगम् ) ऐश्वर्यम् (उग्रम् ) तेजोमयम् (ह्वेम ) झब्दयेम् (वयम् ) (पुत्रम् ) पुत्रमिव वर्तमानम् (ग्न्नादितेः ) श्रव्तिः । श्रव्याया भूमेः प्रकाशस्य वा (यः ) (विधर्ता ) विविधानां लोकानां धर्ता (श्राप्तः ) यः सर्वेस्समन्ताद्भियते (चित् ) श्र्रपि (यम् ) (मन्यमानः ) विजानन् (तुरः ) शीध्रकारी (चित् ) इव (राजा ) प्रकाशमानः (चित् ) श्रपि (यम् ) (भगम् ) ऐश्वर्यम् (मित् ) भजेषं सेवेष (इति ) श्रवेन प्रकारेण (श्राह् ) उपदिश्वतिश्वरः ॥ २ ॥

त्रन्वयः —हे मनुष्याः ! योऽदिते विधर्ताऽऽ प्रश्चिन् मन्यमानस्तुरो राजा चिदिव परमात्मा यं भगं प्राप्तमाह यत्प्रेरिता वयं पुत्रमिव प्रान्तितमुग्रं भगं हुवेमेति यं चिदहं भित्त तं सर्वे उपासीरन्॥ २॥

भावार्थः — त्रत्रत्रोपमात्राचक लु॰ — मनुष्यैः प्रातरुत्याय सर्वाधारं परमेश्वरं ध्यात्वा सर्वाणि कर्तद्यानि कार्याणि विचिन्त्य धर्मेण पुरुष्यार्थेन प्राप्तमैश्वर्य भोक्तव्यं भोजयितव्यमितीश्वर उपदिशति ॥२॥

पदिश्विः—हे मनुष्यो (यः) नो (अदितेः) अन्तरिक्तस्य भूमि वा प्रकाश का (विधर्ता) वा विविधलोकों का धारण करने वाला (आधः, वित्) नो सब और से धारण सा किया जाता (मन्यमानः) जानता हुआ (तुरः) शिक्षकारी राजा ) प्रका-शमान (वित्) निश्चय से परमात्मा (यम्) जिस (भगम्) ऐश्वर्य की प्राप्ति होने को (आह्) उपदेश देता है जिस की प्रेरणा पाये हुए (वयम्) हम लोग (पुत्रम्ं) पुत्र के समान (प्रातर्जितम्) प्रातःकाल ही उत्तमना से प्राप्त होने को योग्य (उप्रम्) तेनोमय तेन भरे हुए (भगम्) ऐश्वर्य को (हुवेम) कहे (इति) इस प्रकार (यम्, चित्) निस को निश्चय से मैं (भिक्त्) सेवं उस की उपासना करें॥ २॥

भावार्थः—इस मंत्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार है—मनुष्यों को चाहिये कि प्रातः समय उठकर सब के आधार परमेश्वर का ध्यान कर सब करने योग्य कामों को नाना प्रकार से चिंतवन कर धर्म और पुरुवार्थ से पाये हुए ऐश्वर्य को मोगें वा भुगावें यह ईश्वर उपदेश देता है ॥ २ ॥

पुनर्मनुष्येरी श्वरः किमर्थे प्रार्थनीय इत्याह ॥ फिर मनुष्यों को ईश्वर की प्रार्थना क्यों करनी चाहिये इस विषय को ।॥

भग प्रणेतर्भग सत्यंराधो भगेमां धियमुदंबाद-दंन्नः । भगप्रणो जनय गोभिरश्वेर्भग प्र नृभिर्नृ-वन्तः स्याम ॥ ३॥ भर्ग । प्रणित्रिति प्रश्नेतः । भर्ग । सत्येऽराधः । भर्ग । इमाम् । धिर्यम् । उत् । मृत् । ददंत् । नः । भर्ग । प्र । नः । जन्य । गोभिः। अर्थः । भर्ग । प्र । नृश्मेः । नृश्वन्तेः। स्याम् ॥३॥

पदार्थः -( मग ) सकलेश्वर्ययुक्त (प्रणेतः ) प्रकर्षण प्रा-पक ( भग ) सेवनीयतम ( सत्यराधः ) सत्यं राधः प्रक्रत्याख्यं धनं यस्य तत्सम्बुद्धौ ( भग ) सकलेश्वर्यप्रद (इमाम् ) वर्तमानां प्रशस्ताम् ( धियम् ) प्रज्ञाम् ( उत् ) ( त्र्यव ) रच्च वर्धय वा त्रप्रव हचचो । इति दीर्घः । ( ददत् ) प्रयच्छन् ( नः ) त्र्यस्म-म्यम् ( भग ) सर्वेसामग्रीप्रद ( प्र ) ( नः ) त्र्यस्मम्यम् ( जन् न्य ) ( गोभिः ) धेनुभिः पृथिव्यादिभिर्वा ( त्र्यश्वैः ) तुरङ्गिर्भ-हद्भिविद्यदादिभिर्वा ( भग ) सकलेश्वर्ययुक्त ( प्र ) ( नृभिः ) नायकैः श्रेष्ठैमनुष्येः ( नृवन्तः ) वहूत्तममनुष्ययुक्ताः ( स्याम ) भवेम ॥ ३ ॥

त्रान्वयः —हे भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेश्वर स्वं क्रपपा न इमां धियं दददस्मानुदव हे भग नो गोभिरश्वैः प्रजनय हे भग स्वमस्मान्नुभिः प्रजनय यतो वयं नृवन्तस्स्याम ॥ ३॥

भावार्थः -ये मनुष्या इश्वराज्ञाप्रार्थनाध्याने।पासनानुष्ठानपुः रःसरं पुरुषार्थं कुर्वन्ति ते धर्मात्मानो भूत्वा सुमहायास्सन्तः सक-लैदवर्यं लभन्ते ॥ ३ ॥

पदार्थ: — हे [ मग ] सकलैश्वर्ययुक्त [ प्रणेतः ] उत्तमता से प्राक्षि कराने वाले [ मग, एत्यराघः ] ऋत्यन्त सेवा करने योग्य सत्य प्रकृतिरूप धनयुक्त [ मग ] सकल ऐश्वर्य देनेवाले ईश्वर आप कृपाकर [ नः ] हम लोगों के लिये [ इमाम् ]

इस प्रशंसायुक्त [ वियम् ] उत्तम बुद्धि को [ ददत् ] देते हुए हम लोगों की [ उ-दव ] उत्तमता से रक्षा की निये हे [ मग ] सर्वसामश्री युक्त [ नः ] हम लोगों के लिये [ गोमिः ] गौयें वा पृथिवी श्रादि से [ श्रश्तैः ] वा शिश्रगामी घोड़ा वा पवन वा विजुली श्रादि से [ प्र,जनय ] उत्तमता से उत्पत्ति दीनिये हे [ मग ] सक्तलैश्व-ध्यं युक्त श्राप हम लोगों को [ नृमिः ] नायक श्रष्ठ मनुष्यों से [प्र] उत्तम उत्पत्ति दीनिये निस से हम लोग [ नृवन्तः ] बहुत उत्तम मनुष्य युक्त [स्याम] हों ॥ ३ ॥

भावार्थः — जो मनुष्य ईश्वर की माज्ञा, प्रार्थना, ध्यान और उपासना का माचरण पहिले करके पुरुषार्थ करते हैं वे धर्मात्मा होकर भच्छे सहायवान् हुए स-कल ऐश्वर्थ को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥

पुनर्मनुष्यैः केन कीहरीर्भवितव्यमित्याह ॥

फिर मनुष्यों को किस से कैसा होना चाहिये इस विषय को ।।

उतेदानीं भगवन्तः स्याम्रोत श्रंपित्व उत मध्ये श्रन्हांम् । उतोदिता मघवन्त्सूर्यस्य वयं देवानां सुम्तो स्याम ॥ ४ ॥

ड्रत। ह्रदानीम्। भगंऽवन्तः । स्याम् । उत् । प्रुऽपिस्ते । उत् । मध्ये । भन्होम् । उत् । उत्ऽईता । मुघऽवन् । सूर्यस्य । व्यम् । देवानीम् । सुऽमृतौ । स्याम् ॥ ४ ॥

पदार्थः—( उत ) ( इदानीम् ) वर्तमानसमये ( मगवन्तः) बहूत्तमैश्वर्ययुक्ताः ( स्याम ) ( उत ) ( प्रिपित्वे ) प्रकर्षेणैश्वर्य-स्य प्राप्तौ ( उत ) ( मध्ये ) ( ऋन्हाम् ) दिनानाम् ( उत ) ( उदिता ) उदये ( मघवन् ) परमपूजितैद्दवर्थेश्वर ( सूर्यस्य )

सिवतृत्तोकस्य (वयम् ) (देवानाम् ) त्र्याप्तानां विदुषाम् (सु-मतौ ) (स्याम ) मवेम ॥ ४ ॥

श्रन्वयः हे मघवन् ! जगदीइवरेदानीमुत प्रिष्तव उतान्हां मन् ध्य उत सूर्यस्योदितोतापि सायं भगवन्तो वयं स्याम देवानां सुमतौ स्याम ॥ ४ ॥

भावार्थः — ये मनुष्या जगदी इवराश्रया ज्ञापाल नेन विद्दत्सङ्गा-दितपुरुषार्थिनो भूत्वा धर्मार्थकाममो ज्ञासिद्धये प्रयतन्ते ते सकलै-वर्षयुक्ताः सन्ति स्त्रपु कालेषु सुखिनो भवन्ति ॥ ४॥

पदार्थ:—हे [ मघवन् ] परम पूजित ऐरवर्ध्युक्त जगदीश्वर [ इदानीम् ] इस समय [ उत ] और [ प्रपित्वे ] उत्तमता से ऐश्वर्ध्य की प्राप्ति समय में [ उत ] और [ अन्हाम् ] दिनों के [ मध्ये ] बीच [ उत ] और [ मूर्यस्य ] सूर्यलोक के [ उदिता ] उदय में [ उत ] और सायंकाल में [ भगवन्तः ] बहुत उत्तम ऐश्वर्य- युक्त [ वयम् ] हम लोग [ स्थाम ] हों [ देवानाम् ] तथा आप्तविद्वानों की [ सु- मतौ ] श्रेष्ठमित में स्थिर हों ॥ ४ ॥

भावार्थः - जो मनुष्य जगदीश्वर का आश्रय और आज्ञा पालन से विद्वा-नों के संग से अति पुरुषार्थी हो कर धर्म अर्थ काम और मोक्त की सिद्धि के लिये प्रयत्न करते हैं वे सकलैश्वर्य युक्त होते हुए भृत भविष्यत् और वर्तमान इन तीनों कालों में सुखी होते हैं ॥ ४ ॥

> पुनर्मनुष्याः किं रुत्वा कीटशा भवेयुरित्याह ॥ फिर मनुष्य क्या करके कैसे हों इस विषय को०॥

भगं युव भगंवाँ ऋस्तु देवास्तेनं व्यं भगंवन्तः स्याम । तं त्वां भगु सर्वे इज्जोहवीति स नों भग पुरयुता भंवेह ॥ ५ ॥ भर्गः । एव । भर्गऽवान् । श्रस्तु । देवाः । तेनं । व्यस्। भर्गऽवन्तः । स्याम । तम् । त्वा । भग् । सर्वः । इत् । ज्ञो-ह्वीति । सः । नः । भग् । पुरुःऽएता । भव । इह ॥ ५॥

पदार्थः—(भगः) भजनीयः (एव) (भगवान्) सकल्लैश्वर्यसम्पनः (श्रस्तु) (देवाः) विद्वांसः (तेन) (वयम्) (भगवन्तः) सकल्लेश्वर्ययुक्ताः (स्थाम) (तम्) (त्वा) त्वाम् (भग) सर्वेश्वर्यप्रद (सर्वः) संपूर्णः (इत्) एव (जोहवीति) भृशं प्रशंसति (सः) (नः) श्रस्माकम् (भग) भजनीय व-स्तुप्रद (पुरएता) यः पुर एति श्रग्रग्रामी भवति सः (भव) (इह) श्रिस्मिन् वर्तमाने समये॥ ५॥

श्रन्वयः — हे भग यो भवान् भगो भगवानस्तु तेनेव भगः वता सह वयं देवा भगवन्तस्त्याम हे भग यहसर्वो जनस्तं खा जोहवीति स इह नोऽस्माकं पुरएनाऽस्तु हे भग त्विमदस्मदर्थं पुरएता भव ॥ ५ ॥

भविश्वः-हे जगदीइवर यो भगवान् भवान् सर्वोन्सर्वेमैइव-र्य ददाति तत्सहायेन सर्वे मनुष्याः धनाढ्या भवन्तु ॥ ५ ॥

पदार्थ:—हे [ भग ] सकल ऐश्वर्ध्य के देने वाले जो आप [ मगः ] अत्यन्त सेवा करने योग्य [ मगवान् ] सकलैश्वर्ध्य संपन्न [ अस्तु ] हो ओ [ तेनेव ] उन्ही भगवान् के साथ [ वयम् ] हम [ देवाः ] विद्वान् लोग [ मगवन्तः ] सकलैश्वर्ध्य युक्त [ स्याम ] हों हे सकलैश्वर्ध्य देने वाले जो [ सर्वः ] सर्व मनुष्य [ तम् ] उन [ त्वा ] आप को [ जोहवीति ] निरन्तर प्रशंसाकरता है [सः] वह [ इह ] इस समय

में [नः] हमारे [पुरएता] आगे जाने वाला हो और हे [मग] सेवा करने योग्य वस्तु देने वाले आप [उत्] ही हमारे अर्थ आगे जाने वाले [भव] हूजिये ॥ ५॥

भावार्थ:—हे जगदीश्वर जो सकलैश्वर्धवान् आप सब को सब ऐश्वर्ध देते हैं उन के सहाय से सब मनुष्य धनादच होवें ॥ ९ ॥

पुनर्भनुष्याः की ह्या भूत्वा किं प्राप्य किं कुर्युरित्याह ॥ किर मनुष्यों को कैसे हो कर क्या पाकर क्या करना चाहिये इस विषय को ।॥

समंध्वरायोषसों नमन्त दिधक्रविव शुर्चये पु-दायं । अर्वाचीनं वंसुविदं भगं नो रथिम्वाइवा-वाजिन आ वंहन्तु ॥ ६ ॥

सम्। भृष्वरायं । उपतंः । नुमन्तु । दृष्टिकावांऽइव । जुर्वये । पदायं । भ्रवीचीनम् । वृत्तुऽविदंम् । भगम् । नुः । रथम्ऽइव । भ्रवांः । वृज्ञिनः । भ्रा । वृह्वन्तु ॥ ६ ॥

पदार्थः— (सम् ) ( श्रध्वराय ) हिंसारहिताय धन्यांय व्यवहाराय ( उपसः ) प्रभातवेलायाः ( नमन्त ) नमन्ति (दिधिकावेव ) धारकान् कमतइव ( ग्रुचये ) पिवत्राय ( पदाय ) प्राप्तविवाय ( श्रवांचीनम् ) इदानीन्तनं नूतनम् ( वसुविदम् ) यो वसूनि विन्दिति प्राप्तोति तम् ( मगम् ) सर्वेदवर्ययुक्तम् (नः ) श्रय्यान्ति ( रथामिव ) रमणीयं यानिमिव ( श्रश्वाः ) महान्तो वेग-वन्तस्तुरङ्गा श्रागुगामिनो विद्यदादयो वा ( वाजिनः ) ( श्रा ) ( वहन्तु ) ॥ ६॥

श्रन्वयः-रथमिवाश्वा ये वाजिनो जनाः शुचयेऽध्वराय पदा-योपसो दिधकावेव सन्ममन्त तेऽवीचीनं वसुविदं भगं न श्रा व-इन्तु ॥ ६ ॥

भविषिः - त्रत्रत्रोपमा - ये मनुष्याः प्रातरुत्थाय वेगयुक्ताव्व-वरसधो गत्वाऽऽगत्वाऽऽलस्यं विहायेश्वर्यं प्राप्य नम्ना जायन्ते त एव पवितं परमात्मानं प्राप्तुं शक्नुवन्ति ॥ ६ ॥

पद्रार्थ:--( रथिन, अश्वाः ) रमणीय यान को महान् वेग वाले घोड़े वा शीध जाने वाले निजुली आदि पदार्थ जैसे वेसे जो (वाजिनः ) विशेष ज्ञानी जन (शुवये) पिन्त्र (अध्वराय) हिंसा रहित धर्मयुक्त व्यवहार (पदाय) श्रीर पाने योग्य पदार्थ के लिये (उपसः ) प्रभात वेला की (दिषकावेद ) धारणा करने वालों को प्राप्त होते के समान (सल्लमन्त ) श्रच्ले प्रकार नमते हैं वे (अर्वाचीनम् ) तत्काल प्रसिद्ध हुए नवीन (वमुविदम् ) धर्नों को प्राप्त होते हुए (मगम् ) सर्व ऐस्वर्ध्य युक्त जन को श्रीर (नः ) हम लोगों को (श्रा,वहन्तु) सब श्रार से उन्नति को पहुंचावें ॥ ६ ॥

भविष्यः—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है-जो मनुष्य प्रातः काल उठ के वेगयुक्त बोड़ों के समान शीध जाकर आकर आतस्य छोड़ ऐश्वर्य को पाय नम्र होते हैं वेही पवित्र परमात्मा को पा सकते हैं ॥ ६ ॥

पुनर्विदुष्यः स्त्रियः किं कुर्युरित्याह ॥ फिर विदुषी स्त्री क्या करें इस विषय को॰ ॥

श्रक्वांवतीगों मंतीनं उषासों वीरवंतीः सदंमुच्छ-न्तु भुद्राः। घृतं दुहांना विश्वतः प्रपीता यूयं पति स्वस्तिभिः सदां नः॥ ७॥ ८॥ स्रवंऽवतीः । गोऽमंतीः । नः । उपसंः । न्रीरऽवंतीः । सः दंम् । उच्छन्तु । भुद्राः । घृतम् । दुर्हानाः । विश्वतंः । प्रऽ-पीताः । यूयम् । पात् । स्वस्तिऽभिः । सदौ । नः॥ ७॥८॥

पदार्थः — ( ऋश्वावतीः ) ऋश्वा महान्तः पदार्था विद्यन्ते यासु ताः ( गोमतीः ) गावो धेनवः किरणा विद्यन्ते यासु ताः ( नः ) ऋस्माकम् ( उषासः ) प्रभातवेला इव शोममाना ऋत्र वा छन्दसीत्युपधादीर्घः (वीरवतीः) वीरा विद्यन्ते यासु ताः (सदम्) सीदन्ति यस्मिन् तम् ( उच्छन्तु ) सेवन्ताम् ( भद्राः ) कल्पाणकर्यः ( घृतम् ) उदकम् ( दुहानाः ) प्रपूरयन्त्यः ( विद्यतः ) सर्वतः ( प्रपीताः ) प्रकर्षण पीता वर्धयिष्यः ( यूयम् ) ( पात ) ( स्वस्तिभिः ) ( सदा ) ( नः ) ॥ ७ ॥

त्र्यन्वयः —हे त्रप्रध्यापकोपदेशिका विदुष्यस्त्रिय उपास इवा-इवावतीर्गोमतीर्वीरवतीर्भद्राः प्रपीता विश्वतो घृतं दुहानाः भवत्यो नः सदमुच्छन्तु यूपं स्वस्तिभिनेस्सदा पात ॥ ७॥

भावार्थः - त्रत्रत्र वाचकलु ॰ - यथोषसस्तर्वात् निद्रास्थात् मृ-तककल्पात् चेतियत्वा कर्मसु प्रवर्तगन्ति तथेव सत्यो विदुष्यस्ति-यस्सर्वा स्त्रियोऽविद्यानिद्रास्था ऋध्यापनोपदेशाभ्यां चेतियत्वा सत्क-र्मसु प्रेरयन्त्विति ॥ ७ ॥

त्रव मनुष्याणां दिनचर्याप्रतिपादनादेतदर्थस्य पूर्वसूकार्थन सह संगतिर्वेद्या ॥

इत्येकचत्वारिंशत्तमं सूक्तमष्टमो वर्गश्च समाप्तः॥

पदार्थ: — हे पढ़ाने और उपदेश करने वाली परिडता स्त्रियो तुम ( उवासः ) प्रमात वेला सी शोभती हुई ( अश्वावतीः ) निन के समीप बड़े २ पदार्थ विद्यमान ( गोमतीः ) वा किरणे विद्यमान ( वीरवर्तीः ) वा वीर विद्यमान ( भद्राः ) जो कल्याण करने ( प्रपीताः ) उत्तमता से बढ़ाने और ( विश्वतः ) सब ओर से ( घृतम् ) जल को ( दुहानाः ) पूरा करती हुई आप ( नः ) हमारे ( सदम् ) स्थान को (उच्छन्तु ) सेवो वह ( यूयम् ) तुम ( स्विस्तिभिः ) सुखों से ( नः ) हम लोगों की ( सदा ) सर्वदैव ( पात ) रक्षा की निये ॥ ७ ॥

भावार्थ: - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है - जैसे प्रभात वेला सब निद्रा में ठहरे हुए मरे हुए जैसों को चैतन्य करा कमों में युक्त कराती हैं वैसे ही होती हुई विदुषी स्त्रियां सब अविद्यानिद्रास्थ स्त्रियों को पढ़ाने और उपदेश करने से अच्छे कामों में प्रवृत करावें ॥ ७ ॥

इस सूक्त में मनुष्यों की दिनचय्यी का प्रतिपादन होने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥

यह इकतालीशवां मुक्त और आठवां वर्ग समाप्त हुआ।।

न्त्रथ पड़्चस्य सूक्तस्य १-६ वितिष्ठिषः । विश्वे देवा देवताः । १ । ३ निचृत्तिष्टुप् । ४ । ५ वि-राट् तिष्टुप् । २ तिष्टुष्ठन्दः । धेवतः स्वरः । ६ निचृत्पङ्किश्वन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

भथ पूर्णिविद्यां जनाः किं कुर्युरित्याह ॥ भन छः ऋचा वाले वयालीशवें मूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में पूरी विद्या वाले जन क्या करें इस विषय को०॥

त्र ब्रह्माणो त्राङ्गिरसो नक्षन्त त्र क्रेन्ट्नुर्नभ्-न्यंस्य वेतु । त्र धेनवं उद्युतो नवन्त युज्याता-मद्री त्रध्वरस्य पेशेः ॥ १ ॥

प्र। ब्रह्माणेः । ब्रङ्गिस्सः । नुक्षन्त । प्र। क्रन्दनुः । नुभ-न्यस्य । वेतु । प्र।धेनवंः । उद्ध्यतः । नुवन्त । युज्याताम् । श्रद्धाः इति । श्रध्वरस्यं । पेशः ॥ १ ॥

पदार्थः—(प्र) ( ब्रह्माणः ) चतुर्वेदविदः ( ब्र्रङ्गिरसः ) प्राणा इव सिह्यासु व्याप्ताः ( नज्ञन्त ) व्याप्तवन्तु (प्र) (क्रन्दनुः ) त्र्राह्माता ( नभन्यस्य ) नभस्यन्तरिच्ने प्रथिव्यां सुखे वा भवस्य नभ इति साधारण नाम निर्धं । १ । १ । (वेतु ) व्याप्तितु प्राप्तोतु (प्र) (धेनवः ) दुग्धदात्रयो गाव इव वाचः (उन्द्रमुतः ) उदकं प्राप्ता नद्य इव ( नवन्त ) स्तुवन्ति ( युज्याता- म ) युक्ती भवतः ( त्र्रद्री ) मेघविद्युतौ ( त्र्रध्वरस्य ) त्र्राहिंसनीयस्य व्यवहारस्य ( पेदाः ) सुद्धपम् ॥ १ ॥

श्रन्वय!-हे ब्रह्माणीङ्ऽगिरसी विद्यांतः यथा कन्दनुर्नभन्य-स्याध्वरस्य पेदाः प्र वेतूदप्रुत इव धेनवोऽध्वरस्य पेद्यो नवन्त यथा-ऽद्री ऋध्वरस्य पेद्यो प्र युज्यातां तथा विद्यानु भवन्तः प्र नवन्त ॥१॥

भावार्थ:- त्रात वाचकलु --ये चतुर्वेदविदो विहांसोऽहिंसा-दिलकणस्य धर्भस्य स्वक्षपं बोधयन्ति ते स्तुत्या मवन्ति ॥ १ ॥

पदिणि:—हे (ब्रह्मागुः) चारों वेदों के जानने वाले जनो ( ब्रह्मिरसः) प्राणों के समान विद्वान् जन जैसे (क्रन्दनुः) बुलाने वाला (नमन्यस्य) अन्तरिक्षं पृथिवी वा मुख में उत्पन्न हुए (अध्वरस्य) न नष्ट करने योग्य व्यवहार के (पेशः) सुन्दर रूप को (प्र, वेतु) अच्छे प्रकार प्राप्त हो वा (उद्युतः) उदक जल को प्राप्त हुई निदयों के समान (धेनवः) और दूध देने वाली गौओं के समान वाणी अहिंसनीय व्यवहार के रूप की (नवन्त) स्तृति करती हैं और नैसे (अद्री) मेच और विज्ञली अहिंसनीय व्यवहार के रूप को (प्रयुज्याताम्) प्रयुक्त हों आप छोग वैसी विद्याओं में (प्र, नक्षन्त) व्याप्त हों ओ। १॥

भावार्थ: -इसमन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-जो चारों वेद के जानने वाले, विद्वान् जन, ऋहिसादिलक्षण हैं जिस के एमे धर्म के स्वरूप का बोध कराते हैं वे स्तुति करने योग्य होते हैं ॥ १ ॥

के विहांसः श्रेष्ठाहसन्तीत्याह ॥ कौन विद्वान् जन श्रेष्ठ होते हैं इस विषय को ॥

सुगस्ते त्रग्ने सनंवितो त्रध्वां युङ्क्ष्वासुते हरितो रोहितंश्च । ये वा सद्यंत्ररुषा वीर्वाहों हुवे देवानां जिनमानि सत्तः॥२॥

सुऽगः । ते । भ्रम्ते । सर्ने ऽवित्तः । भ्रध्वां । युङ्ध्व । सु-

ते। हरितः। गोहितः। च। ये। वा। सद्यन्। मुरुषाः। वीरुऽवार्हः। हुवे। देवानाम्। जनिमानि। सुनः॥ २॥

पदार्थः—(सुगः) सुष्टु गच्छन्ति यस्मिन्सः (ते) तव ( श्रग्ने ) पावक इव विद्याप्रकाशित ( सनिवतः ) यः सनातने- न बेगेन वित्तः लब्धः ( श्रध्वा ) मार्गः ( युङ्क्ष्व ) युक्तो भव ( सुते ) उत्पनेऽस्मिन् जगति ( हरितः ) दिश इव हरित इति दिङ्गाम निर्धं । १२ ( रोहितः ) नद्य इव रोहित इति नदी- नाम निर्धं । १३ । (च) ( ये ) (वा) (सद्यन्) सद्यनि स्थाने ( श्रवः ) रक्तादिगुणविशिष्टाः ( वीरवाहः ) ये वीरान् वहन्ति प्राप्यन्ति ते ( हुवे ) प्रशंसेयम् ( देवानाम् ) विदुषाम् ( जनिरमानि ) जन्मानि ( सत्तः ) निष्ण्णः ॥ २ ॥

अन्वयः - हे त्राग्ने मुनेऽस्मिन् जगति ये हिस्तो रोहितश्चेष स-सनरुषा वीरवाहो वा सन्ति तेषां देवानां जनिमानि सत्तोऽहं हुवे तथा यस्ते सुगः सनवित्तोऽध्वाऽस्ति यमहं हुवे तं स्वं युङ्ख्व॥ २॥

भावार्थः - त्रत्रत्र वाचकलु • -त एव विहांसः श्रेष्ठास्सन्ति ये सनातनं वेदप्रतिपाद्यं धर्ममनुष्ठायानुष्ठापयन्ति तेपामेव विदुषां जनम सफलं भवति ये पूर्णा विद्याः प्राप्य धर्मीतमानो भूत्वा प्रीत्या सर्वान् सुशिक्षयन्ति ॥ २ ॥

पदार्थ: -हे ( अग्ने ) अग्नि के समान विद्याप्रकाशित ( सुते ) उत्पन्न हुए इस जगत् में ( ये ) जो ( हरितः ) दिशाशों के समान (रोहितः, च) और निदेशों के समान (सद्दन्) स्थान में ( अरुषाः ) लालगुगायुक्त ( वीरवाहः ) वीरों को पहुं-

चाने वाले हैं उन (देवानाम्) विद्वानों के (जिनिमानि) जन्मों को (सत्तः) आ-सत्त हुआ मैं (हुवे) प्रशंसा करता हूं वैसे जो आप का (सुगः) अच्छे जाते हैं जिस में वह (सनवित्तः) सनातन वेग से प्राप्त (अध्वा) मार्ग है जिस की कि मैं प्रशंसा करूं उस को आप (युक्त्व) युक्त करे। ॥ २॥

भावार्थ: —इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है – वेही विद्वान् जन श्रेष्ठ हैं जो सनातन वेद प्रतिपादित धर्म का अनुष्ठान करके कराते हैं उन्हीं विद्वानों का जन्म सफल होता है जो पूर्ण विद्या को पाकर धर्मात्मा होकर प्रीति के साथ सब को अच्छी शिक्षा दिलाते हैं ॥ २ ॥

पुनर्विद्दांसः किं कुर्युरित्याह ॥ किर विद्वान क्या करें इस विषय को०॥

समुं वो युज्ञं महयुत्रमों भिः त्र होतां मुन्द्रो रिंरिच उपाके। यजंस्य सुपुर्वणीक देवाना युज्ञियां-मरमंतिं वद्याः॥ ३॥

सम् । कुं इति । वः । युज्ञम् । महयन् । नमंःऽभिः । प्र । होतां। मन्द्रः । रिरिचे । उपाके । यजंस्व । सु । पुरुऽमनीक । देवान् । आ। युज्ञियांम । मरमंतिम् । वुवृत्याः ॥३॥

पदार्थः—(सम्) (ऊ) (वः) गुष्माकम् (यज्ञम्) विद्याप्रचार-मयम् ( महयन् ) सन्कुर्वन्ति ( नमोभिः ) आनादिभिः ( प्र ) ( होता ) दाता ( मन्द्रः ) आनन्दप्रदः ( रिरिचे ) आन्यायात् पृथग्भव ( उपाके ) समीपे ( यज्ञस्व ) सङ्गच्छस्व ( सु ) (पुः वंशिक ) पुरूष्यनीकानि सैन्यानि यस्य तत्संबुद्धौ ( देवान् ) विदुषः ( आ ) ( यज्ञियाम् ) या यज्ञमहिति ताम् ( अरमितिम् ) पृशी प्रज्ञाम् ( वष्टत्याः ) प्रवर्त्तेय ॥ ३ ॥ श्रन्त्रय: —हे पुर्वणीक राजन त्वं देवान सुयजस्व यिज्ञयाः मरमितमा वरखाः मन्द्रो होता सनुपाके प्र रिरिचे हे विद्वांसी ये नमोमिवी यज्ञं सन्महयन तानु यूर्य सत्कुरुत ॥ ३॥

भावार्थः —ये विद्यांसः सत्कर्मानुष्ठानाष्यं यज्ञमनुतिष्ठन्ति ते पुष्कलवीरसेनास्सन्तः सर्वेषामानन्दप्रदा भवन्ति ॥ ३ ॥

पदार्थः -हे (पुर्वणीक) बहुत सेनामीं वाले रामा आप (देवान्) विद्वानों को (सुयनस्व ) अञ्झे प्रकार प्राप्त हो मो (यिद्वायःम्) जो यहा के योग्य
होती उस (अरमतिम्) पूरी मित को (आ, बहुत्याः) ग्रहत कराओ (मन्द्रः)
आनन्द देने वा (होता) दान करने वाले होते हुए (उपाके) समीप में (प्र,रिरिषे)
अन्याय से अलग रहिये हे विद्वानों जो (नमोभिः) अञ्चादिकों से (वः) तुम लोगों
के (यहाम्) विद्याप्रचारमय यहां का (सम्महयन्) सन्मान करते हैं (उ) उन्हीं
का तुम सत्कार करों ॥ ३॥

भविथि:—जो विद्वान् जन सत्कर्मानुष्ठानयज्ञ का अनुष्ठान करते हैं बे पुष्कल बीर सेना वाले होते हुए सब को आनन्द देने वाले होते हैं ॥ ३ ॥

> पुनरतिथिग्रहस्थाः परस्परं किं कुर्युरित्याह ॥ फिर श्रतिथि श्रीर गृहस्थ परस्पर क्या करें इन विषय को०॥

यदा वीररुषं रेवती दुरोणे स्योनशीरतिथिः राचिकेतत् । सुत्रीतो श्राग्नः सुधितो दम श्रा स विशे दोति वार्यमियंत्ये ॥ ४॥

यदा । वीरस्यं । रेवतः । दुरोणं । स्योन्ऽशीः । अति। थिः । आऽचिकेतत् । सुःशीतः । अग्निः।सुऽधितः । दमें । आ। सः । विशे । दाति । वार्यम् । इयंत्ये ॥ ३ ॥ पदार्थः—(यदा) (वीरस्य) (रेवनः) बहुधनयुक्तस्य (दुरोणे) गृहे (स्योनशीः) यः सुखेन शेते सः (ऋतिथिः) सत्योपदेशकः (ऋतिकेतत्) समन्ताहिजानाति (सुप्रीतः) सु- प्रु प्रसन्नः (ऋगिनः) पावक इव पवित्रतेजस्वी (सुप्रितः) सुन्दु हितकारी (दमे) गृहे (ऋषा) (सः) (विशे) प्रजा- ये (दाति) ददाति (वार्यम्) वरणीयं विज्ञानं (इयत्ये) सु- स्वप्राप्तीच्छाये॥ ४॥

त्र्यन्यः — यदा स्योनशीरातिथी रेवतो वीरस्य दुरोण त्र्या चि-केतत्तदा सोऽग्निरिव सुधितः सुप्रीतो ग्रहस्थस्य दमे इयत्यै विशे वार्यमा दाति ॥ ४ ॥

भावार्थः—श्रत वाचकलु ॰ -हे मनुष्याः ! यदा विहान्धार्मिक उपदेशकोऽतिथिर्युष्माकं गृहाएयागच्छेत्तदा सम्यगेनं सन्कुरुत हे-श्रतिथे यदा यत्र यत्र भवान् रमणं कुर्यात्तत्र सर्वेभ्यः सत्यमुष-दिशेत् ॥ १ ॥

पदार्थः—(यदा) जब (स्यानशीः) मुख से सोने वाला ( अतिथिः) सत्य उपदेशक (रेवतः) बहुत धन वाले ( वीरस्य ) वीर के (दुराणे ) घर में ( आचिकेतत् ) सब आरे से जानता है तब (सः) वह ( अग्निः ) अग्नि के समान पवित्र (सुधितः ) अच्छा हित करने वाला (सुप्रीतः ) सुन्दर प्रसन्न गृहस्य के (दमे ) घर में (इयत्ये ) सुखप्राप्ति की इच्छा के लिये (विशे ) और प्रना सन्तान के लिये (वार्यम् ) स्वीकार करने योग्य विज्ञान को ( आ, दाति ) सब आरे से देता है ॥ ॥

भविर्थः -- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है-हे मनुष्यो ! जब वि-

द्वान् धार्मिक उपदेश करने वाला अतिथि जन तुम्हारे घरों को आवेतव अच्छे प्रकार उसका सत्कार करो हे अतिथि जब जहां जहां आप रमण अमण करें वहां वहां सब के लिये सत्य उपदेश करें ॥ ४ ॥

पुनस्ते गृहस्थातिथयः परस्परस्मै किं किं कुर्युरित्याह ॥ किर वे गृहस्थ अतिथि परस्पर के लिये क्या क्या करें इस विषय को ॰॥

ड्रमं नों अग्ने अध्वरं जुंषस्व मुरुव्स्वन्द्रें य-शसं कृधी नः । आनक्तां बहिंः संदतामुपासोशन्तां मित्रावरुंणा यजेह ॥ ५॥

डमम् । नः । भग्ने । भध्वरम् । जुषस्व । मस्त्ऽसं । इन्द्रे । युश्तमम् । कृषि । नः । भा । नक्तां । बहिः । सदताम् । उपतां । उशन्तां । मित्रावरुणा । युज् । इह ॥५॥

पदार्थः—(इमम्)(नः) त्र्यस्माकम् (त्र्यग्ने) पावक इव विद्याप्रकाशितातिथे (त्र्यध्वरम्) उपदेशाल्यं यज्ञम् (जुष-स्व)(मरुत्सु) मनुष्येषु (इन्द्रे) राजिन (यशसम्) कीर्तिम् (कृषि) त्रत्र हयच इति दीर्घः(नः) त्र्यस्माकम् (त्र्रा) (नक्ता) रात्रिम् (बर्हिः) उत्तमासनम् (सदताम्) त्रासीदेत् (उपसा) दिनेन (उशन्ता) कामयमानौ (मित्रावरुणा) प्राणोदानाविव स्वीपुरुषौ (यज) (इह्) त्र्रास्मिन् जगिति॥ ५॥

श्रन्वयः —हे श्रग्ने स्वं मरुत्स्वन्द्रे न इममध्वरं सततं जु-षस्व नोऽरमाकं यशसं कृषि नक्तोषासा बर्हिरासदतामिहोशन्ता मि-सावरुणा स्वं यज ॥ ५ ॥ भावार्थः - यदाऽतिथिरागच्छेत्तदा गृहस्था ऋर्ष्याधासनम-धुपर्कप्रियवचनाचादिभिः सरकत्य पृष्ट्वा सत्यासत्यनिर्णयं कुर्वन्तव-तिथिश्व प्रश्नान्समादधातु ॥ ५॥

पद्धि:-हे (अग्ने) अग्नि के समान विद्या से प्रकाशित अतिथि आप (मरुत्सु) मनुष्यों के (इन्द्रे) और राजा के निमित्त (नः) हमलोगों के (इमस्) इस (अध्वरम्) उपदेशरूपी यज्ञ को निरन्तर (जुषस्व) सेवो (नः) हमारी (यशसम्) कीर्ति की वृद्धि (कृषि) करो (नक्तोपसा) रात्रि को दिन के साथ (बाईः) तथा उत्तम आसन को (आसदताम्) स्वीकार करो स्थिर होओ और (इह) इस जगत् में (उशन्ता) कामना करते हुए (मित्रावरुगा) प्राण और उदान के समान स्त्री पुरुषों को आप (यज) मिलो ॥ ५॥

भविधि:—जन श्रतिथि श्रावें तन गृहस्थ श्राव्ये पाद्य श्रासन मधुपर्क प्रिय वचन श्रीर श्रजादि कों से उसका सत्कार कर श्रीर पृत्र कर सत्य श्रीर श्रसत्य का निर्णय करें श्रीर श्रतिथि भी प्रश्नों के समाधान देवें ॥ ५॥

> धनकामाः पुरुषाः किं कुर्युरित्याह ॥ धन की कामना करने बाले क्या करें इस विषय को ॥

य्वाग्नि संहर्यं विश्व रायस्कामो विश्व-प्रत्यंस्य स्तीत् । इपं रुधिं पंत्रथहाजंम्समे यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥ ६ ॥ ९ ॥

एव । भग्निम् । सहस्यंम्। विसंष्ठः। रायऽकांमः। विश्व-प्रत्यंस्य । स्तौत् । इषंम् । रायम् । प्रश्यत् । वाजंम् । भ-स्मेइति । यूयम् । पात् । स्वस्तिऽभिः । सदो । नः ॥६॥९॥ पदार्थः—( एव ) ( त्र्राग्नम् ) पावकम् ( सहस्यम् ) सः हित भवम् ( विसिष्ठः ) त्र्रातिशयेन वसुः ( रायस्कामः ) रायो धन्त्रम् काम इच्छा यस्य सः (विश्वप्रन्यस्य ) विश्वेषु समग्रेषु स्नु-षु स्वरूपेषु भवस्य ( स्तीत् ) स्तीति ( इयम् ) त्र्राचादिकम् (रिष्म् ) श्रियम् ( पप्रथत् ) प्रथयति ( वाजम् ) विद्वानमनं वा (त्र्रास्मे ) त्र्रासमाकम् (य्यम्) (पात) (स्विस्तिभिः) (सदा) (नः)॥६॥

श्रन्वयः — यो रायस्कामो वितिष्ठो विद्वप्स्न्यस्य सहस्यमिनं स्तीत् स एवास्मे इषं रिवं वाजं पप्रथत् हे श्रातिथयः यृयं स्वस्ति-भिनोऽस्मान्सदा पात ॥ ६ ॥

भावार्थः—पस्य धनस्य कामना स्यात् स मनुष्योऽग्न्यादि विद्यां गृङ्गीयात् येऽतिथिसेवां कुर्वन्ति तानतिथयोऽधर्माचरणात् प्रथक्तदा रचन्तीति ॥ ६ ॥

श्रत्र विश्वेदेवगुणक्रत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह संगतिर्वेद्या॥

इति दिचत्व।रिंशत्तमं सूत्तं नवमो वर्गश्च समाप्तः॥

पद्रार्थः - जो (रायस्कामः ) धन की कायना वाला (वासेष्ठः ) अतीव निवासकर्त्ता जन (विश्वप्रत्यस्य ) समग्र रूपों में और (सहस्यम्) बल में हुए (अ-ग्निम् ) अग्नि की (स्तौत् ) स्तुति करता है (एव ) वहीं (अस्मे ) हमारीं (इषम्) अन्नादि सामग्री (रियम् ) लह्मी (वानम् ) विज्ञान वा अन्न को (पप्रथत् ) प्रसिद्ध करता है हे अतिथि जनो (यूयम् ) तुम (स्वस्तिभिः ) मुखों से (नः ) हम लोगों की (सदा ) सदैव (पात ) रक्षा करो ॥ ६ ॥

भावार्थः - जिस को धन की कामना हो वह मनुष्य अग्न्यादि विद्या को

प्रहरा करे जो श्रातिथियों की सेवा करते हैं उन को श्रातिथि लोग श्रावर्ग के श्रावररा से सदा श्रलग रखते हैं ॥ ६ ॥

इस सूक्त में विश्वे देवों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥

यह बयालीसवां सूक्त और नवम वर्ग पूरा हुआ।।

त्र्रथ पठचर्चस्य सूक्तस्य विशिष्टिषिः। विश्वे देवा देवताः । १ निचृत्तिष्टुप्। ४ त्रिष्टुप्। ३ विराट्तिष्टुप् छन्दः । धेवतःस्वरः २ । ५ भुरिक्पङ्किश्छन्दः। पठचमः स्वरः ॥

पुनरतिथिग्रहस्थाः परस्परस्मै किं किं प्रदयुरित्याह ॥

अब पाञ्च ऋषा वाले तेतालीशवें सूक्त का आरंभ है उस के प्रथम मन्त्र में किर अतिथि और गृहस्थ एक दूसरे के लिये क्या क्या देवें इस विषय को ।।

प्र वो यहोषुं देवयन्तो ऋर्चन्दावा नमोभिः एथिवी इषध्ये । येषां ब्रह्माएयसंमानि विप्रा वि-ष्वंग्वियन्ति वनिनो न शाखाः ॥ १ ॥

प्र। वः। युक्तेषुं। देवऽयन्तेः। श्रर्चेन्। द्यावां। नमंःऽभिः। प्रथिषी इति । इपध्ये । येपांम् । ब्रह्मांणि । असंमानि । विप्राः । विष्वंक् । विऽयन्ति । वनिनंः । न । शाखाः ॥१॥

पदार्थः—(प्र) (तः) युष्मान् (यज्ञेषु) विद्याप्रचारादिव्यवहारेषु (देवयन्तः) कामयमानाः ( श्रर्चन् ) श्रर्चन्ति
सरकुर्वन्ति (द्यावा) सूर्यम् (नमोभिः) श्रनादिभिः (प्रथिवी)
मूमिम् (इषध्ये) एष्टुं ज्ञातुम् (येषाम्) (श्रह्माणि) धनान्यनानि वा (श्रसमानि) श्रान्येषां धनैरतुरुपान्यधिकानीति यावत्
(विप्राः) मेधाविनः (विष्वक्) विषु व्याप्तं श्रष्ठचतीति (वि,
यन्ति) व्याप्नुवन्ति (विननः) वनसंबन्धो विद्यते येषां ते (न)
इव (शाखाः) याः खेऽन्तरिज्ञे शेरते ताः॥ १॥

श्रन्वयः — हे विप्राः ! येषामसमानि ब्रह्माणि वनिनः आखा न विष्विष्व यन्ति ये नमोभिरिषध्यै द्यावाष्ट्रियवी यज्ञेषु देवयन्तो वो युष्मान् प्रार्चस्तान् भवन्तोऽपि सत्कुर्वन्तु ॥ १ ॥

भविर्थः—हे स्त्रतिथयो विद्दांसो यथा गृहस्था स्त्रनादिभिर्यु-ष्मान्सत्कुर्युस्तथा यूयं विज्ञानदानेन गृहस्थान् सततं प्रीणन्तु ॥१॥

पदार्थ:—हे (विप्राः) बुद्धिमानो (येषाम्) जिन को (असमानि) भौरों के धनों से न समान किन्तु अधिक (ब्रह्माणि) धन वा अल (विनिः) वन संबन्ध रखने और (शाखाः) अन्तरिक्ष में सोनेवाली शाखाओं के (न) समान (विष्वक्) अनुकूल व्याप्ति जैसे हो वैसे (वि,यन्ति) व्याप्त होते हैं वा जो (न-मोमिः) अलादिकों से (इषध्ये) इच्छा करने वा जानने को (धावाप्टियवी) सूर्य और भूमि की (यज्ञेषु) विद्याप्रचारादिव्यवहारों में (देवयन्तः) कामना करते हुए (वः) तुम लोगों का (प्रार्चन्) अच्छा सत्कार करते हैं उनका तुम भी सत्कार करो ॥ १॥

भावार्थ: -हे श्रतिथि विद्वानो ! जैसे गृहस्थ जन अलादि पदार्थों के साथ आप का सत्कार करें वैसे तुम विज्ञान दान से गृहस्थों को निरन्तर प्रसन्न करो ॥१॥

पुनर्मनुष्याः कीहशा भवेयुरित्याह ॥

किर मनुष्य कैसे हों इस विषय को ।।

प्र युज्ञ एंतु हेत्वो न सित्तर्यच्छध्वं समनसो घृताचीः। रत्युणीत बहिरंध्वरायं साधूध्वी शोचीषि देवयून्यंस्थुः॥ २॥

प्र। युज्ञः। एतु। हेर्त्वः। न।साप्तिः। उत्। युद्धध्वम्।

सऽमंनसः । घृताचीः । स्तृणीत । बहिः । अध्वरायं । साधु । कुद्धी । ग्रोचींषि । देवऽयूनि । अस्थुः ॥ २ ॥

पदार्थः— (प्र) प्रकर्षे (यहाः) विज्ञानमयः सगन्तुमहैः (एतु) प्राप्तोतु (हेत्वः) प्रदक्षो वेगवान् (न) इव (सितः) (ग्रन्थः) (उत् ) (यच्छध्वम्) उद्यमिनः कुरुत (समनसः) सज्ञानाः समानमनसः (घृताचीः) या घृतमुदकमञ्चन्ति ता रात्रीः घृताचीति रात्रिनाम निषं १। १। (स्तृणीत) ग्राच्छा-दयत (बिहः) ग्रान्तरित्तम् (ग्रध्वराय) न्त्राहिंसामयाय यज्ञाय (साधु) समीचीनतया (ऊर्द्धो) ऊर्ध्वं गन्तृणि (शोचींपि) तेजांसि (देवयूनि) देवान् दिव्यान् गुणान् कुर्वन्ति (ग्रास्थुः) तिष्ठिन्ति ॥ २॥

त्रन्वयः -हे समनसो विहासो यान युष्मान यज्ञ एतु ते यूयं हेत्वस्सितिन सर्वान् प्रोचच्छध्वं यस्योध्या देवयूनि शोचींष्यस्थु-स्तस्मादध्वराय यूयं घृताचीर्वहिश्व साधु स्तृणीत ॥ २ ॥

भावार्थः — त्रत्रत्रोपमा • — हे गृहस्याः येन वायूदकीषधयः पवि-त्रा जायन्ते तं यज्ञं सततमनुतिष्ठन्तु यज्ञधूमेनान्तरिज्ञमाच्छादयत हे त्र्रितिथयो यूर्यं सर्वान्मनुष्यान् सार्थिरश्वानिव धर्मकृत्येषूद्यमिनः क्रित्वेषामालस्यं दूरीकुरुत यदेतान् सकला श्रीः प्राप्त्रयात् ॥ २ ॥

पदार्थः — हे (समनसः) समान ज्ञान वा समान मन वाले विद्वानो जिन आप लोगों को (यज्ञः) विज्ञानमय संग करने योग्य व्यवहार (एतु) प्राप्त हो वे आप लोग (हेन्वः) अच्छे बढ़े हुए वेगवान् (सिप्तः) घोड़ा के (न) समान सब को (प्रोद्यच्छध्वम्) श्रतीव उद्यमी करो जिस के (ऊर्ध्वा) ऊपर जाने वाले (देवयूनि) दिव्य उत्तम गुर्णों को करते हुए ( शोचींपि ) तेज ( श्रन्धुः ) स्थिर होते हैं उस से ( श्रन्धाय ) श्रहिसामय यज्ञ के लिये श्राप ( घृताचीः ) रात्रियों श्रीर ( वर्हिः ) श्रन्तिस्त को ( साधुं ) समीचीनता से ( स्तृशीत ) श्राच्छादित करो ॥ २ ॥

भविर्ध: — इस मन्त्र में उपमालङ्कार है – हे गृहस्थो जिस से वायु जल और खोषि पवित्र होती हैं उस यज्ञ का निरन्तर अनुष्ठान करो। यज्ञ धूम से अन्तरिज्ञ को ढांपो हे अतिथियो तुम सब मनुष्यों को सार्थि, घोड़ों को जैसे वैसे धर्म कामों में उद्यमी कर इन का आलस्य दूर करो जिस से इन को समस्त लच्मी प्राप्त हो॥ २॥

## पुनर्विद्दांसः किं कुर्युरित्याह ॥

फिर विद्वान् जन क्या करें इम विषय को ।।

श्रा पुतामो न मातरं विभृताः सानौ देवासी बर्हिपः सदन्तु । श्रा विश्वाची विदृश्यांमन्कुग्ने मा नो देवतांता मधंस्कः ॥ ३ ॥

भा। पुत्रासंः । न । मातरंम् । विऽभृंत्राः । सानौं । देवाः संः । बहिषंः । सदन्तु । भा। विश्वाची । विद्याम् । अनुकु । भग्ने । मा। नः । देवऽताता । मुधंः । कृरितिं कः ॥ ३॥

पदार्थ:—( न्न्रा ) ( पुत्रासः ) पुताः ( न ) इव ( मातः रम् ) ( विभृत्राः ) विशेषेण पोषकाः ( सानौ ) ऊर्ध्वे देशे ( देवासः ) विहांसः ( बर्हिषः ) प्रष्टद्धाः (सदन्तु) न्त्रासीदन्तु (न्न्रा ) ( विश्वाची) या विश्वमञ्चित (विदथ्याम्) विदथेषु गृहेषु सार्ध्वा नीतिम् ( न्न्नतक्तु ) कामयताम् ( न्न्न्ने ) विहन् ( मा ) ( नः ) न्न्नरसाकम् ( देवताता ) दिव्यगुणप्रापके यहो ( मृषः ) हिंस्नान्

#### (कः) कुर्याः॥ ३॥

श्रन्वयः है श्रम्ने ! यथा विश्वाची विद्यामानक्तु तदुप-देशेन त्वं नो देवताता मधो मा कः ये देवासो सानौ विभृत्राः पु-त्रासो मातरन वर्हिषः श्रा सदन्तु तास्त्वं कामयस्व ॥ ३ ॥

भावार्थः - अत्रोपमा • - सैव मातोत्तगा या ब्रह्मचर्येण विदुषी
भूत्वा सन्तानान् सुशिक्ष्य विद्ययेषामुन्नतिं कुर्यात् स एव पिता श्रेछोऽस्ति यो हिंसादिदोषरहितान्संतानान् कुर्यात् त एव विद्वांसः
प्रशस्ताः सन्ति येऽन्यान् मनुष्यान् मातृवत् पाल्यान्ति ॥ ३ ॥

पद्रियः—हे ( अपने ) निद्वःन् जैमे (निश्वाची ) निश्व को प्राप्त होने वाली ( निद्ध्याम् ) घरों में नीति को ( आ, अनक्तु ) सब ओर से चाहे उस के उपदेश से आप (नः ) हमारे ( देवताता ) दिव्य गुणों की प्राप्ति कराने वाले यज्ञ में (मृत्रः) हिंसकों को ( मा, कः ) मत करें जो ( देवासः ) निद्वान् जन ( सानौ ) उपरले देश स्थान में ( बिभूत्राः ) निशेष कर पृष्टि करने वाले ( पुत्रासः ) पुत्र नैसे ( मातरम् ) माता को ( न ) वैसे ( बाईपः ) उत्तम वृद्ध जन ( आ, सदन्तु ) स्थिर हों उन की आप कामना करें ॥ ६ ॥

भावार्थ:—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है-वही माता उत्तम है जो ब्रह्म-चर्य से विदुषी होकर सन्तानों को श्रच्छी शिक्षा देकर विद्या से इनकी उन्नति करें वही पिता श्रेष्ठ है जो श्रहिंसादि दोष रहित सन्तान करें वेही विद्वान् प्रशंसा पाये हैं जो और मनुष्यों को मा के समान पालते हैं ॥ ३॥

> पुनर्मनुष्याः किं कुर्युरित्याह ॥ फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को० ॥

ते सीषयन्त जोपमा यजंत्रा ऋतस्य धाराः सुदुघा दुहांनाः। ज्येष्ठं वो ऋद्य मह स्ना वसूंनामा

# गंन्तन समनसो यति ष्ठ॥ ४॥

ते । सीष्यन्त । जोषंम् । षा । यजंत्राः । ऋतस्यं । धाराः । सुऽदुर्घाः । दुर्हानाः । ज्येष्ठंम् । वः । मृद्य । महंः । षा । वसृनाम् । षा । गृन्तुन् । सऽमनसः । यति ।स्य ॥४॥

पदार्थः—(ते) (सीषयन्त) शपथान् कुरुत (जोषम्) पूर्णम् (श्रा) (यजत्रा) संगन्तारः (ऋतस्य) सत्यस्य (धाराः) वाचः (सुदुधाः) कामानां पूरियत्रीः (दुहानाः) पूर्णिशि-द्याविद्याः (ज्येष्ठम्) (वः) युष्मान् (श्रद्य) (महः) महत् (श्रा) (वसूनाम्) धनानाम् (श्रा) (गन्तन्) प्राप्नुत (समनसः) समान-विज्ञानाः (यति) प्रयतन्ते यस्मिन् तस्मिन् (स्थ) भवत ॥ ४॥

श्रन्वय: —ये यजत्रा जोषमासीपयन्त ते समनस ऋतस्य सु दुचा दुहाना धारा श्रा गन्तन यत्यास्थ हे धार्मिका वो युष्मान् वसूनां महो ज्येष्ठमद्य प्राप्नोतु ॥ ४ ॥

भावार्थः — ये सत्यवादिनः सत्यकर्तारः सत्यमन्तारो भवन्ति । ते पूर्णकामा भूत्वा सर्वान्मनुष्यान् विदुषः कर्तुं शक्कवन्ति ॥ ४ ॥

पदार्थ: — जो (यजत्राः ) संगकरने वाले (जोषम् ) पूरी ( आसीषय-न्त ) शौंकरें (ते ) वे (समनसः ) एकसे विज्ञान वाले जन (आरतस्य ) सत्य की (सुदुघाः) कामनाश्रों की पूरी करने वाली (दुहानाः) पूर्ण शिक्षा विद्या युक्त (धाराः ) वाणियों को (आ,गन्तन ) प्राप्तहों श्रीर (यित ) जिसमें यद्म करते हैं उस व्यवहार में (आ, स्थ ) स्थिर हों हे धार्मिक सज्जनो (वः ) तुमलोगों को (वसूनाम् ) धनों का (महः ) महान् (ज्येष्टम् ) प्रशंसित भाग (अद्य ) आज प्राप्त हो ॥ ४॥ भावार्थ: जो सत्य कहने, सत्य करने और सत्य मानने वाले होते हैं वे पूर्णकाम होकर सब मनुष्यों को विद्वान कर सकते हैं ॥ ४ ॥

पुनर्मनुष्याः किं कुर्युरित्याह ॥ फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को॰ ॥

युवा नों त्राग्ने विक्ष्वा दंशस्य त्वयां व्यं सं-हसाव्वास्क्राः । राया युजा संधमादो त्रिरिष्ठा यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥ ५ ॥ १० ॥

एव । नः । भग्ने । विच्वु । मा । दशस्य । त्वयां । व-यम् । सहसाऽवन् । भास्काः । राया । युजा । सधऽमादेः । भरिष्टाः । यूयम् । पात् । स्वस्तिऽभिः । सदां । नः ॥५॥१०॥

पदार्थः—( एव ) श्रत्र निपातस्य चेति दीर्घः ( नः ) श्र-स्मान् ( श्रग्ने ) विद्वन् ( विक्षु ) प्रजासु ( श्र्या ) ( दशस्य ) देहि ( त्वया ) सह ( वयम् ) ( सहसावन् ) बहुबल्युक्त (श्र्या-स्त्राः ) समन्तादाहृताः ( राया ) धनेन ( युजा ) युक्तेन ( सध-मादः ) समानस्थानाः ( श्रारिष्टाः ) श्रहिंतिताः (यूयम्) (पात)ः ( स्विस्तिभिः ) ( सदा ) ( नः ) श्रस्मान् ॥ ५॥

त्रन्वयः —हे सहसावनग्ने ! त्वं विद्धु नो धनं दशस्य यतस्त्वया सह युजा वयं राया सधमाद त्र्यास्का त्र्यारिष्टास्स्याम यूयं स्वस्ति-भिनेः सदा पात तानेव वयमपि रह्मेमहि॥ ५॥

भावार्थः -हे विद्यांसो ! यूयमस्मान् विद्याः प्रदत्त येन वयं प्र-

जासूत्तमानि धनादीनि प्राप्य युष्मान् सततं रत्नेम ॥ ५ ॥

श्रत्र विश्वेदेवगुणऋत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सं-गतिर्वेदा ॥

इति तिचत्वारिंशत्तमं सूक्तं दशमो वर्गश्च समाप्तः॥

पदार्थ:—हे [सहसावन् ] बहुबलयुक्त [अग्ने ] विद्वान् आप [विज्ञ ] प्रजाननों में [नः ] हम लोगों को धन [दशस्य ] देओ जिस से [स्वया ] तुम्हारे साथ [युजा ] युक्त [वयम् ] हम लोग [राया ] धन से [सधमादः ] तुल्य स्थान वाले [आरकाः ] सब ओर से बुलाये और [अरिष्टाः ] अविनष्ट हों [यूयम् ] तुम [स्विस्तिभिः ] मुलों से [नः ] हम लोगों की [सदा ] सर्वदा [पात ] रक्ता करो [एव ] उन्हीं की हम लोग भी रक्ता करें ॥ ५ ॥

भावार्थ: —हे विद्वानो ! तुम हम को विद्या देश्रो जिस से हम लोग प्रजा-जनों में उत्तम धन श्रादि पाकर तुम्हारी सदैव रह्मा करें ॥ ५ ॥

इस मूक्त में विश्वे देवों के गुण श्रीर कामों का वर्णन होने से इस मूक्त के श्रर्थ की इस से पूर्व मुक्त के श्रर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥

यह तयालीशवां मृक्त और दशवां वर्ग समाप्त हुआ।।

श्रथ पठचर्चस्य सूक्तस्य वितिष्ठिषिः । लिङ्गोक्ता देवताः । १ निचृज्जगती छन्दः । निषादः । स्वरः । २ । ३ । निचृ-च्चिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । ४ । ५ । पङ्किश्छ-न्दः । पठचमः स्वरः ॥

मनुष्येः सृष्टिविद्यया सुखं वर्धनीयमित्याह ॥

श्रव चवालीशर्वे सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को सृष्टि विद्या से सुख बढ़ाना चाहिये इस विषय को० ॥

दुधिकां वंः प्रथमम् विवनोषसंम् भिं सिमंद्धं भगं-मृतये हुवे । इन्द्रं विष्णुं पृष्णुं ब्रह्मणुरपतिमादि-त्यान्दावाप्रिथिवी ऋप स्वंः ॥ १ ॥

द्धिऽक्राम्। वः। प्रथमम्। मथिनां। उपसंम्। मगिनम्। सम्ऽइंद्धम्। भगेम्। ऊतये। हुवे। इन्द्रंम्। विष्णुंम्। पूप-णंम्। ब्रह्मंणः। पतिम्। मादित्यान्। द्यावांष्टिश्वी इति। मपः। स्वर्थितिं स्वंः॥ १॥

पदार्थः -( दिधकाम् ) यो धारकान् कामित ( वः ) यु-ष्मान् ( प्रथमम् ) त्र्यादिमम् ( त्र्राश्वना ) सूर्याचन्द्रमसौ ( उष-सम् ) प्रभातवेलाम् ( त्र्राग्नम् ) पावकम् ( सिमिद्धम् ) प्रदी-त्रम् ) ( मगम् ) ऐश्वर्यम् ( ऊतये ) धनाढ्याप ( हुवे ) त्र्रा-ददे ( इन्द्रम् ) विद्युतम् ( विष्णुम् ) व्यापकं वायुम् ( पूषणम् ) पुष्टिकरमोषधिगणम् ( त्रह्मणस्पतिम् ) ब्रह्माण्डस्य स्वामिनं परमात्मानम् ( स्त्रादित्यान् ) सर्वोन्मासान् ( यावाष्टियेवी ) सूर्य-भूमी ( स्त्रपः ) जलम् ( स्वः ) सुखम् ॥ १ ॥

त्रन्वयः —हे विहांसो ! यथोतयेऽहं वः प्रथमं दिधकामित्रनोषसं सिनिद्धमिन भगिनिन्दं विष्णुं पूषणं बह्मणस्पतिमादित्यां यावाष्ट-थिवी त्रप्रपः स्वश्च हुवे तथा मदर्थ यूयमप्येतिहियामादत्त ॥ १ ॥

भावार्थः - स्त्रत्र वाचकलु ॰ -हे मनुष्याः ! यथा विद्वांस स्त्रा-दितः भूम्यादिविद्यां संगृह्य कार्यसिद्धिं कुर्वन्ति तथा यूयमपि कु-रुत ॥ १॥

पदार्थ:—हे विद्वानो जैसे (ऊतये) धनादिके लिये मैं (वः) तुम लोगों को और (प्रथमम्) पहिले (दिधिकाम्) जो धारण करने वालों को कम से प्राप्त होता उसे (अधिना) सूर्य और जन्द्रमा (उपसम्) प्रभातवेला (सिमिद्धम्) प्रदीस (अगिनम्) अगिन (भगम्) ऐधर्य्य (इन्द्रम्) विजुली (विष्णुम्) व्यापक वायु (पृषणम्) पृष्टि करने वाले ओपधिगण ( ब्रह्मणस्पतिम् ) ब्रह्माण्ड के स्वामी (आदित्यान्) सब महीने (द्यावाप्टिथवी ) सूर्य और भूमि (अपः ) जल और (स्वः) मुख को (हुवे) प्रहण करता हूं वैसे ही मेरे लिये इस विद्या को आपमी प्रहण करें ॥ १॥

भावार्थ: — इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है ० — हे मनुष्यो! नैसे विद्वान् जन
प्रथम से भूमि श्रादि की विद्या का संग्रह करके कार्य सिद्धि करते हैं वैसे तुम भी
करो ॥ १ ॥

पुनर्विहांसः किं कुर्ध्वेरित्याह ॥ फिर विद्वान् जन क्या करें इस विषय को०॥

द्धिकामु नमंसा बोधयंन्त उदीरांणा युज्ञमुंप

त्रयन्तंः। इळाँ देवीं बहिंषि सादयंन्तोऽश्विना वित्रां सुहवां हुवेम ॥ २ ॥

द्विधि आम् । कुँ इति । नर्मसा । बोधर्यन्तः । उत्ऽ-ईरोणाः । युज्ञम् । उप ऽप्रयन्तेः । इळाम् । देवीम् । बहिँषि । सादर्यन्तः । सुध्वनां । विप्रां । सुऽहवां । हुवेम् ॥ २ ॥

पदार्थ: (दिषकाम्) प्रधिव्यादिधारकाणां क्रमितारम् (उ) (नमसा) त्रानाचेन सरकारेण वा (बोधयन्तः) (उदीराणाः) उरक्रष्टं ज्ञानं प्राप्ताः (यज्ञम्) संगतिकरणाख्यम् (यज्ञम्) (उप, प्रयन्तः) प्रयत्नेनोपायं कुर्वन्तः (इळाम्) प्रशंसनीयां वाचम् (देवीम्) दिव्यगुणकर्मस्वभावाम् (बर्हिषि) चिद्रकरे व्यवहारे (सादयन्तः) (त्राश्विना) त्राध्यापकोपदेन् शकौ (विप्रा) मेधाविनौ विपश्चितौ (सुहवा) शोभनानि हन्वान्याह्यानानि ययोस्तौ (हुवेम) प्रशंसेम ॥ २॥

श्रन्वयः हे मनुष्या यथा नमसा दिधकां बोधयन्त उदीरा-णा यज्ञमुष प्रयन्त उ देवीमिळां बिहिषि सादयन्तो वयं सुहबाऽ-श्विना विप्रा हुवेम तथैती यूयमप्याच्चयत ॥ २ ॥

भविष्यः-त्रप्रत्र वाचकलु • – त एव विद्यांसी जगद्धितैषिण-स्मन्ति ये सर्वत्र विद्याः प्रसारयन्ति ॥ २ ॥

पदार्थ: —हे मनुष्यो जैसे (नमसा) अलादि से वा सत्कार से (दावि-काम्) पृथिवी आदि के धारण करने वालों को (बोधयन्तः) बोध दिलाते हुए (उदीराणाः) उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त (यज्ञम्) यज्ञका (उपप्रयन्तः) प्रयक्त करते (उ) और (देवीम्) दिव्य गुण कर्म स्वभाव वाली (इळाम्) प्रशंसनी-य वाणी को (बर्हिषि) वृद्धि करने वाले व्यवहार में (सादयन्तः) स्थिर कराते हुए हम लोग (सहवा) शुभ बुलाने जिन के उन (श्रश्वना) पढ़ाने और उपदेश करने वाले (विप्रा) बुद्धिमान् पिडतों की (हुवेम) प्रशंसा करें वैसे उनकी तुम भी प्रशंसा करों ॥ २॥

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है-वे ही विद्वान् जन जगत् के हितैषी होते हैं जो सब जगह विद्या फैलाते हैं ॥ २ ॥

पुनविंदांसः किं कुर्युरित्याह ॥

फिर विद्वान् जन क्या करें इस विषय को० ॥

द्धिक्रावाणं बुबुधानो श्रग्निमुपं ब्रुव उषसं सूर्ये गाम। ब्रध्नं मांश्र्यतोर्वरुणस्य ब्भुं ते विश्वा-स्महुंरिता यावयन्तु ॥ ३ ॥

द्धिऽक्रावंणम् । बुबुधानः । अग्निम् । उपं । बुवे । उप-संम् । सूर्यम् । गाम् । ब्रध्नम् । मंश्चतोः । वर्रणस्य । बुशु-म् । ते । विश्वां । अस्मत् । दुःऽहता । युवयन्तु ॥ ३ ॥

पदार्थः—(दिधकावाणम् ) धारकाणां यानानां क्रामियतारं गमियतारम् ( वुवुधानः ) विजानन् ( त्र्राग्निम् ) बन्हिम् (उप ) ( ब्रुवे ) उपिदशामि (उपसम्) प्रमातवेलाम् ( सूर्यम् ) सूर्यलोः कम् ( गाम् ) भूमिम् ( ब्रुवम् ) महान्तम् ( मंश्रतोः ) मन्य-मानान् विदुषो याचमानस्य ( वरुणस्य ) प्रेष्ठस्य ( बश्रुम् )

धारकं पोषकं वा (ते ) (विश्वा) विश्वानि सर्वाणि (श्रस्मत्) श्रम्मकं सकाज्ञात् (दुरिता) दुरितानि दुष्टाचरणानि (यावयन्तु) दूरीकुर्वन्तु श्रत्र संहितायामित्याद्यचो दीर्घत्वम् ॥ ३ ॥

त्र्यन्वयः है विद्यांसो ! दिधकावाणमिनमुषसं व्रधं सूर्यं गां मंश्वतोर्वरुणस्य वर्धुं च यान्युष्मानप्रत्युप ब्रुवे ते मवन्तोऽस्म-त्तिदिश्वा दुरिता यावयन्तु ॥ ३ ॥

भावार्थः—न्त्रत्र वाचकलु • -यथाऽता विहांसस्तर्वेग्यो विद्याऽ भयदाने कत्वा पापाचरणात्ष्यक् कुर्वन्ति तथा सर्वे विहांसः कु • र्युः ॥ ३ ॥

पदार्थ:— हे विद्वानो (दिधकावाणम्) धारण करने वाले यानों को च-लाने वाले (अग्निम्) आग (उपसम्) प्रभातवेला (बध्नम्) महान् (सूर्यम्) सूर्यलोक (गाम्) भूमिको (मंश्चतोः) मानते हुए विद्वानों को मांगने वाले (वरु-णस्य) श्रेष्ठ जनके (बश्चम्) धारण वा पोपण करने वाले को तथा जिनको आप के प्रति (उप,ब्रुवे) उपदेश करता हूं (ते) वे आपलोग (अस्मत्) हम से (विश्वा) सब (दुरिता) दुष्ट आचरणों को (यावयन्तु) दूर करें ॥ ३॥

भावार्थ: — इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है - जैसे आप्त विद्वान् सब के लिये विद्या और अभयदान देकर पाप के आचरण से उन्हें अलग करते हैं वैसे सब विद्वान करें ॥ ३ ॥

पुनर्विद्दान् कि विज्ञाय कि कुर्यादित्याह ॥

किर विद्वान जन क्या जान कर क्या करें इस विषय को ० ॥

दिधिकार्वा प्रथमो वाज्यवीये रथानां भवति
प्रजानन् । संविद्दान उपसा सूर्यणादित्येभिर्वसुंभिरङ्गिरोभिः ॥ ४ ॥

बुधिऽकावां । प्रथमः । वाजी । भवीं । भये । रथांनाम्। भवति । प्रऽज्ञानन् । सम्ऽविदानः । उपसां । सूर्येण । भादि-त्योभेः । वसुंऽभिः । भक्तिंरःऽभिः ॥ ४ ॥

पदार्थः—(दिधकावा) धारकाणां गमिवता (प्रथमः)
श्रादिमः साधकः (वाजी) वेगवान् (श्रवी) प्राप्तप्रेरणः (श्रग्रे)
पुरस्सरम् (रथानाम्) रमणीयानां यानानाम् (भवति) (प्रजान्त् )प्रकर्षेण जानन् (संविदानः) सम्यग्विज्ञानं कुर्वन् (उ-प्रसा) प्रातर्वेलया (सूर्येण) सवित्रा (श्रादित्येभिः) संवत्सरस्य मासैः (वसुभिः) प्रथिव्यादिभिः (श्रङ्गिरोभिः) वायुभिः ॥ ४॥

त्रान्वयः —यो दिधकावा प्रथमो वाज्यवीग्निरुषसा सूर्येणादि-त्येभिवसुभिरङ्गिरोभिस्सिहितस्सन् रथानामग्रे वोढा मवति तं प्रजा-नन्संविदानस्सन् विद्वान् सम्प्रयुञ्जीत ॥ ४ ॥

भावार्थः - येऽग्निविद्यां जानन्ति ते यानानां सद्यो गमिवतारो भवन्ति॥ ४॥

पद्रियः—जो (दिधकावा) धारण करने वालों को पहुंचाने और (प्रथ-मः) प्रथम सिद्ध करने वाला (वाजी) वेगवान् (अर्वा) प्रेरणा को प्राप्त अगिन (उपसा) प्रातःकाल की वेला (सूर्येण) सूर्य लोक (आदित्येभिः) संवत्सर के महीनों (वसुभिः) पृथिवी आदि लोकों और (अक्रिरोभिः) पवनों के सहित होता हुआ (रथानाम्) रमणीय यानों के (अप्रे) आगे बहाने वाला (भवति) होता है उसको (प्रजानन्) उत्तमता से जानता और (संविदानः) अच्छे प्रकार उस का विज्ञान करता हुआ विद्वान् जन अच्छा प्रयोग करे ॥ ४॥ भावार्थ:-जो अग्निविद्या को जानते हैं वे रथों के शीघ चलाने वाले होते हैं॥ ४॥

# पुनर्विद्दांसः किं कुर्युरित्याह ॥

फिर विद्वान् जन क्या करें इस विषय को ।।

त्रा नो दिधिकाः पृथ्यांमनत्तर्यतस्य पन्थामन्वे-त्वा उं। शृणोतुं नो दैव्यं शर्धों त्रक्षिः शृणवन्तु विश्वे महिषा त्रमूराः ॥ ५ ॥ ११ ॥

भा। नः। द्धिऽक्राः। पृथ्योम् । भनक्तु। ऋतस्यं। पन्थाम्। भनुंऽएत्वै। ऊं इति। शृणोतुं। नः। दैव्यम्। शर्धः। भृप्तिः। शृण्वन्तुं। विश्वे। मृहिषाः। अमूराः॥ ५॥ ११॥

पदार्थः—(न्ना) (नः) (दिधिकाः) स्रश्व इव धार कान् कामियता गमियता (पथ्याम्) पथि साध्वीं गतिम् (न्नर्भः) नक्तु) कामयताम् (ऋतस्य) सत्यस्योदकस्य वा (पन्थाम्) पन्थानम् (न्नान्वेतवि) त्रान्वेतुमनुगन्तुम् (उ) (ग्नृणोतु) (नः) त्रास्माकम् (दैन्यम्) देवैर्विहाद्वितिष्पादितम् (ग्नर्षः) ग्रासिस्मवलम् (न्नामः) विद्यदिव (ग्राप्वन्तु) (विश्वे) सर्वे (महिषाः) महान्तः (न्नाम्सः) त्रामूढाः विद्वांसः॥ ५॥

श्रन्वयः —हे विद्वन ! भवान दिधिकाः पथ्यामिव नोऽस्मानः-तस्य पन्थामन्वेतवा श्रा श्रनक्तू श्रिप्रित्व सद्यो गच्छतु नो दैष्यं इर्षः शृणोतु महिषा विश्वेऽमूराः विद्वांसो नो दैष्यं वचः कृएवन्तु ॥५॥ भविषः - श्रत वाचकलु ॰ - हे मनुष्याः ! यथा परीक्षको न्या-येशो राजा वा सर्वेषां वचांसि श्रुत्वा सत्याऽसत्ये निश्चिनोति श्र-ग्न्यादिप्रयोगेण पन्थानं सद्यो गच्छति तथैव यूयं विद्वद्भयः श्रुत्वा धन्येण मार्गेण व्यवहत्य मौढ्यं त्यजत त्याजयत ॥ ५ ॥

त्रवाग्न्यश्वादिगुणकत्यवर्णनादेतदर्धस्य पूर्वसूकार्धन सह संगतिर्वेद्या ॥

इति चतुश्रत्वारिंशत्तमं सूक्तमेकादशो वर्गश्र समाप्तः॥

पद्रार्थ:—हे विद्वान् आप (दिधकाः) बोड़े के समान घारण करनेवालों को चलानेवाले (पथ्याम्) मार्ग में सिद्धि करनेवाली गित के समान (नः) हम लोगों के (ऋतस्य) सत्य वा जल (पन्धानम्) मार्ग के (अन्वेतवे ) पीछे जाने को (आ, अनक्तु) कामना करें (उ) और (अग्निः) बिजुली के समान शीध्र जावे और (नः) हमारे (दैव्यम्) विद्वानों ने उत्पन्न किये (शर्षः) शरीर और आत्मा के बल को (शृणोतु) सुने (महिषाः) महान् (विश्वे) सब (अन्यूराः) अमृद्ध अर्थात् विज्ञानवान् जन हमारे विद्वानों ने सिद्ध किये हुए बचन को (शृणवन्तु) सुने ॥ ५॥

मिविर्थि; — हे मनुष्यो ! जैसे परीक्षक न्यायाधीश वा राजा सब के वचनों को सुनके सत्य और असत्य का निश्चय करता और अग्नि आदि का प्रयोग कर शीघ मार्ग को जाता है वैसेही तुम लोग विद्वानों से सुन कर धर्मयुक्त मार्ग से अपना न्यवहार कर मूदता छोड़ो और छुड़ाओ।। ५।।

इस मूक्त में अग्निरूपी घोडों के गुण श्रीर कामों का वर्णन होने से इस मूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ यह चौवालीशवां सूक्त श्रीर ग्यारहवां वर्ग पूरा हुआ।

Se anne le spatier mente de la company de la

न्त्रथ चतुर्ऋचस्य पञ्चचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य विसिष्ठिषिः। सिवता देवता। २ तिष्ठुप्। ३ । ४ निचृत्रिष्टुप्। १ विराट् तिष्ठुप् छन्दः। धैवतः स्वरः। पुनर्विद्दांसः किंवत् किं कुर्युरित्याह ॥ अब पैतालीशर्वे मूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में फिर विद्वान् जन किस के तुल्य क्या करें इस विषय को०॥

श्रा देवो यांतु सिवता सुरत्नीऽन्तरिक्षप्रा व-हंमानो श्रेश्वैः।हस्ते दर्धानो नयी पुरूणि निवेश-यंत्रच प्र सुवञ्च भूमं॥ १॥

या । देवः । यातु । सिविता । सुऽरत्नेः । यन्तिरिच्छऽपाः । वर्हमानः । अर्थैः । हस्ते । दर्धानः । नर्यो । पुरूणि । निऽवेशयम् । च । प्रऽसुवन् । च । भूमं ॥ ९ ॥

पदार्थः— ( न्ना ) समन्तात् ( देवः ) दाता दिव्यगुणः ( यातु ) न्नागच्छतु ( सिवता ) सकलिश्वर्षप्रदः ( सुरह्नः ) शोभनं रह्नं रमणीयं धनं यस्मादस्य वा ( न्नानिति न्नामोति ( वहमानः ) प्राप्तवन् प्राप्यन् ( न्नानिति ) किरणैरिव महद्भिरिग्नजलादिभिः ( हस्ते ) करे ( दधानः ) धरन् ( नर्या ) नम्यो हितानि ( पुरूषि ) बहूनि ( निवेशयन् ) प्रवेशयन् ( च ) ( प्रस्वन् ) प्रसुवन्ति यस्मिन् तदैश्वर्यम् ( च ) ( भूम ) भवेम ॥ १॥

**अन्वयः** — हे मनुष्याः ! सुरत्नस्सविता देवोऽन्तरित्तप्रा अश्वे-

र्भूगोलान् वहमानः पुरूणि नर्पा दधानो निवेशयन् प्रसुवं याति तथा सर्वमेतत्प्रापयंश्वेश्वर्य हस्ते दधानो विद्वानायातु तेन सह वय-ठचेदशा भूम ॥ १॥

भावार्थः - स्त्रत्र वाचकलु • - ये मनुष्याः सूर्यवच्छुभगुणक-र्मप्रकाशिता मनुष्यादिहितं कुर्वन्ति ते विष्ठेश्वर्यं प्राप्नुवन्ति॥ १॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ( मुरतनः ) जिस के वा जिस से मुन्दर रमणीय धन होता ( सिवता ) जो सकलैश्वर्य देने वाला ( देनः ) दाता दिन्य गुणवान् ( भन्तिस्त्राः ) अन्तरिक्त को न्याप्त होता ( अश्वेः ) किरणों के समान महान् अनि जल आदिकों से भूगोलों को ( वहमानः ) पहुंचता वा पहुंचाता ( पुरूषि ) बहुत ( नर्या ) मनुष्यों के लिये हितों को ( दघानः ) धारण करता और ( निवेशयन् ) प्रवेश करता हुआ ( प्रमुवम् ) जिस में नाना रूप उत्पन्न होते हैं उस ऐश्वर्य को प्राप्त होता है वसे इस से प्राप्त कराता हुआ ( च) और ऐश्वर्य को (हस्ते) हाथ में धारण करता हुआ विद्वान ( आ, यातु ) आवे उस के साथ हम लोग ( च ) भी वैसे ही ( भूम ) होवें ॥ १ ॥

भावार्थ: -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोषमालंकार है- जो मनुष्य सूर्थ के तुल्य शुभ गुण श्रीर कर्मों से प्रकाशित, मनुष्यादि प्राणियों का हित करते हैं वे बहुत ऐ-श्रर्थ पाते हैं ॥ १ ॥

> पुना राजादिजनः कीट्याः स्यादित्याह ॥ फिर राजादि जन कैसा हो इस विषय को०॥

उदंस्य बाहु शिथिरा बृहन्तां हिर्ण्यां दिवो अन्तां अनष्टाम् । नूनं सो श्रंस्य महिमापंनिष्ट सूरंश्चिदस्मा अनुं दादप्स्याम् ॥ २॥ उत्। मस्य । बाह् इति । शिथिरा । बृहन्तो । हिरण्ययो । दिवः । भन्तोन् । भनुष्टाप् । नूनम् । सः । भस्य । महिमा । पनिष्ट । सूर्रः । चित् । भस्मै । भनुं । दात् । भपस्याम् ॥२॥

पदार्थः—( उत् ) ( श्रस्य ) पूर्णविद्यस्य ( बाहू ) भुजी ( शिथरा ) शिथली दढी ( बृहन्ता ) महान्ती ( हिरण्यणा ) हिरण्यणा भूषणपुक्ती ( दिवः ) प्रकाशस्य ( श्रम्तान् ) समीप-स्थान् ( श्रन्छाम् ) प्रतिद्धाम् (नृनम्) निश्चयः (सः) ( श्रस्य ) ( महिमा ) महती प्रशंसा ( पनिष्ट ) पन्यते स्तूयते ( सूरः ) सूर्यः ( चित् ) इव ( श्रस्मे) ( श्रन् ) ( दात्) (श्रप, स्याम्) श्रात्मनः कर्मेच्छाम् ॥ २ ॥

त्रन्वयः —हे मनुष्याः !यः सूरश्चिदिवास्मा ऋपस्यामनु दात् य-स्पास्य स महिमाऽस्माभिर्नूनं पनिष्ट यस्यास्य दिवोऽन्तान् हिरएयया वृहन्ता शिथिरा बाहू उदनष्टां स एवाऽस्माभिः प्रशंसनीयोऽस्ति ॥२॥

भविष्यः—त्रव्रवोपमा ॰ —हे मनुष्याः!यस्य सूर्यवन्महिमा प्रतापः सर्ववलयुक्ती बाहू वर्तेते स एवास्य राष्ट्रस्य मध्ये महीयते ॥ २ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (सूरः) मूर्य के (चित्) समान (अस्मै) इस विद्वान के लिये (अप, स्याम्) अपने को कर्म की इच्छा (अनुदात्) अनुकूल दे जिस (अस्य) इस की (सः) वह (मिहमा) अत्यन्त प्रशंसा हम लोगों से (न्नम्) निश्चय (पिनष्ट) स्तुति किई जाती है जिस (अस्य) इस (दिवः) प्रकाश के (अन्तान्) समीपस्य पदार्थ वा (हिरएयया) हिरएय आदि आभूषण युक्त (बृहन्ता) महान् (शिथरा) शिथिल दृढ़ (बाहू) भुजा (उदनष्टाम्) उत्तमता से प्रसिद्ध होती वही हम लोगों को प्रशंसा करने योग्य है ॥ २॥

भावार्थ: — इस मन्त्र में उपमालङ्कार है – हे मनुष्यो ! निस का सूर्य के समान महिमा प्रताप सर्व बलयुक्त बाहू वर्तमान हैं वही इस राज्य के बीच पूजित होता है ॥ ३॥

## पुनर्मनुष्यैः किं कर्तव्यमित्याह ॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को॰ ॥

स घां नो देवः संविता सहावा सांविष्द्रसुंप-तिर्वसूंनि । विश्रयंमाणो श्रमितंमुरूचीं मंर्तभो-जनमधं रासते नः ॥ ३ ॥

सः। घ । नः । देवः । स्विता । स्वहऽवां । आ । साविष्त् । वसुंऽपतिः । वसूनि । विऽश्रयंमाणः । समितिम् । उह्वीम् । मुर्नुऽभोजनम् । अर्थ । रास्ते । नः ॥ ३ ॥

पद्धार्थः -( सः ) ( घा ) एव त्र्यत ऋषि तुनुघोत दीर्घः ( तः ) त्र्यत्मान् ( देवः ) कमनीयः ( सिवता ) ऐश्वर्यवान् सूर्वेवत्प्रकाशमानः ( सहावा ) यः सहैव वनित संभजति ( त्र्या ) समन्तात् ( साविषत् ) सुवेत् ( वसुपितः ) धनपालकः (वसूनि) धनानि ( विश्वयमाणः ) ( त्र्यमित् ) सुन्दरं रूपम् त्र्यमितिरिति रूपनाम निघं । ३ । ( उरूचीम् ) उरूणि बहूनि वस्तून्य-श्वन्तीम् (मर्तभोजनम् ) मर्लोभ्यो मोजनं मर्तभोजनम् मनुष्याणां पालनं वा (त्र्रध) त्र्रथ (रासते) ददाति (नः) त्र्रसमभ्यम् ॥ ३ ॥

श्रन्वयः - यो वसुपतिरुद्धचीममतिं विश्रयमाणो नो मर्तभो-जनं रासते स घाध सविता सहावा देवो नो वसून्या साविषत् ॥३॥ भविर्थः-ये मनुष्याः सूर्यवत्सर्वेषां धनानि वर्धयित्वा सुपा-त्रेभ्यः प्रयच्छन्ति ते धनपतयो भवन्ति ॥ ३ ॥

पद्रियः - जो (वसुपितः ) धनों की पालना करने वाला ( उद्धवीम् ) बहुत वस्तुओं को प्राप्त होता और ( अमितिम् ) मुन्दररूप को ( विश्रयमाणः ) विशेष सेवन करता हुआ (नः) हम लोगों को (मर्तभोजनम् ) मनुप्यों का हितकारक भोजन वा मनुष्यों का पालन ( रासते ) देता है ( स, घ, अध ) वही पीछे (सिवता)
ऐश्वर्यवान् सूर्य के समान प्रकाशमान ( सहावा ) साथ सेवने वाला ( देवः ) मनोहर विद्वान् ( नः ) हम को ( वसूनि ) धन ( आ, साविषत् ) प्राप्त करे ॥ ३ ॥

भविधि: - जो मनुष्य सूर्य के समान सब के धनों को बढ़ा कर सुपात्रों के लिये देते हैं वे धनपति होते हैं ॥ ३ ॥

पुनर्धार्मिकाः विद्वांसः काभिस्तूयन्त इत्याह ॥ फिर धार्मिक विद्वान् जन किन से स्तुति किये जावें इस विषय को०॥

ड्रमा गिरंः सिवतारं सुजिव्हं पूर्णिर्गभिस्तमीळते सुपाणिम्। चित्रम् वयो बृहद्समे दंधातु यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः॥ ४॥ १२॥

ड्रमाः। गिरंः। सवितारंम्। सुऽजिव्हम्। पूर्णऽगंभस्तिम्। ईळते। सुऽपाणिम्। चित्रम्। वर्यः। बृहत् । अस्मे इतिं। दुधातु । यूयम्। पात् । स्वस्तिऽभिः। सदो। नः॥ ४॥

पदार्थः—(इमाः) (गिरः) विद्याद्यात्वायुक्ता धन्यी वाचः (सवितारम्) ऐश्वर्यवन्तम् (सुजिद्धम्) शोभना जिद्धा यस्य तम् (पूर्णगभस्तिम्) पूर्णो गमस्तयो रश्मयो यस्य सूर्यस्य तह- इर्तमानम् (ईळते) प्रशंसन्ति (सुपाणिम्) शोभनौ पाणी हस्तौ यस्य तम् (चित्रम्) त्र्प्रद्भुतम् (वयः) जीवनम् (बृह-त्) महत् (त्र्रास्मे) त्र्रास्मासु (दधानु (यूयम्) (पात) (स्वस्तिभिः) (सदा) (नः) ॥ ४॥

श्रन्वयः - योऽस्मे बृहिचित्रं वयो दघातु तं सुपाणि पूर्णग-भित्तिमव सवितारं सुजिह्नं धार्मिकं नरिममा गिर ईळते हे विद्दां-सो यूपं विद्यायुक्तवाणीवस्स्वितिभिर्नस्सदा पात ॥ ४ ॥

भावार्थः - सिंद्यया धार्मिकाः पुरुषा जायन्ते धर्मात्मानमेव विद्या सर्वसुखानि चाग्रुवन्ति ॥ ४ ॥

न्त्रत्र सवित्वहिहदुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह संग-तिर्वेद्या ॥

इति पञ्चनत्व।रिंशत्तमं सूक्तं हादशो वर्गश्च समाप्तः ॥

पद्रिशः—जो (असमे ) हम लोगों में (बृहत् ) बहुत (चित्रम् ) अद्भु-त (वयः ) आयु को (द्वातु ) धारण करे (उस ) (सुपाणिम् ) सुन्दर हाथों वाले (पूर्णगमितम् ) पूर्ण रिश्म जिसकी उस सूर्यमण्डल के समान वर्त्तमान (सिवतारम् ) ऐश्वर्ययुक्त (सुजिह्मम् ) सुन्दर जीभ रखते हुए धार्मिक मनुष्य की (इमाः ) यह (गिरः ) विद्या शिक्ता और धर्मयुक्तवाणी (ईळते ) प्रशंसा करती हैं हे विद्वानो (यूयम् ) तुम विद्या युक्त वाणी के समान (स्वितिभिः ) सुलोंसे (नः ) हम लोगों की (सदा ) सर्वदैव (पात ) रक्ता करो॥ ॥॥

भावार्थ:-अच्छी विद्या से धार्मिक पुरुष होते हैं धर्मात्मा पुरुष ही को विद्या और सर्व मुख प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥

इस मूक्त में सिवता के तुल्य विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस मूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ यह पैतालीशवां मूक्त और बारहवां वर्ग पूरा हुआ ॥ त्र्रथ चतुर्ऋचस्य सूक्तस्य विसिष्ठिषिः । रुद्रो देवता । २ निचृत्रिष्ठुप् झन्दः । धैवतः स्वरः । १ विराड् जगती । ३ निचृज्जगती छन्दः।निषादःस्वरः । ४ स्वराट् पङ्किश्छ -

न्दः। पञ्चमः स्वरः॥

पुनर्योद्धारः की हशा भवेयुरित्याह ॥ श्रव छ्यालीशर्वे सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में योद्धा जन कैसे हों इस विषय को कहते हैं ॥

इमा कुद्रायं स्थिरधंन्वने गिरं: चित्रेषंवे देवा-यं स्वधावने । ऋषांळ्हाय सहमानाय वेधसे तिरमा-युंधाय भरता शुणोतुं न:॥ १॥

डमाः । रुद्रायं । स्थिरऽर्धन्वने । गिरंः । चित्रऽईषवे । देवायं । स्वधाऽव्ने । भर्षाळ्हाय । सहमानाय । वेधसे । तिग्मऽर्भायुधाय । भरत । शृणोर्तु । नः॥ ९ ॥

पदार्थः—(इमाः) (रुद्राय) शत्रूणां रोदकाय शूरवीराय (स्थिरधन्वने) स्थिरं दृढं धनुर्थस्य तस्मै (गिरः) वाचः (जिन्ने प्रेषवे) जिप्ताः शीष्रगामिन इश्वः शस्त्रास्त्राणि यस्य तस्मै (देवाय) विदुषे न्यायं कामयमानाय (स्थधाव्ने) यः स्वं वस्त्वेव द्रधाति यः स्वां धार्मिकां द्रधाति तस्मै (त्र्रपाळ्हाय) शतुमिरसहमानाय (सहमानाय) शत्रुन् सोढुं समर्थाय (वेधसे) मेधाविने (तिग्मायुधाय) तिग्मानि तीष्राण्यायुधानि यस्य तस्मै (भरता) धरत त्र्रत्र संहितायामिति दीर्घः (शृणोतु) (नः) त्र्रस्माकम् ॥ १॥

त्रान्वयः —हे विद्वांसी यस्मै स्थिरधन्वने चित्रेषवे स्वधा-वेऽषाढाय सहमानाय तिग्मायुषाय वेधसे रुद्राय देवायेमा गिरी यूयं भरत स नोऽस्माकिममा गिरः श्वणोतु ॥ १ ॥

भावार्थः — ये दुष्टानां शासितारः शस्त्रास्त्रविदः सोढारो युद्ध-कुशला विद्यांसः सन्ति तान् सदा धनुर्वेदाध्यापनेन तदर्धगर्भि-तबक्तत्वेन विद्यांसः प्रीत्साहयन्तु यश्च सेनेशः स प्रजास्थानां वाचः ष्ट्रणोतु ॥ १ ॥

पदिथि: -हे विद्वानो जिस (स्थिरधन्वने) स्थिरधनुष्याले ( चित्रेषवे) शी-झ जानेवाले शस्त्र ऋस्त्रों वाले (स्वधाव्ने) तथा ऋपनी ही वस्तु और अपनी धा-मिंक किया को घारण करनेवाले (ऋपाळहाय) शत्रुओं से न सहे जाते हुए (सह-मानाय) शत्रुओं के सहने को समर्थ (तिग्मायुधाय) तीव्रआयुध शस्त्रयुक्त (वेध-से) मेधावी (रुद्राय) शत्रुओं को रुलाने वाले श्रुवीर (देवाय) न्याय की का-मना करते हुए विद्वान् के लिये (इमाः) इन (गिरः) वाणियों को (भरत) धार-ण करो वह (नः) हम लोगों की इन वाणियों को (श्रुणोतु) सुनो ॥ १॥

भावार्थः—नो दृष्टों के शिक्षा देने वाले, शस्त्र और श्रस्त्र वेत्ता, सहन शी-ल, युद्ध कुशल विद्वान् हैं उन को सर्वदैव धनुर्वेद पड़ाने से और उस के अर्थ से भरी हुई वक्तृता से विद्वान् जन अत्यन्त उत्साह दें और जो सेनापति है वह प्रजास्थ पुरुषों की वाणी सुने ॥ १ ॥

पुनस्ते राजादयः कीहशास्तन्तः किं कुर्युरित्याह ॥ किर वे राजा आदि जन कैंसे हुए क्या करें इस विषय को०॥

स हि चयेण क्षम्यंस्य जन्मेनः साम्रांज्येन दि व्यस्य चेतंति । श्रवन्नवंन्तीरुपं नो दुरंश्चरानमीवो रुंद्र जासुं नो भव॥ २॥ सः। हि । क्षयेण । चन्यंस्य। जन्मनः। साम्ऽरांज्येन । द्विव्यस्यं । चेतंति । मर्वन् । मर्वन्तीः । उपं । नः । दुरंः। चरु । मनुमीवः । रुद्र । जासुं । नः । भुव ॥ २ ॥

पदार्थः -(सः) (हि) यतः (च्चयेण) निवासेन (चन्यस्य) चन्तुमईस्य (जन्मनः) प्रादुर्भावस्य (साम्राज्येन) सन्यग्राजमानस्य प्रकाशितेन राष्ट्रेण (दिव्यस्य) दिवि शुद्धगुणकर्मस्वभावे भवस्य (चेति ) संजानीते (ज्ञवन् ) रच्चन्तीः ) रच्चन्तीः सेनाः प्रजा वा (उप) (नः) ज्ञस्माकम् (दुरः) हाराणि (चर) (ज्ञयन्मीवः) ज्ञविद्यमानरोगः (रुद्ध) दुष्टानां रोदक (जासु) यासु प्रजासु ज्ञव वर्णव्यस्ययेन यस्य स्थाने जः (नः) ज्ञस्माकम् (भव)॥ २॥

श्रन्वयः —हे रुद्र ! यो भवानोऽवन्तीरवन् दुर उप चरानमी वस्तन् हि चयेण चम्यस्य दिव्यस्य जन्मनः साम्राज्येनास्माश्चेतिति सत्वं नो जासु रचको भव ॥ २ ॥

भावार्थ: — यो विद्यान रितकाः सेनाः प्रजाः रत्तन् प्रतिगृह-स्थस्य व्यवहारं विज्ञानन् दुःखानि त्तयन् दिव्यं सुर्खं जनयन् सा-म्राज्यं कर्तुं शक्तोति स एव प्रजापालको भविविति सर्वे नि-श्रिन्वन्तु ॥ २ ॥

पदार्थः —हे (रुद्र) दुष्टों को रुलाने वाले जो आप (नः) हमारी (भ-वन्तीः) रुला करती हुई सेना वा प्रजाओं की (अवन्) पालना करते हुए (दुरः) द्वारों के (उप, चर) समीप जाओं और (अनमीवः) नीरोग होते हुए (हि) जिस

कारण ( च्लयेण ) निवास से ( च्लम्यस्य ) च्लमा करने योग्य (दिन्यस्य ) शुद्ध गुण कर्म स्वभाव में प्रसिद्ध हुए ( जन्मनः) जन्म के ( साम्राज्येन ) सुन्दर प्रकाशमान के प्र-काशित राज्य से इम लोगों को (चेतित ) चेतित हैं ( सः ) वह आप ( नः ) इम लोगों की ( जामु ) प्रजाओं में रच्ला करने वाले ( भव ) हूजिये ॥ २ ॥

भविर्थ:--जो विद्वान् रक्ता करने वाली सेना वा प्रजामों की रक्ता करता हुआ प्रत्येक गृहस्थ के व्यवहार को विशेष जानता दुः लों को नाश करता भीर मुखों को उत्पन्न करता हुआ श्रच्छे प्रकार राज्य कर सक्ता है वही प्रजाननों की पालना करने वाला है यह सब निश्चय करें ॥ २ ॥

पुनः स राजा की ह्या भवेदित्याह ॥ किर वह राजा कैसा हो इस विषय को०॥

या तें द्विद्युद्वंसृष्टा द्विवस्परिं क्ष्मया चरंति परि सा दंणकु नः। सहस्रं ते स्विपवात भेषुजा मा नंस्तोकेषु तनंयेषु रीरिष:॥ ३॥

या। ते । दियुत्। मर्वऽसृष्टा । दिवः। परिं। ध्मया। च-रेति। परिं। सा। <u>रुणकु । नः। स</u>हस्रंम् । ते । सुऽम्पि<u>वात</u> । भेषजा। मा। नः। तोकेषुं। तनेयेषु । रिरिषः॥ ३॥

पदार्थः—( या ) ( ते ) तव ( दिद्युत् ) न्यायदीतिः ( आन्तर्मण्टा ) शत्रुप्रेरिता ( दिवः ) कमनीयस्य ( परि ) सर्वतः ( समया ) भूग्या सह ध्मेति प्रथिवीनाम । १ । १ ( चरित ) गन्धिति ( परि ) ( सा ) ( द्याक्तु ) वर्जयतु ( नः ) आस्मान् ( सहस्रम् ) असंख्यम् ( ते ) तव ( सुआपिवात ) वायुरिव

वर्तमान ( भेषजा ) स्त्रोषधानि ( नः ) स्त्रस्मानस्माकं वा (तो-केषु ) सद्यो जातेष्वपत्येषु ( जनयेषु ) सुकुमारेषु ( रीरिषः ) हिंस्याः ॥ ३ ॥

श्रन्वय: -हे सुत्रश्रिपवात ते तव या दिवः पर्यवस्रष्टा दिशुत् ६मया चरित सानोऽधर्माचरणात् परि चणकु यस्य ते सहस्रं भे-षजा सन्ति स त्वं तोकेषु तनयेषु वर्तमानो नोऽस्मानस्माकमप-त्यान्यिप मा सु रीरिषः ॥ ३॥

भावार्थः - यस्य राज्ञो न्यायप्रकाशः सर्वत्र प्रदीप्यति स एव सर्वानधर्माचरणानिरोद्धं शक्तोति यस्य राष्ट्रे सहस्राणि दूताश्रीरा वैद्याश्र विचरन्ति तस्य स्वल्पाऽपि राज्यस्य हानिर्न जायेत ॥ ३ ॥

पद्रिधः—हे (सुअपिवात ) पवन के समान वर्तमान (ते ) आप की (या ) जो (दिवः ) मनोहर कार्य के संन्वन्ध में (पिर ) सन आर में (अवस्ष्टा ) राजुओं में प्रिरणा देने वाली (दिद्युत् ) न्याय दीप्ति (चमया ) भूमि के साथ (चरित ) जाती है (सा ) वह (नः ) हम लोगों को अधर्माचरण से (पिरवृ-णक्तु ) सन ओर से अलग रक्खे जिस (ते ) आप के (सहस्रम् ) असंस्थ्य हज़ारों (भेषजा ) ओषधियां हैं वह आप (तोकेषु ) शीघ उत्पन्न हुए और (तनयेषु ) कुमार अवस्था को प्राप्त हुए बालकों में वर्नमान (नः ) हम लोगों को वा हमारे सं-तानों को (मा,रीरिषः ) मत नष्ट करो ॥ ३॥

भावार्थ: — जिस राजा का न्यायपकाश सर्वत्र प्रदीपता है वही सब को अ-धर्माचरण से रोक सक्ता है जिस के राज्य में हजारों दूत और चार गुप्तचर मुखबर वैद्य जन विचरते हैं उस की थोड़ी भी राज्य की हानि नहीं होती है ॥ ३॥

पुनः स राजा की हृज्ञः स्यादित्याह ॥
किर वह राजा कैमा हो इस विषय को ० ॥

मा नों वधी रुद्ध मा पर्रा दा मा ते भूम प्र सितों ही छीतस्यं। आ नों भज बहिंषि जीवशंसे यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ४॥ १३॥

मा। नः। वधाः। रुद्धः। मा। पर्रा। द्वा। मा। ते। भूमः। प्रअतितो । होळितस्यं। भा। नः। भुजः। वहिषाः। जीवऽशंसे। युपमः। पातः। स्वस्तिऽभिः। सदां। नः॥ ४॥

पदार्थः—(मा) (नः) श्रास्मान् (वधीः) हन्याः (रुद्र) (मा) (परा) (दाः) दूरे मनेः (मा) (ते) तन (भूम) भनेम (प्रिसितौ) प्रकर्षेण बन्धने (हीळितस्य) श्रानादतस्य (श्रा) (नः) श्रास्मान् (भज) सेनस्न (बाईं-िष) श्रान्तरिन्ने (जीनशंसे) जीनैः प्रशंसनीये (यूयम्) (पात) (स्विस्तिभिः) (सदा) (नः)॥ १॥

श्रन्वयः —हे रुद्र त्वं नो मा वधीः मा परा दा हीळितस्य ते प्रसिती वयं मा भूम त्वं जीवशंसे बहिषि नोऽस्माना मज हे वि-हांसो यूयं स्वस्तिभिनीः सदा पात ॥ ४ ॥

भावार्थः -स एव राजा वीरो वोत्तमः स्यात् यो धार्मिकानद-ण्ड्यान्कत्वा दुष्टान् दण्डयेदिति ॥ १ ॥

स्रत रुद्रराजपुरुषगुणकत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूकार्थेन सह

इति षट्चत्वारिंशत्तमं सूर्त्तं त्रयोदशो वर्गश्च समाप्तः॥

पद्रार्थ: —हे (रुद्र) दुष्टों को रुलानेवाले आप (नः) हम लोगों को (मा) मत (वधीः) मारो (मा) मत (परा,दाः) दूर हो और (हीड़ितत्य) अनादर किये हुए (ते) आपके (प्रिसितौ) बन्धन में हम लोग (मा,भूम) मत हों आप (जीवशंसे) जीवों से प्रशंसा करने योग्य (बर्हिषि) अन्तरिक्तमें (नः) हम लोगों को (आभज) अच्छे प्रकार सेवो हे विद्वानो (यूयम्) तुम (स्वस्ति-भिः) सुखों से (मः) हम लोगों की (सदा) सदा (पात) रक्ता करो ॥ ४॥

भविथि:-वही राजा बीर व उत्तम हो जो धार्मिक जनों को श्रद्यंड कर दुष्टों को दयंड दे॥ ४॥

इस मूक्त में रुद्र राजा और पुरुषों के गुण और कामों का वर्णन होने से इस मूक्त के अर्थ की इससे पूर्व मूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये !! यह झुचालीशवां मूक्त और तेरहवां वर्ग पूरा हुआ !! श्रथ चतुर्श्वचस्य सूक्तस्य विसष्ठिषिः। श्रापो देवताः।
१ । ३ त्रिष्टुप्।२ विराट्त्रिष्टुप्छन्दः। धैवतः स्वरः।
१ स्वराट्पङ्क्तिश्छन्दः। पञ्चमः स्वरः॥

पुनर्मनुष्याः प्रथमे वयस्ति विद्यां गृह्णीयुरित्याह् ॥ अब सैतालीशवें सूक्त का आरम्भ है इस के प्रथम मंत्र में किर्मनुष्य प्रथम अवस्था में विद्या प्रहण करें इस विषय को०॥

त्रापो यं वं: प्रथमं देवयन्तं इन्द्रपानंमूर्मिम-कृं गवते छः। तं वो वयं शुचिमिरिप्रमुख घृतप्रुषं मधुं-मन्तं वनेम ॥ १ ॥

भाषः। यम् । वः । प्रथमम् । देव ध्यन्तः। इन्द्व ध्यानंम् । क्रामिम् । भर्कणवत । इळः । तम् । वः । वयम् । शुचिम् । म्र-रिप्रम् । मयः । घृत् ध्रुपंम् । मधुं धनन्तम् । वनेम् ॥ १ ॥

पदार्थः—( न्न्रापः ) जलानीव विहांतः ( यम् ) ( वः )
युष्माकम् ( प्रथमम् ) ( देवयन्तः ) कामयमानाः ( इन्द्रपानम्) इन्द्रस्य जीवस्य पातुमर्हम् ( ऊर्मिम् ) तरङ्ग्रामिवोच्छृतम् (न्न्रक्रावत) कुर्वन्तु ( इळः ) वाचः इळेतिवाङ्नाम निषं ॰ १ । १ १ ( तम् ) ( वः ) युष्मभ्यम् ( वयम् ) ( श्रुचिम् ) पवितम् ( न्न्रारिप्रम् ) निष्पापं निर्देशम् ( न्न्रय ) इदानीम् ( घृतप्रुपम् ) घृतेनोदकेनाज्येन वा सिक्तम् ( मधुमन्तम् ) बहुमधुरादिगुणयुक्तम् ( वनेम ) विभजेम ॥ १ ॥

श्रन्वयः - हे मनुष्याः देवयन्तो व इळः प्रथमिनद्रपानमाप-

अमिनिव च यमक्रत्वत तं शुचिमरिप्रं घृतप्रुषं मधुमन्तं वो वयमध वनेम ॥ १ ॥

भविर्थः — श्रव वाचकलु • — ये विद्दांसः प्रथमे वयसि विद्यां यह्नित युक्ताहारविहारेण शरीरमरोगं कुर्वन्ति तानेव सर्वे सेवन्ताम् ॥ ९॥

पद्रिश्चः—हे मनुँचो (देवयन्तः) कामना करते हुए जन (वः) तुम्हारी (इळः) वाणी को (प्रथमम्) और प्रथम माग जो कि (इन्द्रपानम्) जीव को प्राप्त होने योग्य उस को (आपः) तथा बहुत जलों के समान वा (ऊर्मिम्) तरंग के समान (यम्) जिस को (अक्रएवत) सिद्ध करें (तम्) उस (शुचिम्) पिन्ति (अरिप्रम्) निष्पाप निर्दोष (वृतप्रुषम्) उदक वा घी से सिचे (मधुमन्तम्) बहुत मधुरादिगुणयुक्त पदार्थ को (वः) तुम्हारे लिये (वयम्) हम लोग (अन्धः) आज (वनेम) विशेषता से मनें।। १॥

भावार्थ: — इस मन्त्र में वाचक नुप्तोषमाल द्वार है – नो विद्वान् जन पहिली अ-वस्था में विद्या प्रहण करते और युक्त आहार विहार से शरीर को नीरोग करते हैं उन्हीं की सब सेवा करें ॥ १ ॥

> पुनर्मनुष्याः किं कुर्युरित्याह ॥ किर मनुष्य क्या करें इस विषय को ॰ ॥

तमृर्मिमांपो मधुंमत्तमं बोऽपां नपांदवत्वाशुः हेमां । यस्मिन्निन्द्रो वसुंभिर्मादयाते तमंद्रयाम दे-ब्यन्तो वो श्रद्य ॥ २ ॥

तम् । कुर्मिम् । भाषाः । मधुमत् ऽतमम् । वः । भाषाम् । नपात् । भवतु । भाषां ऽहेमा । यस्मिन् । इन्द्रंः । वसुं ऽभिः । मादयति । तम् । भर्याम् । देव ऽयन्तंः । वः । भया ॥ २ ॥ पदिर्थिः— (तम्) (अमिम्) तरङ्गम् (श्रापः) जलानीव (मधुमत्तमम्) श्रातिशयेन मधुरादिगुणयुक्तम् (वः) युष्मान् (श्रपम्) जलानाम् (नपात्) यो न पति (श्रव-तु) रत्नतु (श्राशुहेमा) शीमं वर्धको गन्ता वा (यस्मिन्) (इन्द्रः) विद्युदिव राजा (वसुभिः) धनैः (मादयाते) मादयेः हर्षयेत (तम्) (श्रश्याम) प्राप्नुयाम (देवयन्तः) कामयमानाः (वः) युष्माकम् (श्रयः) इदानीम् ॥ २॥

श्रन्वयः हे विद्यांसी यस्मिनाशुहेमेन्द्रो बसुभिस्सह वो यु-न्मान्मादयाते तमाप ऊर्मिमित्र मधुमत्तममपानपादिन्द्रो यथाऽवतु तथा वयं तं रक्षेम वो देवयन्तो वयमद्याइयाम ॥ २ ॥

भविधिः - न्त्रत्र वाचकलु०-यथा वायुरपान्तरङ्गानुच्छ्यति तः था यो राजा धनादिभिः प्रजाजनान् तेत् तस्यैव वयं राजस्वाय संम-तिं दद्याम ॥ २ ॥

पदार्थः — हे विद्वानो (यिस्मन्) जिसमें (आशुहेमा) शीध बढने वा जाने वाला (इन्द्रः) बिजुली के समान राना (वसुभिः) धनों के साथ (वः) तुमको (मादयाते) हिर्षित करे (तम्) उसको (आपः) जल (ऊर्मिम्) तरकों को नैसे वैसे (मधुमत्तमम्) अतीव मधुरादिगुणयुक्त पदार्थ को (अपांनपात्) जो जलों के बीच नहीं गिरता है वह बिजुली के समान राजा जैसे (अवतु ) रक्खे वैसे हम लोग (तम्) उस को रक्खें और (वः) तुम लोगों की (देवयन्तः) कामना करते हुए हम लोग (अध्य) आज (अध्याम) प्राप्त होवें। २।।

भावार्थ: — इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है – जैसे वायु जल की तरङ्कों को उद्यालता है वैसे जो राजा धनादिकों से प्रजाननों की रहा करे उसी को हम लोग राजा होने की संमित देवें ॥ २ ॥

पुनः स्त्रीपुरुषाः की हशा भूत्वा विवाहं कुर्युरित्याह ॥
किर स्त्री पुरुष कैसे हो कर विवाह करें इस विषय को । ॥
शत्पंवित्राः स्वधया मदंन्ती दें वी दें वानामपि
यन्ति पार्थः। ता इन्द्रं स्य न सिनन्ति ब्रतानि सिन्धुंभयो हुव्यं घृतवं जुहोत ॥ ३॥

ज्ञातऽपंवित्राः । स्वधयां । मदेन्तीः । देवीः । देवानांम् । भपि । यन्ति । पार्थः । ताः । इन्द्रंस्य । न । मिन्निन्त ज्ञतानि । सिन्धुंऽभ्यः । हृव्यम् । घृतऽवंत्। जुहोत् ॥ ३ ॥

पदार्थः—( ज्ञातपित्राः ) ज्ञातिरुपायेर्ये जुद्धाः (स्वधया) श्रनाचेत ( मदन्तीः ) श्रातन्दतीः ( देवीः) विदुष्यो ब्रह्मचारिएयः
( देवानाम् ) विदुषाम् ( श्रपि ) ( यन्ति ) प्राप्नवन्ति ( पाथः )
श्रनाचैश्वर्यम् ) ( ताः ) ( इन्द्रस्य ) समग्रैश्वर्यस्य परमात्मनः
( त ) निषेधे ( मिनान्त ) हिंसन्ति ( व्रतानि ) सत्यभाषणादीनि
कर्माणि ( सिन्धुभ्यः ) नदीभ्य इव ( हन्यम् ) होतुं दातुमर्हम्
( घृतवत् ) वहुघृतयुक्तम् ( जुहोत ) श्रादद्यात ॥ ३ ॥

अन्वय: —हे विहांसो नरा याः शतपवित्रा मदन्तीर्देवीविंदु । द्यो देवानां स्वध्या पाथोऽपि यन्ति ता इन्द्रस्य व्रतानि न मिनन्ति यथा सिन्धु भ्यो घृतवद्ध व्यं निर्माय ता जुव्हित तथता यूर्य जुहोत स्त्राद्यात ॥ ३ ॥

भविषि:-या युवतयः कन्याः सिन्धवः समुद्रानिष हृद्यान्पतीन् प्राप्य न व्यभिचरन्ति तथैव यूर्यं सर्वे मनुष्याः परस्परेषां संयोगेन सर्वेदाऽऽनन्दत्त ॥ ३ ॥

पद्रार्थ: — हे विद्वान् मनुष्यों जो (शतपवित्राः) सी उपायों से शुद्ध (म-दन्तीः) श्रानन्द करती हुई (देवीः) विदुषी परिडता ब्रह्मचारिणी कन्या (देवाना-म्) विद्वानों के (स्वध्या) श्रन्नादि पदार्थ से (पाथः) श्रन्नादि ऐश्वर्थ को (श्रिष, यन्ति) प्राप्त होती हैं (ताः) वे (इन्द्रस्य) समग्र ऐश्वर्थवान् परमात्मा के (ब्रतानि) व्रतों को (न) नहीं (मिनन्ति) नष्ट करती हैं जैसे (सिन्धुम्थः) नदियों के समान ( श्रुतवत्) बहुत धी से युक्त (हन्यम्) देने योग्य वस्तु बनाकर वे होमती हैं वैसे इन को तुम ( जुहोत ) प्रहण करों ॥ ३ ॥

भावार्थ:—जो युवित कन्या, निदयां समुद्रों को जैसे वैसे हृदय के प्यारे पितियों को पाकर छोड़ती नहीं हैं वैसे ही तुम सब मनुष्य एक दूसरे के संयोग से सर्वदा आनन्द करो ॥ ३ ॥

पुनः स्त्रीपुरुषाः किं कुर्युरित्याह ॥ फिर स्त्री पुरुष क्या करें इस विषय को०॥

याः सूर्यौ रिहमिनिरातृतात् याभ्य इन्द्रो त्र्य-रंदद्वातुमूर्मिम्। ते सिन्धवो वरिवो धातना नो यूयं पात स्वस्तिभि: सदा नः॥ ४॥ १४॥

याः । सूर्यः । रहिमऽभिः । माऽत्ततानं । याभ्यः । इन्द्रः । षरंदत् । गातुम् । कुर्मिम् । ते । सिन्धवः । वरिवः धातः न । नः । यूयम् । पात् । स्वस्तिऽभिः । सदो । नः ॥ ४ ॥

पदार्थः -( याः ) त्रपः ( सूर्यः ) सविता (रिहमिभः) कि-रणैः ( त्र्याततान ) त्र्यातनोति विस्तृणाति ( याभ्यः ) त्रप्रद्धाः (इ-न्द्रः ) विद्युत् ( त्र्यरदत् ) विलिखति ( गातुम् ) भूमिम् गा-तुरिति प्रथिवीनाम निदं ॰ १ । १ । ( उर्मिम् ) तरङ्गम् ( ते ) (सिन्धवः) नद्यः (विरवः) परिचरणम् (धातन) धर्त (नः) श्रह्माकम् (यूयम्) (पात) (स्वस्तिभिः) सुखादिभिः (स-दा) (नः)॥ ४॥

श्रन्वयः —हे पुरुषाः सूर्यो रिहमिभर्या श्राततान इन्द्रो या-म्यो गातुमूर्मिमरदत् ता श्रनुकत्य स्त्रीपुरुषाः प्रवर्तन्ताम् यथा ते सिन्धवः समुद्रं पूरयन्ति तथा या स्त्रियः सुखैरस्मान् धातन नो-ऽस्माकं वरिवः कुर्युस्ता वयमापि सेवेमहि हे पतिव्रता स्त्रियो यूर्यं स्व-स्तिभिनीऽस्मान् पतीन् सदा पात ॥ ४॥

भविर्थः - न्त्रत्र वाचकलु ॰ -हे विद्दांसो यथा सूर्यः स्वतेजो भिः भूमेर्जलान्याकृष्य विस्तृणाति तथा सत्कर्मभिः प्रजा यूयं वि-स्तृणीतेति ॥ ४ ॥

श्रत्र विद्दस्त्रीपुरुषगुणवर्णनादेतदर्थस्य सूक्तस्य पूर्वसूकार्धेत्र सद्द सङ्गतिर्वेदा ॥

इति सप्तचत्वारिशत्तमं सूक्तं चतुर्देशो वर्गश्च समाप्तः॥

पदार्थ:—हे पुरुषो (सूर्यः) सूर्य मण्डल (रिश्मिभः) अपनी किरणों से (याः) जिन जलों को (आ, ततान) विस्तारता है (इन्द्रः) विनुली (याम्यः) जिन जलों से (गातुम्) भूमि को और (ऊर्मिम्) तरक्त को (अरदत्) छिन-मिन्न करती है उन को अनुहारि स्त्री पुरुष वर्ते जैसे (ते) वे (सिन्धवः) निद्यां समुद्र को पूरा करती है वैसे जो स्त्रियां सुखों से हम लोगों को (धातन) धारण करें (नः) हमारी (विरवः) सेवा करें उन की हम भी सेवा करें हे पित-नता स्त्रियों (य्यम्) तुम (स्वस्तिभिः) मुखों से (नः) हम पित लोगों को (सदा) सदा (पात) रक्षा करों ॥ ॥

भावार्थ: - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपनालक्कार है- हे विद्वानो ! जैसे सूर्य भ-पने तेनों से भूमि के जलों को खींच कर विस्तार करता है वैसे अच्छे कामों से प्रजा को तुम विस्तारो ॥ ४ ॥

इस सूक्त में विद्वान् स्त्री पुरुष के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ यह सैतालीशवां सूक्त और चौदहवां वर्ग पूरा हुआ॥ श्रथ चतुर्श्रद्धचरय सूक्तस्य वितिष्ठिषिः। १-३ ऋभवः
18 ऋभवो विश्वे देवाः । १ मुरिक्पङ्क्तिःछन्दः ।
पञ्चमः स्वरः । २ निचृत्रिष्टुप् । ३ त्रिष्टुप्
18 विराट्त्रिष्टुप्कन्दः। धैवतः स्वरः ॥

षथ विद्दिः किं कर्तव्यमित्याह ॥

श्रव चार ऋचा वाले श्रड़तालीशवें सूक्त का प्रारम्म है उस के प्रथम मंत्र में विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को ।।

ऋभुंक्षणो वाजा मादयंध्वम्हमे नंशो मघवानः सुतस्यं । त्रा वोऽर्वाचः ऋतंवो न यातां विभ्वो रथं नधं वर्तयन्तु ॥ १ ॥

ऋभेचणः। वाजाः। मादयंध्वम्। मस्मे इति। नरः। मः घऽवानः। सुतस्य। मा। वः। भवीर्चः। ऋतंवः। न। याताः म्। विऽभ्वः। रथम्। नर्यम्। वर्त्यन्तु॥ १॥

पदार्थः—(ऋभुत्तणः) महान्तः ऋभुत्ता इति महनाम निघं ॰ ३।३ (वाजाः) विज्ञानवन्तः (मादयध्वम्) स्त्रानन्द-यत (स्त्रसमे) स्त्रस्मान् (नरः) नायकाः (मघवानः) बहूत्त-मधनयुक्ताः (सुतस्य) निष्पनस्य (स्त्रा) (वः) युष्माकम् (स्त्रवीचः) येऽवीग्गच्छन्ति ते (स्ततवः) प्रजाः (न) इव (याताम्) गच्छताम् (विश्वः) सकलविद्यासु व्यापिनः (रथम्) रमणीयम् यानम् (नर्यम्) नृषु साधुम् (वर्त्तयन्तु)॥ १॥

अन्वयः - हे ऋभुवाणो मघवानो विभ्वोऽर्वाचो वाजा नरो

यूर्वं कतवो न सुतस्य सेवनेनास्मे मादयध्वमायातां वो युष्माकं श्र-स्माकं च नर्थ रथमन्ये वर्तयन्तु ॥ १ ॥

भावार्थः-म्प्रभोपमा ॰ -हे मनुष्याः ये विद्यांसो युष्मानस्मांश्र विद्यानुद्धिप्रदानेन शिष्पविद्यया चानन्दयन्ति ते सर्वदा प्रशंसनीयाः सन्ति ॥ १ ॥

पद्रिं —हे ( ऋभुक्ताणः ) महात्मा ( मघवानः ) बहुत उत्तम धन युक्त ( विम्वः ) सकल विद्याओं में व्याप्त ( अर्वाचः ) जो पीछे जाने वाले ( वानाः ) विज्ञानवान् ( नरः ) मनुष्यो तुम ( कतवः ) अतीव बुद्धियों के ( न ) समान ( सुतस्य ) उत्पन्न हुए के सेवने से ( अस्मे ) हम लोगों को ( मादयध्वम् ) आनन्दित करो (आ, याताम् ) आते हुए ( वः ) तुम लोगों के और हमारे ( नर्यम् ) मनुष्यों में उत्तम ( रथम् ) रमणीय यान को औरनर ( वर्तयन्तु ) वर्ते ॥ १ ॥

भावार्थ: - इस मन्त्र में उपमालङ्कार है-हे मनुष्यो ! जो विद्वान् जन तुम्हें और हमें विद्या और बुद्धि के दान से वा शिल्पविद्या से आनिन्दित करते हैं वे सर्वदा प्रशंसा करने योग्य हैं ॥ १ ॥

मनुष्याः कथं विद्यांसी भवन्तीत्याह ॥ मनुष्य कैसे विद्वान् होते हैं इस विषय को अगले मंत्र में०॥

ऋभुऋँभुभिर्भि वंः स्याम् विभवी विभुभिः शर्वसा शर्वांसि । वाजी ऋसमाँ श्रंवतु वाजंसाता-विन्द्रेण युजा तंरुषेम द्वसम् ॥ २ ॥

ऋभुः । ऋभुऽभिः । मिभि । वः । स्याम् । विऽभ्वः । वि-भुऽभिः । शवंसा । शवांसि । वार्जः । मस्मान् । <u>भवतु</u> । वार्जऽसातौ । इन्द्रेण । युजा । <u>तरुषेम</u> । वृत्रम् ॥ २ ॥ पदिथिः—(ऋभः) मेधावी विहान (ऋभुमिः) मेधाविभिरातिर्विहा इस्सह ऋभुरिति मेधाविनाम निर्धः। ३। १५ ( आभिरातिर्विहा इस्सह ऋभुरिति मेधाविनाम निर्धः। ३। १५ ( आभि ) आभिमुख्ये ( वः ) युष्मान् ( स्याम ) ( विभवः ) सकल
गुमगुणकर्मस्वभावव्यापिनः ( विभुभिः) सद्गुणादिषु व्यातैः (शवसा ) वलेन ( शवांसि ) बलानि ( वाजः ) विज्ञानवानैश्वयेयुको वा ( श्रास्मान् ) ( श्रावतु ) ( वाजसातौ ) सङ्ग्रामे ( इन्द्रेण )
विद्युदायस्रेण ( युजा ) युक्तेन ( तरुषेम ) प्राप्नुयाम तरुष्यतीति
पदनाम निर्धः ४। २ ( द्यम् ) धनम् द्यमिति धननाम निर्धः
२। १०॥ २॥

श्रन्वयः -हे मनुष्या यथा वाज ऋमुभिस्सह बाजसाताष्ट-भुवी युष्मानस्माश्रावतु युजेन्द्रेण दर्त प्राप्नुयात् तथा ऋग्वो वयं विभुभिः शवसा च सह शवांस्यभि तरुषेम यतोवयं सुखिनः स्याम॥२॥

भावार्थः - स्त्रत्र वाचकलु • -त एव विद्यां विवासिवयाशुभ-गुणस्वभावा भवन्ति ये संग्रामेऽपि सर्वान्चियता धनं वलं च दातुं शक्कवन्ति ॥ २॥

पद्धि:—हे मनुष्यो जैसे ( वाजः ) विज्ञानवान् वा ऐश्वर्थयुक्त जन (ऋमुभिः ) बुद्धिमान् उत्तम विद्वानों के साथ ( वाजम्नातों ) संप्राम में ( ऋ-भुः ) बुद्धिमान् ( वः ) तुन्हें और ( अस्मान् ) हमें ( अवतु ) पाले रक्खे वा ( युजा )
योग किये हुए ( इन्द्रेण ) विजुली आदि शक्ष से ( वृत्रम् ) धन को प्राप्त हो वैसे
( विभ्वः ) सकल शुभ गुण कर्म और स्वभावों में व्याप्त हम लोग (विभुभिः ) अच्छे
गुणादि कों में व्याप्त जन और ( शवसा ) बल के साथ ( शवांसि ) बलों को ( अभि, तरुषेम ) प्राप्त हों निस से हम लोग सुखी ( स्थाम ) हों ॥ २ ॥

भावार्थ: — इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है – वे ही विद्वान् जन वि-बाभों में व्याप्त शुभ गुण कर्म स्वभाव युक्त हैं जो संग्राम में भी सब की रखा करके धन भीर बल दे सकते हैं ॥ २ ॥

पुनः को राजा विजयी राज्यवर्धको भवतीत्याह ॥ फिर कीन राजा विजयशील राज्य का बढ़ाने वाला होता है इस विषय को०॥

ते चिद्धि पूर्वीर्भि सन्ति ग्रासा विश्वांश्वर्ष डे-प्रतांति वन्वन् । इन्ह्रो विभवां ऋभुक्षा वाजो श्वर्षः शत्रों मिथ्त्या कृणवन्वि नृम्णम् ॥ ३ ॥

ते। चित्। हि। पूर्वीः। मिन । सन्ति। माना। वि-रवान्। मर्थः। उपरऽतांति। वन्वन्। इन्द्रः। विऽभ्वान्। ऋभुद्धाः। वार्जः। मर्थः। शत्रोः। मिथ्या। कृणवन्। वि। नृम्णम्॥ ३॥

पदार्थः—(ते) विहांसः (चित्) श्रिपि (हि) यतः (पू-वींः) सनातन्यः प्रजाः (श्रिमि) (सन्ति) (श्रासा) शासनेन (विश्वान्) सर्वान् (श्रिपः) स्वामी (उपरताति) उपरताती पत्तैः मेघास्त्रादिमिः योद्धव्ये संग्रामे (वन्वन्) याचन्ते (इन्द्रः) परमैश्वर्ययुक्तः (विश्वान् ) विभून् विद्याव्यात्तानमात्यान् (श्रद-मुद्धाः) य श्रद्धभून् मेधाविनः चियति निवासयति स महान् (वाजः) बल्जविज्ञानामयुक्तः (श्रियः) स्वामी (श्रत्रोः) (मिथत्या) हिंसया (क्रएवन्) कुर्वन्ति (वि) (नृम्णम्) नृणां रमणीयं धनम्॥ ३॥ श्रन्वयः है मनुष्याः यो वाजोऽर्ध ऋभुताः स इन्द्रः शबोर्मिथत्या नृम्णमिच्छन् यान् विश्वान् विश्वान् स्वकीयान् करोति त उपरताति विजयं क्रणवन् ते चिद्धि शासा पूर्वीरिम सन्ति सोऽर्थी सुर्वी वि-जयी जायते ॥ ३॥

भावार्थः -स एव राजा महान् विजयी भवति यो धार्मि-कानुत्तमान् विदुषः संग्रह्णाति ॥ ३ ॥

पद्रिधः -हे मनुष्यो जो (वाजः) बल विज्ञान और अन्न युक्त (अर्थः) स्वामी (अर्थुक्ताः) उत्तम बुद्धिमानों को निरन्तर बसावे वह (इन्द्रः) परमेश्वर्ययुक्त महान् राजा (रात्रोः) राजु की (निथत्या) हिंसा से (नृम्णम्) जो गनुष्यों में रमणीय ऐसे घन की इच्छा करता हुआ जिन (विश्वान्) समस्त (विभ्वान्) विद्या में ब्यास अमात्य जनों को अपना करता है (ते) वे विद्वान् जन (उपरताति) मेशास्त्रादिकों से संग्राम में विजय (कृणवन्) करते हैं वे (चित्) ही (हि) निश्चय कर (शासा) शासन से (पूर्वाः) सनातन प्रजानन (अभि, सन्ति) सब श्रोर से विद्यमान हैं तथा वह स्वामी (वि) विजयी होता है ॥ ६॥

भावार्थ:-वही राजा महान् विजयी होता है जो धार्मिक उत्तम विद्वानों का संग्रह करता है ॥ ३ ॥

पुना राजादिभिर्विह्निः किं कर्त्तव्यमित्याह ॥ फिर राजादिकों से विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को० ॥

नू देवासो वरिवः कर्तना नो भूत नो विश्वे-ऽवंसे सजोषां: । समुरुमे इपं वसंवो ददीरन्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदो नः ॥ ४॥ १५॥

नु। देवासः। वरिवः। कर्तन्। नः। भूत । नः। विश्वे।

भवंते । सऽजोषाः । सम् । भरमे इति । इषंत् । वर्सवः । ददीरुन् । यूयम् । पात् । स्वस्तिऽभिः । सदां । नः ॥८॥ १५॥

पदार्थः—(नु) क्षिप्रम् अत्र ऋचि तुनुघेति दीर्घः ( देवासः) विहांसः ( विरवः ) (कर्तना ) कुर्यात् अत्र संहितायामिति दीर्घः ( नः ) अरमाकम् ( भूत ) भवत ( नः ) अरमाकम् (विश्वे ) सर्वे ( अत्रसे ) रक्षणाद्याय ( सजोवाः ) समानप्रीतिसेविनः अत्र वचनव्यत्ययेन जसः स्थाने सुः (सम्)(अरमे) अरमम्यम् (इषम्) अने विज्ञानं वा (वसवः) ये विद्यायां वसन्ति ते ( ददीरन् ) प्रयच्छेयुः (यूयम्) ( पात ) ( स्विस्तिभिः ) (सदा) ( नः ) ॥ ४ ॥

त्रान्वयः नहे सजोपा वसवो विश्वे देवासो यूपं नो बरिवः कर्त्तन नोऽवसे नु भूताऽस्मे इपं संददीरन् यूपं स्वस्तिभिनस्सदा पात ॥ १ ॥

भावार्थः है विहांसो राजजना यूगमस्मान् प्रजाः सततं र-चत सर्वदा विज्ञानमनाधैश्वर्यं च प्रयच्छत एवं कते सति युष्मान् वयं सततं रचेमेति ॥ ४ ॥

न्त्रत्र विद्द्गुणकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सं-गतिर्वेद्या ॥

इत्यष्टचत्वारिंशतमं सूक्तं पञ्चदशो वर्गश्व समाप्तः॥

पद्धि:—हे (सजोषाः) समान प्रीति के सेवने वाले (वसवः) विद्या में निवास कर्त्ती (विश्वे ) समस्त (देवासः ) विद्वान् जनो तुम (नः ) हमारा (वरिवः ) से-वन (कर्त्तन ) करो (नः ) हमारी (अवसे ) रक्ता आदि के लिये (नुँ ) शीध (भूत) संनद्ध होओ (अस्मे) हमारे लिये (इषम्) अन वा विज्ञान को (संद-दीरन्) अच्छे प्रकार देओ (यूयम्) तुम (स्वस्तिभिः) सुर्खो से (नः) हमारी (सदा) सर्वदा (पात) रक्ता करो॥ ४॥

भविधि:—हे विद्वान् राजजनो तुम हम लोगों की और प्रजाजनों की नि-रन्तर रह्मा करो सर्वदा विज्ञान और अन्न आदि ऐश्वर्य को देश्रो ऐसे करो तो तुम लोगों की हम निरन्तर रह्मा करें ॥ ४॥

इस मंत्र में विद्वानों के गुण श्रीर कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्त के श्रर्थ की इस से पूर्व सूक्त के श्रर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ यह श्रड्तालीशवां सूक्त श्रीर पंद्रहवां वर्ग पृश हुआ। श्रथ चतुर्ऋचस्य सूक्तस्य विसिष्ठिषिः । श्रापो देवताः । १ निचृत्रिष्टुप् २ । ३ तिष्टुप् । ४ विसाट् तिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्ता भापः की दृश्यः सन्तीत्याह ॥

अब चार ऋचा वाले ऊनपचारावें मूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में फिर वे जल कैसे हैं इस विषय को ॰ ॥

समुद्रज्येष्ठाः सलिलस्य मध्यात्पुनाना यन्त्य-निविशमानाः। इन्द्रो या वृज्ञी र्ष्ट्रपो रुराद ता श्रापो देवीरिह मामंवन्तु ॥ १ ॥

समुद्रऽज्येष्ठाः । सल्लिलस्यं । मध्यात् । पुनानाः । यनित् । अनिऽविशमानाः । इन्द्रंः । याः । वजी । वृष्भः । र्रादं । ताः । आपेः । देवीः । इह । माम् । भुवन्तु ॥ १ ॥

पदार्थः—( समुद्रज्येष्ठाः ) समुद्रः ज्येष्ठो यासां ताः (सिल्जिस्य ) त्र्यन्ति रिवस्य (मध्यात्) (पुनानाः) पवित्रयन्त्यः (यन्ति) ( त्र्यनिविद्यानाः ) याः कुत्रचिन निविद्यान्ते ( इन्द्रः ) सूर्यो विद्युद्दा ( याः ) ( वज्जी ) वज्जतुल्यक्षेदकवहुकिरणयुक्तः ( दृष्यः ) वर्षकः ( रराद ) विलिखति वर्षयति ( ताः ) ( त्र्यापः ) जलानि ( देवीः ) प्रमोदिकाः ( इह ) त्र्यस्मिन् संसारे ( माम् ) ( त्र्यन्तु ) रच्चन्तु ॥ १ ॥

श्रन्वयः —हे विद्यांसी यास्समुद्रज्येष्ठाः पुनाना श्रानिविद्यामाना श्रापस्सिलिलस्य मध्याद्यन्ति मामिहावन्तु ताः देवीः दृषभी वञ्जी-नद्गी रराद तथा यूर्यं भवत ॥ १ ॥ भावार्थः -- ऋत्र वाचकलु॰ -- है मनुष्याः या ऋषि ऋन्तरि-क्षाइर्षित्वा सर्वान्पालयन्ति ता यूर्य पानादिकार्येषु संप्रयुक्ष्ध्वम् ॥१॥

पद्रियः—हे विद्वानो (याः) जो ऐसी हैं कि (समुद्रज्येष्ठाः) जिन में समुद्र ज्येष्ठ है वे (पुनानाः) पवित्र करती हुई (श्रानिविशमानाः) कहीं निनास न करने वाली (श्रापः) जल तरक्कें (सिललस्य) अन्तरिक्त के (मध्यात्) बीच से (यन्ति) जाती हैं वह (माम्) मेरी (इह) इस संसार में (अवन्तु) रक्ता करें और (ताः) उन (देवीः) प्रमोद कराने वाली जल तरंगों को (वृषभः) वर्षा करने वा (वज़ी) वज्र के तुल्य ज्ञित्र भिन्न करने वाला बहुत किरणों से युक्त (इन्द्रः) सूर्य वा विजुली (रराद) वर्षाता है वैसे तुम होओ।। १।।

भविधि:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है -हे मनुष्यों जो जल अन्त-रिक्त से बीर्ष के सब की पालना करते हैं उन का तुम पान आदि कामों में अच्छे प्रकार योग करो ॥ १॥

## पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को ।।

या त्रापों हिट्या उत वा स्तर्वन्ति खनिविमा उत वा याः स्वयंजाः। समुद्रार्था याः शुर्वयः पा-वकास्ता त्रापों देवीरिह मार्मवन्तु॥ २॥

याः । भाषः । दिव्याः । उत्त । वा । स्रवंनित । खनित्रिंमाः । उत । वा । याः । स्वयम् ऽजाः । समुद्रऽभंथीः । याः । शुर्चयः । पावकाः । ताः । भाषः । देवीः । इह । माम् । भवन्तु ॥ २ ॥

पदार्थः -( याः ) ( स्त्रापः ) जलानि ( दिव्याः ) शुद्धाः ( उत ) स्त्रपि ( वा ) ( स्रवन्ति ) चलन्ति उत वा (खनित्रिमाः) त्रिमाः ) याः स्विन्त्रेण संजाताः ( उत ) ( वा ) ( याः ) (स्व-यंजाः ) स्वयंजाताः ( समुद्रार्थाः ) समुद्रायेमाः ( याः ) ( ज्ञच-यः) पवित्राः (पावकाः ) पवित्रकर्ग्यः (ताः ) ( त्र्प्रापः ) ( देवीः ) देदीप्यमानाः ( इह ) ( माम् ) ( त्र्प्रवन्तु ) ॥ २ ॥

श्रन्वयः —हे मनुष्या या दिव्या श्रापस्त्रवन्ति उत वा ख-नित्तिमा जायन्ते याः स्वयंजा उत वा समुद्रार्थाः याः शुचयः पाव-काः सन्ति ता देवीराप इह मामवन्तु ॥ २ ॥

भावार्थः—हे विद्वांसी यथा जलानि प्राणाश्वाऽस्मान् संरक्ष्य-वर्धयेयुस्तथा यूयमस्मान् वोधयत ॥ २ ॥

पद्धि:—हे मनुष्यो (याः) जो (दिन्याः) शुद्ध (श्रापः) जल (सन्विति) चूते हैं (उत, वा) श्रथवा (सनित्रिमाः) खोदने से उत्पन्न होते हैं वा (याः) जो (स्वयंजाः) श्राप उत्पन्न हुए हैं (उत, वा) श्रथवा (समुद्रार्थाः) समुद्र के लिये हैं वा (याः) जो (शुनयः) पवित्र (पावकाः) पवित्र करने वाले हैं (ताः) वह (देवीः) देदीप्यमान (श्रापः) जल (इह) इस संसार में (मान्म्) मेरी (श्रवन्तु) रक्षा करें ॥ २॥

भावार्थ:—हे विद्वानो ! जैसे जल और प्राण हमारी अच्छे प्रकार रहा कर बढ़ावें वैसे तुम लोग हम को बोध कराश्रो ॥ २ ॥

पुनः स जगदीश्वरः कीह्योऽस्तीत्याह ॥ फिर वह जगदीश्वर कैसा है इस विषय को०॥

यासां राजा वर्हणो याति मध्ये सत्यानृते श्रं-वपश्यञ्जनांनाम । मधुश्चतः शुर्चयो याः पांवका-स्ता श्रापो देवीरिह मामवन्तु ॥ ३ ॥ यासीम्। राजां। वरुंणः। याति। मध्ये। सत्यानृते इति। श्रवऽपर्यन्। जनानाम्। मधुरचुतः। शुचयः। याः। पाव-काः। ताः। भाषेः। देवीः। इह। माम्। श्वन्तु॥ ३॥

पदार्थ:—(यासाम्) त्रप्राम् (राजा) प्रकाशमानः (वरुणः) सर्वोत्कृष्ट ईश्वरः (याति) प्राप्तोति (मध्ये) (सत्यानृते) सत्यं चानृतं च ते (त्र्यपद्यन्) यथार्थ विज्ञानन् (जनानाम्) जी-वानाम् (मधुश्चुतः) मधुरादिगुणैर्निष्पन्नाः (शुचयः) पवित्राः (याः) (पावकाः) पवित्रकराः (ताः) (त्र्यापः) (देवीः) देदीप्यमानाः (इह) त्र्रास्मिन् संसारे (माम्) (त्र्यवन्तु) ॥ ३ ॥

श्रन्वयः — हे मनुष्याः यासां मध्ये वरुणो राजा जनानां सत्या-नृत श्राचरणे श्रवपश्यन् याति या मधुश्चुतः शुचयः पावका-स्सन्ति ता देवीराप इह मामवन्तु ॥ ३ ॥

भविर्थः -हे मनुष्याः यो जगदीश्वरः प्राणादिष्वंभिव्याप्त-स्तर्वेषां जीवानां धर्माधर्मी पश्यन् फलोन योजयन् सर्व रवति स एव सर्वैः सततं ध्येयोऽस्ति ॥ ३ ॥

पदिश्विः—हे मनुष्यो (यासाम्) जिन जलों के (मध्ये) बीच (वरुणः) सब से उत्तम (राजा) प्रकाशमान ईश्वर (जनानाम्) मनुष्यों के (सत्यानृते) सत्य और मूंठ आचरणों को (अव, पश्यन्) यथार्थ जानता हुआ (याति) प्राप्त होता है वा (याः) जो (मधुश्चुतः) मधुरादि गुणों से उत्पन्न हुए (शुचयः) पवित्र (पावकाः) और पवित्र करने वाले हैं (ताः) वह (देवीः) देदीप्यमान (आपः) जल (इह) इस संसार में (माम्) मेरी (अवन्तु) रज्ञा करें ॥ ३॥

भविर्थ: — हे मनुष्यो! जो जगदीश्वर प्राणादिकों में अभिन्याप्त सब जीवों के धर्म अधर्म को देखता और फल से युक्त करता हुआ सब की रहा करता है वही सब को निरन्तर ध्यान करने थोग्य है ॥ ३॥

## पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यासु राजा वर्तणो यासु सोमो विश्वे देवा या-सूर्जे मदंग्ति। वैश्वानुरो यास्वृग्निः प्रविष्ट्रस्ता श्रापी देवीरिह मार्मवन्तु ॥ ४॥ १६॥

यासुं । राजां । वरुंणः । यासुं । सोमंः । विश्वं । देवाः । यासुं । ऊर्जंम् । मदंन्ति । वैश्वानुरः । यासुं । अग्निः । प्र-ऽविष्टः । ताः । आपंः । देवीः । इह । माम् । अवन्तु ॥१॥ १६॥

पदार्थः—( यासु ) श्रम्ति ति जलेषु प्राणेषु वा ( राजा ) न्यायिवनयाग्यां प्रकाशमानः ( वरुणः ) श्रेष्ठगुणकर्मस्वमावः ( यासु ) ( सोमः ) श्रोषिगणः ( विश्वे ) सर्वे ( देवाः ) विद्यासः प्रियन्यादयो वा ( यासु ) ( ऊर्ज्जम् ) बलम् पराक्रमम् ( मदन्ति ) प्राप्तवन्ति ( वैश्वानरः ) विश्वेषु नरेषु वा राजमानः परमात्मा ( यासु ) ( श्रप्तिः ) विद्युत् (प्रविष्टः) (ताः) (श्रापः) ( देवीः ) कमनीयाः (इह) श्रास्मिन्संसारे (माम्) (श्रवन्तु) ॥४॥

त्रन्वयः —हे विद्दांसः यास्वप्सु वरुणो राजा यासु सोमो यासु विश्वे देवाश्चोर्ज मदन्ति यासु वैश्वानरोऽग्निः प्रविष्टस्ता देवीराप इह मामवन्तु तथा बोधयत ॥ ४ ॥

भावार्थः हे मनुष्या यस्मिनाकाशे प्राणेषु जले वा सर्व

जगज्जीवति येषु प्राणेषु स्थितो योगी परमात्मानं लमते यत्र विद्यु-त्प्रविष्ठाऽस्ति ता ऋषो यूपं विज्ञाय रक्षिता भवतेति ॥ ४ ॥

श्रत्राबादिगुणकत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सं-गतिर्वेद्या ॥

इत्येकोनपञ्चाशत्तमं सूक्तं षोडशो वर्गश्व समाप्तः॥

पद्रियः—हे विद्वानो [ यासु ] जिन अन्तरिक्त जल वा प्राणों में [वरुगः] श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभावयुक्त [ राजा ] न्याय श्रीर विनय नम्रता से प्रकाशमान [यासु] वा जिन में [ सोमः ] श्रोपधिगण श्रीर [ यासु ] जिन में [ विश्वे ] समस्त [देवाः] विद्वान् जन श्रथवा पृथिवी श्रादि लोक [ उर्जम् ] वल पराक्रम को [ मदन्ति ] प्राप्त होते हैं वा [ यासु ] जिन में [ वश्वानरः ] सब में वा गनुष्यों में प्रकाशमान परमारमा वा [ श्रानः ] विजुलीक्ष्प श्रानि [ प्रविष्टः ] प्रविष्ट है [ ताः ] वह [ देवीः ] मनोहर [ श्रापः ] जल [ इह ] इस संसार में [ माम् ] मेरी [अवन्तु] रक्षा करें ॥॥॥

भविधि:—हे मनुष्यो नित आकाश में, प्रायों में वा जल में सब जगत् जीवन धारण करता है वा निन प्रायों में स्थित योगी जन परमात्मा को प्राप्त होता है वा जहां विजुली प्रविष्ट है जन जलों को तुम जान कर रहा। युक्त होश्रो॥ ४॥ इस मुक्त में जलादि कों के गुण और कृत्यों का वर्शन होने से इस मुक्त के

अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥

यह उनपंचाशवां मूक्त और सोलहवां वर्ग पूरा हुआ।।

स्त्रथ चतुर्ऋचस्य सूकस्य १-४वितष्ठः। १ मित्रावरुणी। २ स्त्रियः। १ विश्वेदेवाः। १ नदः। १। ३ स्वराट् निष्ठप्छन्दः। धैवतः स्वरः। १ निचृज्जगती। १ भुरिगतिजगती च्छन्दः। निषादः स्वरः॥ स्रथ मनुष्यैः किमत्रानुष्ठेयमित्याह॥

श्रव चार ऋचावाले पचाशवें मृक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को इस संसार में क्या आवरण करना चाहिये इस विषय को ।।

श्रा मां मित्रावरु शेह रक्षतं कुलाययं हिश्वय-न्मा न श्रागन् । श्रजकावं दुईशीकं तिरोदंधे मा मां पर्येन रपंसा विद्त्सर्सः ॥ १॥ १०००

भा। माम्। मित्रावरुणा। इहं। रचतम्। कुलाययंत्। विद्रश्ययंत्। माँ। नः। भाँ। गृत्। अजकाऽवम्। दुःऽहंशींकम्। तिरः। वधे। मा। माम्। पद्येन। रपंसा। विदत्।
रसरुः॥ १॥

पदिर्थिः—( आ ) ( माम् ) ( निश्रावरुणा ) प्राणोदानाः विवाध्यापकोपदेशको ( इह ) अस्मिन् संसारे ( रक्षतम् ) (कु-लाययत् ) कुलायं कुलोन्नतिं कामयमानः ( विश्वयत् ) यो विश्वं करोति सः ( मा ) निषेधे ( नः ) अस्मान् ( आ ) ( गन् ) आगच्छेत् प्रागुयात् ( अजकावम् ) योऽजान् जीवान् काव्यति पीड्यित तम् ( दुर्दशीकम् ) दुःखेन दृष्टुं योग्यम् ( तिरः ) ( दथे ) निवारयामि ( मा ) निषेधे ( माम् ) ( पद्येन ) प्राप्तुं

योग्येन (रपसा ) पापेन (विदत् ) प्राप्तुपात् (रसरुः ) कुटि-लगतिः ॥ १ ॥

श्रन्वयः — हे मित्रावरुणा युवामिह योऽहं कुलाययहिश्वयहु-र्दशीकमजकावं तिरोदधे स्मद्ध रोगः पद्येन रपसा मां मा विदस्कापि पीड़ा नोऽस्मान् मा श्रागन् तस्मान्मामा रत्ततम् ॥ १॥

भावार्थः - मनुष्यैः कदापि पापाचरणं कुपथ्यं च न कार्य येन कदाचिद्रोगप्राप्तिने स्यात् येऽत संसारे श्रध्यापकोपदेशका-स्तिन्ति तेऽध्यापनोपदेशाभ्यां सर्वानरोगान्कत्वा सरलानुद्योगिनः कुर्वन्तु ॥ १ ॥

पद्रार्थ:—हे ( मित्रावरुणा ) प्राण और उदान के समान अध्यापक और उपदेशक तुम ( इह ) इस संसार में जो में ( कुलाययत् ) कुल की उन्नति चाहता हुआ ( विश्वयत् ) सब काम करने वाला ( दुर्रशिकम् ) दुःख से देखने योग्य ( अनकावम् ) जीवों को पीड़ा देता उस को ( तिरोदधे ) निवारण करता हूं वह ( त्सरुः ) कुटिल गती रोग ( पद्येन ) प्राप्त होने योग्य ( रपमा ) पाप से ( माम् ) मुक्ते ( मा ) मत ( विदत् ) प्राप्त हो काई पीड़ा ( नः ) हम लोगों को ( मा ) मत ( आगन् ) प्राप्त हो इस से ( माम् ) मरी (आ,रक्ततम्) सब ओर से रक्ता करो॥१॥

भावार्थ: — मनुष्यों को पापाचरण वा कुपथ्य कभी न करना चाहिये जिस से कभी रोग प्राप्ति न हो जो इस संसार में अध्यापक और उपदेशक हैं वे पदाने और उपदेश करने से सब को अरोगी कर सीधे और उद्योगी करें ॥ १॥

पुनर्भनुष्ये रोगनिवारणार्थ किं कर्तव्यमित्याह ॥

किर मनुष्यों को रोग निवारणार्थ क्या करना चाहिये इस विषय को॰ ॥

यहिजामन्पर्रापि वन्देनं भुवंदष्ठीवन्तो परिकुल्फी

च देहंत् । ऋशिष्ठच्छोच्नपं बाधतामितो मा मां पद्येत् रपंसा विद्वत्त्सरुः ॥ २ ॥

यत् । विऽजामंत् । परुंषि । वन्देनम् । भुवंत् । भृष्ठी-वन्तौ । परि । कुल्फौ । च । देहत् । भागनः । तत् । शोचंत् । भपं । बाधताम् । इतः । मा । माम् । पद्येन । रपंता । वि-वत् । त्तरुंः ॥ २ ॥

पदार्थः—( यत् ) यस्मिन् ( विजामन् ) विजानन् ( परुषि ) कठोरे व्यवहारे ( वन्दनम् ) ( भुवत् ) मवति (श्रष्ठीवनतौ) छीवनं कफादिकमत्यजन्तौ (पिर ) सर्वतः (कुल्फौ) गुल्फौ
(च) (देहत् ) वर्धये ( श्रप्निः ) (तत् ) (शोचन् ) पिवशिकुर्वन् ( श्रप ) ( बाधताम् ) निवारयनु (इतः) श्रस्मात्सः (मा)
निषेधे ( माम् ) ( पयेन ) (रपसा ) श्रपराधेन (विदत् ) (त्सरुः)
कठिनो रोगः ॥ २ ॥

श्रन्वय: —हे मनुष्याः यद्यस्मिन्परुषि वन्दनं विजामन् भुवत् यत्तसह रोगोऽष्ठीवन्तौ कुल्फौ च परिदेहत् तत्तमग्निः शोचिनितोऽप-बाधतां यः पद्येन रपसा मां रोगः प्राप्नोति स मां मा विदत् ॥ २॥

भविषिः — ये मनुष्या ब्रह्मचर्य विहाय वाल्यविवाहं कुपथ्यं च कुर्वन्ति तेषां शरीरेषु शोथादयो रोगाः प्रभवन्ति तेषां निवारणं वैद्यकरीत्या कार्यम् ॥ २ ॥

पद्रार्थ:—हे मनुष्यो जो इस (परुषि) कठोर व्यवहार में (वन्दनम्)व-न्दना को (विजामन्) विशेषता से जानता हुआ (भुवत्) प्रसिद्ध होता है (य- त्) जिस व्यवहार में (त्सरुः) कठिन रोग (अष्ठीवन्तौ) कफादि न यूकने वाली (कुल्फी) जङ्घाओं को (च) भी (परिदेहत्) सन ओर से नढ़ानें पीड़ा दे (तत्) उस को (अग्निः) अग्नि (शोचन्) पवित्र करता हुआ अग्नि (इतः) इस स्थान से (अपवाधताम्) दूर करें (पद्येन) प्राप्त होने योग्य (रपसा) अपराध से (मा-म्) मुक्त को रोग प्राप्त होता है वह मुक्त को (मा) मत (विदत्) प्राप्त हो॥ २॥

भावार्थ:—जो मनुष्य ब्रह्मचर्य को छोड़ के बालक पन में विवाह वा कु-पथ्य करते हैं उन के शरीर में शोथ आदि रोग होते हैं उन का निवारण वैद्यक रीति से करना चाहिये॥ २॥

मनुष्ये रोगनिवारणं कृत्वैव पदार्थसेवनं कर्तव्यमित्याह ॥ मनुष्यों को रोगनिवृत्त करके ही पदार्थ सेवन करना चाहिये इस विषय को ॰ ॥

यच्छं लम्लो भवंति यञ्चदीषु यदोषंधीभ्यः परि जायंते विपम्। विश्वे देवा निरितस्तत्सुंवन्तु मा मां मद्येन रपंसा विद्तस्तरुं: ॥ ३॥

यत्। श्वत्मलौ। भवंति । यत्। नृदीषुं । यत्। भोषं-धीभ्यः । परिं। जायंते । विषम् । विश्वं। देवाः । निः। इतः । तत्। सुवन्तु । मा। माम् । पद्यंन । रपंसा । वि-दृत्। त्सरुं: ॥ ३ ॥

पदार्थः—( यत् ) ( इाहमली ) इाहमली हत्तादी ( भवति ) ( यत् ) ( नदीषु ) नदीनां प्रवाहेषु ( यत् ) ( ह्योषधीभ्यः ) यवादिभ्यः ( परि ) सर्वतः ( जायते ) उत्पद्यते ( विषम् ) प्राण्डरम् ( विश्वे ) सर्वे ( देवाः ) विद्वांसः ( निः ) निस्तारणे

(इतः ) श्रास्माच्छरीरात् (तत् ) (सुवन्तु) दूरे प्रेरयन्तु (मा ) (माम् ) (पयेन ) प्राप्तव्येन (रपसा )पापाचरणेन (विदत् ) लमेत (त्सरुः ) कुटिलो रोगः॥ ३॥

श्रन्वयः —हे मनुष्या यहिषं शहमली यनदीयु भवति यदी-षधीम्यो विषं परिजायते तदितो विश्वे देवा निस्सुवन्तु यतः पद्येन रपसा जातस्तस्ह रोगो मां मा विदत् ॥ ३ ॥

भविश्वः—हे वैद्यादयो मनुष्याः सर्वेभ्यः पदार्थेभ्यः पदार्थेषु वा याविह्यं प्रजायते तावत्सर्वं निवायीनपानादिकं सेवनीयं यतो युष्मान् कश्चिदपि रोगो न प्राप्नुयात् ॥ ३॥

पद्रियः—हे मनुष्यो (यत्) जो (विषम्) प्राण हरने वाला पदार्थ विष (शल्मलो) सेमर आदि वृत्त में और (यत्) जो (नदीषु) नदियों के प्रवाहों में (मवति) होता है (यत्) जो (आध्विभ्यः) यत्र आदि आधियों से विष (पर्रिनायते) अत्पन्न होता है (तत्) असको (इतः) इस शरीर से (विश्वे) सब (देवाः) विद्वान् जन (निस्मुवन्तु) निरन्तर दूर करें निस कारण (पद्येन) प्राप्त होने योग्य (रपता) पापाचरण से उत्पन्न हुआ (त्सरुः) कुटिलरोग (माम्) मुक्त को (मा, विदत्) मत प्राप्त हो ॥ ३॥

भावार्थः —हे वैद्य आदि मनुष्यो! सन पदार्थों से वा पदार्थों में जितना विष उत्पन्न होता है उतना सन निवार के अन्न पानी आदि सेवन करना चाहिये जिससे तुम को कोई भी रोग न प्राप्त हो ॥ ३ ॥

पुनर्मनुष्यैः किं निवार्य किं सेवनीयमित्याह ॥ किर मनुष्यों को किस का निवारण कर क्या सेवन करना चाहिये इस विषय को॰॥

याः प्रवती निवतं उद्वतं उद्वन्वतीरनुद्काइच्

याः । ता ऋसमभ्यं पर्यसा पिन्वमानाः शिवा देवी-रेशिपुदा भवन्तु सर्वी नुद्यी ऋशिमिदा भवन्तु ॥४॥१ ७॥

याः । प्रश्वतः । निश्वतः । उत्रवतः । उद्न्रवतीः । 

श्रमुद्काः । च । याः । ताः । श्रम्भयंम् । पर्यता । पिन्वं । 

मानाः । शिवाः । देवीः । श्रशिपदाः । भवन्तु । सर्वाः । 
नर्यः । श्रशिमदाः । भवन्तु ॥ ४ ॥ १७॥

पदार्थः—(याः) (प्रवतः) गमनाहीन् (निवतः) निम्नान् (उद्दतः) ऊर्ध्वान् देशान् (उदन्वतीः) उदकयुक्ताः (श्रनु-दकाः) जलरहिताः (च) (याः) (ताः) श्रम्भयम् (पयसा) उदकेन पय इत्युदकनाम निघं॰ १। १२। (पिन्व-मानाः) सिञ्चमानाः प्रीणन्त्यः (शिवाः) सुखकर्यः (देवीः) श्रानन्दप्रदाः (श्रशिपदाः) भोजनादिन्यवहाराय प्राप्ताः (मन्वन्तु) (सर्वाः) (त्र्यः) (श्रशिपदाः) भोजनादिन्यवहाराय प्राप्ताः (भवन्तु) ॥ ४॥

श्रन्वयः - याः प्रवतो निवत उहतो देशान् गच्छन्ति याश्रो-दन्वतीरनुदकास्सन्ति ताः सर्वा नद्योऽस्मभ्यं पयसा पिन्वमाना श्रम-शिपदा देवीः शिवा भवन्तु श्रशिभिदा भवन्तु ॥ ४॥

भावार्थः —हे मनुष्याः यावज्जलं नदादिषु गच्छति यावश्व मेघमएडलं प्राप्नोति तावत्सर्व होमेन शोधियत्वा सेवन्ताम् यतः सर्वदा मङ्गलं विधित्वा दुःखप्रणाशो भवेदिति ॥ ४ ॥ श्रश्राबोषधीविषनिवारणेन शुद्धसेवनमुक्तमत एतदर्भस्य पूर्व-सूक्तार्थेन सह संगतिर्वेद्या॥

इति पञ्चाशत्तमं सूक्तं सप्तदशो वर्गश्च समाप्तः॥

पदार्थ: — [याः] जो [प्रवतः] जाने योग्य [निवतः] नीचे [उद्दतः] वा उपरले देशों को जाती हैं [याश्च] श्रीर जो [उद्दन्वतीः] जल से मरी वा [श्रनुदकाः] जलरहित हैं [ताः] वे [सर्वाः] सन [नद्यः] निद्यां [श्रस्म-भ्यम्] हमारे लिये [पयसा] जल से [पिन्वमानाः] सींचती हुई वा तृप्त करती हुई [श्राशिपदाः] भोजनादि व्यवहारों के लिये प्राप्त होती हुई [देवीः] श्रानन्द देने श्रीर [शिवाः] सुख करने वाली [भवन्तु] हों श्रीर [श्रशिमिदाः] भोजन श्रादि स्नेह करने वाली [भवन्तु] हों ॥ ४॥

भावार्थः — हे मनुष्यो जितना जल नदी श्रादि में जाता है श्रीर जितना मेघ मण्डल में प्राप्त होता है उतना सब होम से शुद्ध कर सेवो जिस से सर्वदा मंग्यल बढ़कर दुःख का श्रच्छे प्रकार नाश हो॥ ४॥

इस मूक्त में जल श्रीर श्रोषधी विष के निवारण से शुद्ध सेवन कहा इस से इस मूक्त के श्रर्थ की इस से पूर्व मूक्त के श्रर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥

यह पचाशवां मूक्त श्रीर सत्रहवां वर्ग समाप्त हुआ।।

श्रथ च्यृचस्य सूक्तस्य वसिष्ठिषिः । श्रादित्या देवताः ।१।२ त्रिष्टुप्।३ निचृत्तिष्टुप् छन्दः। धैवतःस्वरः॥

भथ केषां संगेन किं भवतीत्याह ॥

अन तीन ऋचा वाले इकावनवें मूक्त का प्रारम्म है उस के प्रथम मन्त्र में किन के संग से क्या होता है इस विषय को ।।

श्रादित्यानामवंसा नूतंनेन सन्तीमि शर्मणा शंतंमेन । श्रनागारत्वे श्रीदितित्वे तुरासं इमं युज्ञं दंधतु श्रीषंमाणाः ॥ १ ॥

शादित्यानीम् । श्रवंसा । नूर्तनेन । सुक्षीमहिं । शर्भणा । शम् ऽतंमेन । श्रनागाः ऽत्वे । श्रदिति ऽत्वे । तुरासंः । इमम् । युज्ञम् । दुधुतु । श्रोपंमाणाः ॥ १ ॥

पदार्थः—( त्रादित्यानाम् ) पूर्णविद्यानां विदुषाम् (त्रवसा) रक्षणादिना ( नूतनेन ) नवीनेन ( सक्षीमिहि ) संवधीयाम ( इर्मणा ) विग्रहेण ( इांतमेन ) त्रातिशयेन सुखकर्का (त्रानामस्वे) त्रानपराधित्वे ( त्रादितित्वे ) त्रावणिडतत्वे ( तुरासः ) शीधकारिणः ( इमम् ) ( यज्ञम् ) ( दधतु ) ( श्रोपमाणाः ) श्रवणं कुर्वन्तः ॥ १ ॥

श्रन्वयः — ये तुरासः श्रोषमाणा श्रनागास्त्वे श्रदितित्व इमं यज्ञं दधतु तेषामादित्यानामवसा शंतमेन नूतनेन शर्मणा सह वयं सचीमहि॥ १॥ भावार्थः -हे मनुष्या यथा वयं विद्वत्तंगेनात्यन्तं सुखं प्राप्तु-मस्तयैव यूपमपीदं प्राप्तुत ॥ १ ॥

पदार्थः—जो (तुरासः ) शीधकारी (श्रोषमाणाः ) सुनते हुए (धनागास्त्वे ) अनपराधन पन में (अदितित्वे) अखिएडत काम में (इमस् ) इस (यज्ञम् )
यज्ञ को (दधतु ) धारण करें उन (आदित्यानाम् ) पूर्ण विद्यायुक्त विद्वानों की (अवसा ) रक्षा आदि से (शंतमेन ) अतीव सुख करने वाले (नूतनेन ) नवीन (शर्मणा ) विश्वह के साथ हम लोग (सक्तीमहि ) वंधें ॥ १ ॥

भावार्थः - हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग विद्वानों के संग से अस्यन्त सुख पार्वे वैसे ही तुम भी इस को पाओ ॥ १ ॥

पुनर्विद्दांसः किं कुर्युरित्याह ॥

किर विद्वान् जन क्या करें इस विषय को ।।

श्रादित्यासो श्रदितिर्मादयन्तां मित्रो श्रेर्यमा वर्हणो रिजिष्ठाः । श्रम्माकं सन्तु भुवंनस्य गोपाः पिबंन्तु सोमुमवंसे नो श्रद्य ॥ २॥

भादित्यासंः। भदितिः। मादयन्ताम्। मित्रः। भर्यमा। षर्वणः। रजिष्ठाः। भरमार्कम्। सन्तु। भुवंनस्य। गोपाः। पिर्वन्तु। सोर्मम्। भवेसे। नुः। भुद्य॥ २॥

पदिर्थः—(क्नादित्यासः) पूर्णा विद्यांसः संवत्सरस्य मासा वा (क्नादितिः) क्रास्विण्डिता नीतिः (मादयन्ताम्) क्रानन्दयन्ताम् (मितः) सस्वा (क्रार्थमा) व्यवस्थापकः (वरुणः) श्रेष्ठः (रजिष्ठाः) श्रातिशयेन रजितारः (श्राध्माकम्) (सन्तु) (भु-वनस्य) जलादेलींकसमूहस्य भुवनिम्युदकनाम निर्धं। १।१२ । (गोपाः) रक्तकाः (पिबन्तु) (सोमम्) महौषधिरसम् (श्र-वसे) रक्षणाद्याय (नः) श्रास्माकम् (श्रद्य) इदानीम् ॥२॥

श्रन्वयः – हे मनुष्याः यथा रजिष्ठा श्रदितिर्मित्रोऽर्यमा वरुणो-ऽस्माकं भुवनस्य गोपाः सन्ति नोऽवसे मादयन्तामद्य सोमं संपिबन्तु तथा ते श्रादित्यासोऽस्माकं भुवनस्य गोपास्तन्तु ॥ २ ॥

भविर्थः - त्र्यत वाचकलु • - हे विद्दांसी युष्मादित्यवत् विद्याप्र-काशेन वैद्यवदीषधसेवनेन नीरोगा भूत्वाऽस्माकमप्यारोग्यं कुर्वन्तु॥२॥

पदार्थ:—हे मनुष्यो जैसे (रिजछाः) अतीव प्रीति करते हुए (अदितिः) आखिएडत नीति (मित्रः) मित्र (अर्थमा) व्यवस्था देने वाला (वरुणः) श्रेष्ठ (अस्माकम्) हमारे (भुवनस्य) जल आदिलोक समृह की (गोपाः) रक्षा करने वाले हैं (नः) और हमारी (अवसे) रक्षा आदि के लिये (मादयन्ताम्) आनन्द देते हैं (अद्य) आज (सोमम्) बड़ी बड़ी ओपिधर्यों के रस्त को (पित्रन्तु) पीवें वैसे वे (आदित्यासः) पूर्ण विद्वान् वा संवत्सर के महीने हमारे जलादि वा लोक समृह की रक्षा करने वाले (सन्तु) हों॥ २॥

भावार्थः - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है-हे विद्वानो ! तुम आ-दित्य के समान विद्या प्रकाश से वैद्य के समान श्रोपधियों के सेवन से नीरोग हो कर हमारा भी श्रारोग्य करो ॥ २ ॥

> पुनः केषां रक्षणेन सर्व सुखं संमवतीत्याह ॥ फिर किस की रचा से सब मुख होता है इस विषय को०॥

श्रादित्या विश्वें मुरुतंश्च विश्वे देवाश्च विश्वं

ऋभवंश्च विश्वे । इन्द्रो ऋग्निर्हिवनां तुष्टुवाना यूयं पांत स्वस्तिमि: सदां न: ॥ ३ ॥ १८ ॥

शादित्याः । विश्वं । मुरुतः । च । विश्वं । देवाः । च । विश्वं । ऋभवः । च । विश्वं । इन्द्रंः । शाग्नः । शहिवना । तुस्तुवानाः । यूयम् । पात् । स्वस्तिऽभिः । सर्वा । नः ॥ ३॥ १८॥

पदार्थः—( श्रादित्याः ) संवत्सरस्य मासा इव विद्याद्याः ( विश्वे ) सर्वे ( मरुतः ) मनुष्याः ( च ) ( विश्वे ) ( देवाः) विद्यांसः ( च ) विश्वे ) श्राविताः ( ऋभवः ) मेधाविनः (च ) ( विश्वे ) ( इन्द्रः ) विद्युत् ( श्राग्नः ) ( श्राश्विना ) सूर्याचन्द्र- मसौ ( नुष्टुवानाः ) प्रशंसन्तः ( यूयम् ) ( पात ) (स्विस्तिभिः) समग्रीस्मुखेः ( सदा ) ( नः ) श्रास्माकम् ॥ ३ ॥

त्र्यन्वयः —हे विश्व त्र्यादित्या विश्वे मरुतश्च विश्वे देवाश्च विश्व ऋमवश्च इन्द्रोऽभिरश्विना तुष्टुवाना विद्यांसी यूपं स्वस्ति-भिनस्सदा पात ॥ ३ ॥

भावार्थ: — यहिमन्देशे सर्वे विद्वांसी धीमन्तः चतुरा धार्मि-काश्व रत्नका विद्याप्रदा उपदेशकास्सन्ति तत्र सर्वतो रिन्नता भूत्वा सर्वे सुस्थिनो भवन्तीति ॥ ३ ॥

त्रवादित्यवद् विद्द्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सं-गतिर्वेद्या ॥

इत्येकपञ्चाशत्तमं सूक्तमष्टादशी वर्गश्च समाप्तः ॥

पद्धिः -हे [विश्वे] सन [आदित्याः ] संवत्सर के महीनों के समाम विद्या वृद्ध [विश्वे, मरुतः, च ] और समस्त मनुष्य [विश्वे, देवाः, च ] और समस्त विद्वान् [विश्वे ] [आरुभवः, च ] और बुद्धिमान् जन [इन्द्रः ] विजुली [अगिनः ] साधारण अग्नि [अश्विना ] सूर्य चन्द्रमा [तृष्टुवानाः ] प्रशंसा करते हुए विद्वान् जन तथा [यूयम् ]तुम [स्वस्तिभिः ]सुर्खों से [नः ] हम लोगों की [सदा ] सर्वदा [पात ] रक्षा करो ॥ ३ ॥

भावार्थः—निस देश में सब विद्वान् जन बुद्धिमान् चतुर धार्मिक और रक्षा करने और विद्या देने वाले उपदेशक हैं वहां सब से रक्षायुक्त होकर सब मुखी होते हैं ॥ ३ ॥

इस सूक्त में सूर्य के समान विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की साथ संगति जाननी चाहिये॥

यह इक्यावनवां सूक्त और अठारहवां वर्ग पूरा हुआ !!

म्प्रथ म्यूचस्य सूक्तस्य बितिष्ठिषिः म्प्रादित्या देवताः।

१ । ३ स्वराट् पङ्क्तिश्खन्दः। पञ्चमः स्वरः। २

निचृत्रिष्टुप्छन्दः। धैवतस्स्वरः॥

पुनर्मनुष्याः कीह्या भवेयुरित्याह ॥ भव बावनवें मुक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मंत्र में फिर मनुष्य कैसे हों इस वि०॥

श्रादित्यासो श्रिदितयः स्याम पूर्वेवत्रा वंसवो मर्त्येत्रा। सनेम मित्रावरुणा सर्नन्तो भवेम द्यावा॰ एथिवी भवेनतः॥ १॥

शादित्यासंः। श्रदितयः। स्यामः। पूः। देवऽत्रा। वसवः। मर्त्युऽत्रा। सनेमः। मित्रावरुणा। सनेन्तः। भवेमः। द्यावाः। पृथिवी इति । भवेन्तः॥ १॥

पदार्थः—( श्रादित्यासः ) मासा इव ( श्रादितयः ) श्र-खिडताः (स्थाम) भवेम (पूः) नगरीव (देवता ) देवेषु वर्तमानाः (वसवः) निवसन्तः ( मर्त्यता ) मर्त्येषूपदेशकाः ( सनेम ) वि-भजेम ( मित्रावरुषा ) प्राषोदानी ( सनन्तः ) सेवमानाः ( भ-वेम ) ( द्यावाप्रथिवी ) सूर्यभूमी इव ( भवन्तः ) ॥ १॥

श्रन्वयः — हे मनुष्या यथा वयं देवनाऽऽदित्यासोऽदितयः स्या-म यथा मर्त्यना वसवस्सन्तस्सनेम पूरिव मितावरुणा सनन्तो धावाष्ट थिवी इव भवन्तो भवेम तथा यूयमपि भवत ॥ १ ॥ भावार्थः-न्नप्रत्रवाचकलु • - हे मनुष्या यूपं न्नप्राप्तिहद् वर्तित्वा धार्मिकेषु विद्वत्सु न्युष्य सत्यासत्ये विभज्य सूर्यभूमीवत् परोपकारं क्रत्वा विद्वसुखाय प्राणोदानवत् सर्वेषामुन्तये मवतः ॥ १ ॥

पदिश्विः—हे मनुष्यो जैसे हम लोग (देवत्रा) देवों में वर्तमान ( आदि-त्यासः ) महीने के समान ( आदितयः ) अखिएडत ( स्थाम ) हों जैसे ( मर्त्यत्रा ) मनुष्यों में उपदेशक ( वसवः ) निवास करते हुए ( सनेम ) विभाग करें ( पूः ) नगरी के समान ( मित्रावरुणा ) प्राण और उदान दोनों ( सनन्तः ) सेवन करते हुए ( द्यावाष्टिथवी ) सूर्य और भूमि के समान ( भवन्तः ) आप (भवेम ) हों वैसे आप मी हों ॥ १ ॥

भविर्थ:—इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है—हे मनुष्यो ! तुम आप्त विद्वान् के समान बर्तिकर धार्मिक विद्वानों में निरन्तर वस कर सत्य और असत्य का
विमाग कर सूर्य और भूमि के समान परोपकार कर विश्व के सुख के लिये प्राण
और उदान के सदश सब की उन्नति के लिये होश्रो ॥ १॥

पुनर्मनुष्यैः किं कर्तव्यमित्याह ॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को ।।

मित्रस्तन्नो वरुंणो मामहन्त् शर्मं तोकाय तर्न-याय गोपाः । मा वो भुजेमान्यनांतमेनो मा त-त्कंमे वसवो यच्चयंध्वे ॥ २॥

मित्रः। तत्। नः। वर्रणः। ममहन्तः। शर्मः। तोकायं। त-नेयाय । गोपाः। मा। वः। भुजेमः। भन्यऽजातम्। एनंः। मा। तत्। कुर्मः। वसवः। यत्। चर्वध्वे॥ २॥ पदार्थः—( निन्नः ) प्राण इव सखा ( तत् ) सुखम् (नः ) श्रामाकम् ( वरुणः ) जलिव पालकः ( मामहन्त ) सत्कुर्वन्तु श्राम तुजादीनामित्यग्यासदैर्घम् ( दार्भ ) सुखं गृहं वा ( तोकाय ) सद्यो जातायापत्याय ( तनयाय ) सुकुमाराय ( गोपाः ) रचकाः ( मा ) ( वः ) युष्मान् ( मुजेम ) श्राभ्यवहरेम (श्राम्यजातम् ) श्राम्यस्मादुरपन्नम् ( एनः ) पापम् ( मा ) ( तत् ) (कर्म) (वस्तः ) निवसन्तः ( यत् ) ( चयध्वे ) संचिनुत् ॥ २ ॥

श्रन्वय: -हे वसवो यदन्यजातमेनोऽस्ति तत्कर्म यूयं मा च-यध्वे यथा गोपाः शर्म मामहन्त तथा नस्तोकाय तनयाय तत् मित्रो वरुणश्र प्रद्याताम् येन वयं व एनो मा भुजेम ॥ २ ॥

भावार्थः - न्त्रम वाचकलु ॰ -हे मनुष्या भवन्तस्तदैव ब्रह्म-चर्याविद्यादानाभ्यां स्वापत्यानि रक्षयित्वा सत्कत्य वर्धयन्तु स्वयं पापमक्रत्वाऽन्येन कृतमिष मा भजन्तु ॥ २ ॥

पद्रार्थ:—हे (वसवः) निवास करने वालो (यत्) जो (अन्यजातम्) और से उ-त्यन्न ( एतः ) पाप कर्म है (तत्) वह ( कर्म) कर्म तुम (मा,चयध्वे) मत इकट्ठा करो जैसे ( गोपाः ) रखा करने वाले ( शर्म ) मुख वा घर को ( मामहन्त ) सत्कार से वर्ते वैसे ( नः ) हमारे ( तोकाय ) शीध उत्पन्न हुए बालक के लिये और ( तन-याय ) मुन्दरकुमार के लिये उस को ( मित्रः ) प्राण के समान मित्र ( वरुणः ) जल के समान पालने वाला देवें जिस से हम लोग ( वः ) तुम लोगों को और पाप ( मा, भुनेम ) मत मोगें ॥ २ ॥

भिति थि:--इस मन्त्र में वाचकलुतोपमालङ्कार है-हे मनुष्यो ! आप सदैव ब-द्वाचर्य और विद्यादान से अपने लड़कों की रक्षा और सत्कार कर बढ़ावें और आप पाप न करके और से किये हुए को भी न सेवें ॥ २ ॥ पुनर्मनुष्याः किंवसूत्वा किं कुर्युरित्याह ॥ फिर मनुष्य किसके तुल्य होकर क्या करें इस विषय को० ॥

तुरएयवोऽङ्गिरसो नक्षन्त रत्नं देवस्यं सिव-तुरियानाः। पिता च तन्नो महान्यजंत्रो विश्वे देवाः समनसो जुषन्त ॥ ३ ॥ १९ ॥

तुर्एयवैः। मङ्गिरसः। नुश्चन्तः। रत्नेम्। देवस्यं। सुवितुः। इयानाः। पिता। च। तत्। नः। महान्। यर्जत्रः। विश्वे। देवाः। सऽमेनसः। जुपन्तु॥ ३॥ १९॥

पदार्थः—(तुरण्यवः) चित्रं कर्तारः ( श्रिङ्गिरसः) प्राणा इव ( नच्चन्त ) व्याप्नुवन्तु ( रत्नम् ) रमणीयं धनम् ( देवस्य ) प्रकाशमानस्य ( सिवतुः) सकलजगदुत्पादकस्य परमेश्वरस्य ( इयानाः) श्रधीयमानाः ( पिता ) जनक इव ( च ) ( तत् ) ( नः ) श्रस्मभ्यम् ( महान् ) पूजनीयः सर्वेभ्यो महान् ( यज-तः) संगन्तव्यो ध्येयः ( विश्वे ) सर्वे ( देवाः ) विद्वांसः ( सम-नसः) समानं मनोऽन्तः करणं येषां ते ( जुषन्त ) सेवन्ताम् ॥ ३ ॥

श्रन्वयः — हे मनुष्या ये तुरण्यवोऽङ्गिरसस्समनस इयाना जनाः सवितुर्देवस्य सृष्टी यद्रत्नं नद्मन्त तित्यतेव वर्तमानो महान् यजत्र ईश्वरो विश्वे देवाश्व नोऽस्मभ्यं जुपन्त ॥ ३ ॥

भावार्थः - त्रत्रत वाचकलु • - हे मनुष्या यथा विद्वांनोऽस्या-मीश्वरकतसृष्टी विद्यापुरुषार्थविद्दत्सेवादैः सर्वाणि सुखानि समन्ते तथा मवन्तो लभन्तां सर्वे भिलित्वा पितृवत्पालकं परमात्मानं स-

श्रत्र विश्वेदेवगुणकत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूकार्थेन सह सङ्गतिर्वेद्या ॥

इति द्विपटचाशत्तमं सूक्तमेकोनविंशो वर्गश्च समाप्तः॥

पदार्थ: — हे मनुष्यो (तुरएयवः) शीघ करने वाले (अक्षिरसः) प्राणों के स-मान (समनसः) समान अन्तःकरण युक्त (इयानाः) पढ़ते हुए (सिक्तुः) स-कल नगत् उत्पन्न करने वाले (देवस्य) प्रकाशमान परमेश्वर की सृष्टि में जिस (रक्षम्) रमणीय धन को (नद्धन्त) व्याप्त हो (तत्) वह (पिता) उ-त्पन्न करने वाले के समान वर्त्तमान (महान्) सब से सत्कार (यनन्नः) संग और ध्यान करने योग्य ईश्वर (विश्वे, देवाः, च) और सब विद्वान् अन (नः)हम लोगों के लिये (जुपन्त) सेवें ॥ ३॥

भविथि:—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमलाङ्कार है—हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान् जन इस ईश्वर कृत सृष्टि में विद्या पुरुषार्थ श्रीर विद्वानों की सेवा श्रादि से सब मुखों को पाते हैं वैसे श्राप प्राप्त हों सब मिल कर पिता के समान पालना करने वाले पर-मारमा की निरन्तर उपासना करें ॥ १॥

इस सूक्त में निश्चे देनों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥

यह बावनवां सूक्त और उन्नीशवां वर्ग पूरा हुआ।

न्त्रथ न्यृचस्य सूक्तस्य विसष्ठिषिः। द्यावाष्टिथिन्यौ देवते । १ त्रिष्टुप् २ । ३ निचृत्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः॥ भथ विद्दांसः किं कुर्युरित्याह ॥

श्रम तीन ऋचा वाले त्रिपनवें सूक्त का प्रारम्म है इस के प्रथम मन्त्र में श्रम विद्वान् जन क्या करें इस विषय को ।।

त्र द्यावां युक्तैः एथिवी नमोभिः सुबाधं ईळे इहती यजंत्रे । ते चिद्धि पूर्वे क्वयों गुणन्तं: पुरो मही दंधिरे देवपुंत्रे ॥ १ ॥

प्र। यावां। यज्ञैः। ष्ट्रिथं वी इति। नमः ऽभिः। सुऽवार्धः। क्टेळे। बृहेती इति। यज्ञेत्रे इति। ते इति। चित्। हि। पूर्वै। क्वर्यः। युणन्तेः। पुरः। मही इति। दिधरे। देवप्ते इरिते। देवप्ते ॥ १॥

पदार्थः — (प्र) ( द्यावा ) (यहाः ) संगतिकरणेः कर्मभिः (प्रियवी ) सूर्यभूमी ( नमोभिः ) त्र्रानादिभिः ( सवाधः ) बाधिन सह वर्त्तमानः (ईळे ) गुणेः प्रशंसामि ( वृहती ) महत्यी ( यजते ) संगन्तव्ये (ते ) (चित् ) त्र्रापि (हि ) (पूर्वे ) ( कवयः ) विहांसः ( गृणन्तः ) स्तुवन्तः (पुरः ) पुराणि (मिल्ही ) महत्यी (दिधरे ) धरन्ति (देवपुत्रे ) देवा विहांसः पुत्राः पुत्रवत्पालकाः ययोस्ते ॥ १ ॥

श्रन्वय: —हं मनुष्या यथा सवाधोऽहं नमोभिर्यज्ञैः ये मही बृ-हती यजने पुरे। धरन्त्यो देवपुत्रे द्यावाष्ट्रियेवी पूर्वे कवयो ग्रणन्तो दिधरे ते चिद्धि प्रेळे॥ १॥ भवार्थः - त्रव्रत वाचकलु ॰ - हे मनुष्या यथा सर्वधारकी मू-मिसूर्यी विहांसी विज्ञायोपकुर्वन्ति तथा यूयमपि कुरुत ॥ १ ॥

पद्रियः -हे मनुष्यो जैसे (सवाधः) पीड़ा के सहित वर्त्तमान मैं (नमोभिः) अन्नादि कों से और (यज्ञेः ) संगति करने वालों से जो (मही ) बड़े (बृहती ) बड़े (यज्ञे ) संग करने योग्य (पुरः ) नगरों को धारण करनेवाली (देवपुत्रे ) देवपुत्र ऋषीत् विद्वान् जन जिन की पुत्र के समान पालना करने वाले हैं उन (द्या-वाष्टिथवी ) सूर्य और भूमि की (पूर्वे ) अगले (कवयः ) विद्वान् जन (गृणन्तः ) स्तुति करते हुए (दिधरे ) धारण करते हैं (ते, चित् ) (हि ) उन्हीं की (प्रेळे) अच्छे प्रकार गुणों से प्रशंसा करता हूं ॥ १॥

भविर्थ: -इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है-हे मनुष्यो ! जैसे सबको धा-रण करने वाले भूमि और सूर्य को विद्वान् जन जान कर उपकार करते हैं वैसे तुम मी करो ॥ १ ॥

पुनस्ते भूमिविद्युती की हरयी स्त इत्याह ॥

फिर वे भूमि और विजुली कैसी हैं इस विषय को ।।

त्र पूर्वजे पितरा नव्यंसीभिगींभिः कंणुध्वं स-दंने ऋतस्यं। त्रा नी चावाएथिवी देव्यंन जनेन यातं महिं वां वरूंथम ॥ २ ॥

प्र। पूर्वे जे इति पूर्वेऽजे। पितरां। नव्यंसीभिः। गीःऽ भिः। कृणुष्वम्। सदंने इति । ऋतस्यं। मा। नः। द्यावा-पृथिवी इति । दैव्यंन। जनेन। यातम्। महिं। वाम्। व-रूथम् ॥ २॥

पदार्थः - (प्र) (पूर्वजे) पूर्वस्माज्जाते (पितरा) मा-

तापितृवहर्तमाने (नव्यसीभिः) श्रातिद्ययेन नवीनाभिः (गीभिः)
सुद्यितिताभिर्वाग्भः (कृषुध्वम्) कृरुत (सदने) सीदन्ति ययोस्ते
(ऋतस्य) सत्यस्योदकस्य वा (श्रा) (नः) श्रास्माकम् (धाः
वाष्टियवी) भूमिविद्युती (दैव्येन) देवैर्विहद्भिः कृतेन विदुषा
(जनेन) प्रसिद्धेन मनुष्येषा (यातम्) प्राप्तुयातम् (महि) महत् (वाम्) युवयोः स्त्रीपुरुषयोः (वस्त्रथम्) वरं गृहम्॥ २॥

श्रन्वयः हे ज्ञिल्पिनो विद्वांसो यूयं नव्यसीभिर्मीभिर्ऋतस्य सन्बन्धे सदने पूर्वजे पितरेव वर्त्तमाने द्यावाष्ट्रिथिवी दैव्येन जनेन वां महि बद्धथमा यातं तथेमे नः कुणुष्वम् ॥ २ ॥

भावार्थः — स्त्रत्र वाचकलु० — हे स्त्रीपुरुषा यूपं पदार्थविद्यया प्रथिव्यादिविज्ञानं कत्वा सुन्दराणि ग्रहाणि निर्माय तत्र मनुष्यसु-खोचितं कुरुत ॥ २ ॥

पद्रिं —हे शिलिप विद्वानो तुम ( नव्यसीभिः ) अतीव नवीन ( गीर्भिः ) सुशिचित वाणियों से ( ऋतस्य ) सत्य वा नल के संबन्ध में ( सदने ) स्थानरूप निन में स्थिर होते हैं वे ( पूर्वने ) आगे से उत्पन्न हुए ( पितरा ) माता पिता के समान वर्त्तमान ( द्यावाष्ट्रियवी ) भूमि और निजुली ( दैव्येन ) विद्वानों ने बनाये हुए विद्वान् ( जनेन ) प्रसिद्ध जन से ( वाम् ) तुम दोनों के (प्रहि) बड़े (वरूथम् ) श्रेष्ठ घर को ( आ, यातम् ) प्राप्त हों वैसे इन को (नः) हम को ( कृणुध्वम् ) सिद्ध करो ॥ २॥

भावार्थ:—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे स्त्री पुरुषो ! तुम पदार्थ विद्या से पृथिवी आदि का विज्ञान कर के सुन्दर घर बना वहां मनुष्यों के मुखों की उन्नति करो ॥ २ ॥

पुनर्मनुष्येर्भूम्यादिगुणा वेदितव्या इत्याह ॥ फिर मनुष्यों को भूमि भादि के गुण जानने योग्य हैं इस निषय को०॥ उतो हि वाँ रत्न्धेयांनि सन्ति पुरूणि द्याबा-प्रथिवी सुदासे । श्रुरमे धंतं यदसदरकंधोयु यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥ ३ ॥ २० ॥

त्रतो इति । हि । वाम् । रुत्न ऽधेयांनि । सन्ति । पुरूणि । द्यावापृथिवी इति । सुऽदासे । सुरमे इति । धुत्रम् । यत्। ससंत् । सस्कंधोयु । यूयम् । पात् । स्वस्ति ऽभिः । सदां । नः ॥ ३॥ २ ०॥

पदार्थः -( उतो ) ऋषि ( हि ) ( वाम् ) युवयोः ( रतन-धेयानि ) रत्नानि धीयन्ते येषु तानि ( सन्ति ) ( पुरूषि ) बहूनि ( द्यावाष्टिथिवी ) भूमिविद्युतौ ( सुदासे ) शोभना दासाः दातारो ययोस्ते ( ऋस्मे ) ऋस्मासु ( धत्तम् ) धरेतम् (यत्) ( ऋसत् ) भवेत् ( ऋस्कधोयु ) ऋस्थूलम् ( यूयम् ) ( पात ) ( स्विस्तिभिः ) ( सदा ) ( नः ) ॥ ३ ॥

श्रन्वय: —हे श्रध्यापकोपदेशको ये सुदासे द्यावाष्ट्रियी व-र्तेते यत वां हि पुद्धिण रत्नधेयानि घनाधिकरणानि सन्ति ते श्रस्मे धत्तं यदुतो श्रस्कधोयु श्रसत् तेन सहिता यूयं स्वस्तिमिनस्सदा पात ॥ ३ ॥

भावार्थः - ये मनुष्या विद्युद्धिमगुणान् विज्ञाय तत्रस्थानि रस्ताः नि प्राप्य सर्वार्थं सुखं विद्यति ते सर्वतस्सदा सुरिचता भवन्तीति॥३॥

त्रत यावारिधवीगुणकत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गतिर्वेदया॥

इति त्रिप5चाशत्तमं सूक्तं विंशो वर्गश्च समाप्तः॥

पदार्थ:—हे अध्यापक और उपदेशको ! नो ( मुदासे ) सुन्दर दानशीलों वाले ( धावाष्ट्रियेवी ) भूमि और विजुली वर्तमान हैं अथवा जिन में ( वाम् ) तुम दोनों के ( हि ) हि ( पुरूषि ) बहुत ( रज्जधेयानि ) रत्न जिन में घरे जाते ( सिन्त ) हैं वे घन घरने के पदार्थ हैं ( ते ) वे भूमि और विजुली ( अस्मे ) हम लोगों में ( घत्तम् ) घारण करें ( यत् ) जो ( उतो ) कुछ ( अस्कृषोयु ) कुश ( असत् ) हो अर्थात् मोटा न हो उस के साथ ( यूयम् ) तुम लोग ( स्वस्तिभिः ) मुखों से ( नः ) हम लोगों की ( सदा ) सदा ( पात ) रत्ना करो ॥ १ ॥

भावार्थ: - जो मनुष्य बिजुली और भूमि के गुणों को जान कर वहां स्थित जो रब उन को पाकर सब के लिये मुख का विधान करते हैं वे सब और से सदा मुरक्ति होते हैं ॥ ३॥

इस सूक्त में द्यावाष्टियी के गुणों और कृत्यों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥

यह जेपनवां सूक्त और बीशवां वर्ग पृरा हुआ ॥

Ĺ

1

त्र्रथ च्यंचस्य सूक्तस्य बसिष्ठिषिः। वास्तोष्पति-र्देवता। १। ३ निचृत्रिष्टुप्। २ विराट्त्रिष्टुप् छन्दः। धैवतः स्वरः॥

मनुष्याः ग्रहं निर्माय तत्र किं कुर्वन्तीत्याह ॥
अब तीन ऋचा वाले चौवनवें मूक्त का आरम्म है उस के प्रथम मंत्र में
मनुष्य घर बना कर उस में क्या करते हैं इस विषय को ॰ ॥

वास्तीष्पते प्रति जानीह्यस्मान्स्विवशो श्रंन-मीवो भवा नः। यक्षेमंहे प्रतितन्नी जुष्स्ब शं नी भव हिपदे शं चतुष्पदे॥१॥

वास्तोः। पते। प्रति। जानीहि। श्रस्मान्। सुऽशावेशः। श्रनमीवः। भव्। नः। यत्। स्वा। ईमहे। प्रति। तत्। नः। जुपस्व। श्रम्। नः। भव्। द्विऽपदे। शप्। चर्तुःऽपदे॥१॥

पदार्थः—(वास्तोः) वासहेतोर्ग्रहस्य (पते) स्वामिन् (प्रति) (जानीहि) (ज्ञसमान्) (स्वावेशः) स्वः आवेशो यस्य सः (ज्ञनमीवः) रोगरहितः (भव) अत्र ध्रुचो इति दीर्घः (नः) श्रम्माकम् (पत्) यत्र (त्वा) त्वाम् (ईमहे) प्राप्नुपाम (प्रति) (तत्) सह (नः) श्रम्मान् (जुषस्व) सेवस्व (शम्) सुखक्तारी (नः) श्रम्माकम् (भव) (हिपदे) मनुष्याद्याय (शम्) (चतुष्पदे) गवाद्याय ॥ १॥

अन्वयः - हे वास्तोष्पते! गृहस्य त्वमस्मान्त्रति जानीहि त्व-

मत्र नो गृहे स्वावेशोऽनमीवो भव यद्यत्र वयं स्वेमहे तमः प्रति -जुषस्व त्वनो हिपदे शं चतुष्पदे शं भव ॥ १ ॥

भावार्थः - ये मनुष्यास्तर्वतोहारं पुष्कलावकाशं गृहं नि-भीय तत्र वसन्ति रोगरहिता भूत्वा स्वेभ्यश्वान्येभ्यश्व सुखं प्रय-च्छन्ति ते सर्वेषां मङ्गलप्रदा भवन्ति ॥ १ ॥

पदार्थ:—हे (वास्तोः) निवास कराने वाले वर के (पते) स्वामी गृहस्थ जन आप (अस्मान्) हम लोगों के (प्रति, जानीहि) प्रतिज्ञा से जानो आप (नः) हमारे घर में (स्वावेशः) मुख में है सब और से प्रवेश जिन को ऐसे और (अन्मीवः) नीरोग (मव) हूजिये (यत्) जहां हम लोग (त्वा) आप को (ईमहे) प्राप्त हों (तत्) उस को (नः) हमारे (प्रति, जुषस्व) प्रति सेवो आप (नः) हम लोगों के (द्विपदे) मनुष्य आदि जीव (शम्) मुख करने वाले और (चतुष्पदे) गौ आदि पशु के लिये (शम्) मुख करने वाले (भव) हूजिये॥ १॥

भविधि:—जो मनुष्य सब श्रोर द्वार श्रीर बहुत श्रवकारा वाले घर को बना-कर उस में वसते श्रीर रोगरहित होकर श्रपने तथा श्रीरों के ालिये सुख देते हैं वे सब को मङ्गल देने वाले होते हैं॥ १॥

पुनर्गृहस्थः किं कृत्वा कान् क इव रच्चेदित्याह ॥ किर गृहस्थ क्या करके किनको किसके समान रक्खे इसाविषयको०॥

वास्तीष्पते प्रतरंणो न एधि गयुरफानो गो-भिरइवेभिरिन्दो । श्रजरांसस्ते सुरूये स्याम पि-तेर्व पुत्रान्प्रति नो जुषस्व ॥ २॥

वास्तोः । पृते । प्रदर्तरणः । नः । एधि । गुयुऽस्फानेः । गोभिः । भरवैभिः । इन्दो इति । भूजरीसः । ते । सुख्ये । स्याम् । पिताऽईव । पुत्रान् । प्रति । नः । जुष्स्व ॥ २ ॥

पदार्थः—( वास्तोः ) गृहस्य ( पते ) पालक ( प्रतरणः ) प्रकर्षेण दुःखात्तारकः ( नः ) त्र्रस्माकम् ( एपि ) मव ( गय-स्पानः ) गृहस्य वर्षकः ( गोमिः ) गवादिभिः ( त्र्रश्वेभिः ) तुरङ्गादिभिः ( इन्दो ) त्र्रानन्दप्रद ( त्र्रजरासः ) जरारोगरहि-ताः ( ते ) तव ( सख्ये ) मित्रत्वे ( स्थाम ) ( पितेव ) (पु-त्रान् ) ( प्रति ) ( नः ) त्र्रस्मान् ( जुषस्व ) ॥ २ ॥

त्रान्वयः —हे इन्दो ! वास्तोष्पते त्वं गोभिरद्वेभिर्गयस्फानः प्रतरणो नोऽस्माकं सुखकार्येधि यस्य ते सख्ये त्र्राजरासः वयं स्या-म स त्वं नोऽस्मान्पुत्रान् पितेव प्रति जुषस्व ॥ २ ॥

भावार्थः - न्त्रत्रोपमा • - मनुष्या उत्तमं गृहं निर्माय गवादि । भिः पशुमिरलं कृत्य शोधियत्वा प्रजाया वर्धका भूत्वाऽचयं मित्र । त्वं सर्वेषु संभाव्य यथा पिता पुतान् चित तथैव सर्वोन् रचन्तु ॥ २ ॥

पदार्थ:—हं (इन्दों) आनन्द के देने वाले (वास्तोष्पतें) घर के रक्षक आप (गोमिः) गौ आदि से (अश्वेमिः) घोड़े आदि से (गयस्फानः) घर की वृद्धि करने (प्रतरणः) उत्तमता से दुःख से तारने और (नः) हमारे सुख करने वाले (एधि) हूजिये जिन (ते) आप के (सख्ये) मित्रपन में हम लोग (आज्ञासः) शरीर जीर्ण करने वाली वृद्धावस्था से रहित (स्थाम) हों सो आप (नः) हम लोगों को (पुत्रान्) पुत्रों को जैसे (पितेष) पिता वैसे (प्रति, जुषस्व) प्रतीति से सेवो॥ २॥

भावाथः - इस मन्त्र में उपमालङ्कार है-मनुष्य उत्तम घर बनाकर गो आदि पशुआं से शोभित कर शुद्ध कर प्रजा के बढ़ाने वाले होकर अल्य मित्रपन सब में अच्छेपकार प्रसिद्ध कराय जैसे पिता पुत्रों की रक्षा करता है वैसे ही सब की रक्षा करें ॥२॥

पुनस्ते गृहस्थाः किं कुर्युरित्याह ॥

किर वे घर में रहने वाले क्या करें इस विषय को ० ॥

वास्तोष्पते श्रामयां संसदां ते सन्तीमहिं रुग्वयां गातुमत्यां । पाहि क्षेमं जत योगे वर्रं नो

यूषं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥ ३ ॥ २१ ॥

वास्तोः। पृते । श्रामयां। सुम्ऽसदां। ते । सन्तीमहिं । रुग्वयां। गातुऽमत्यां। पृाहि । क्षेमं। जत । योगे । वरंम्। नः।

यूषम् । पातु । स्वस्तिऽभिः। सदां। नः ॥ ३ ॥ २१ ॥

पदार्थः—( वास्तोः ) गृहस्य ( पते ) पालक ( शम्मया) सुखक्रप्या ( संसदा ) सम्यक् सीदन्ति यस्यां तथा (ते) तव ( स- चीमहि ) संबधीयाम ( रणवया ) रमणीयया ( गातुमत्या ) प्रश्तितवाग्मूमियुक्तया ( पाहि ) ( चोमे ) रचणे ( उत ) ( योगे ) श्रितवाग्मूमियुक्तया ( वरम् ) ( नः ) श्रश्मान् ( यूयम् ) ( पात ) ( स्वस्तिभिः ) मुखादिभिः ( सदा ) ( नः ) ॥ ३ ॥

श्रन्वयः —हे वास्तोष्पते ! यस्य ते तव शग्मया संसदा र ण्वया गातुमत्या सह सत्तीमहि स त्वं योग उत होमे नोऽस्मान् वरं पाहि यूयं स्वस्तिमिर्नस्सदा पात ॥ ३॥

भविर्थः — ये गृहस्थाः सज्जनान् सत्कत्य रद्गन्ति ते तेषां योगदोमानुनीय सततं तान् पालयन्तीति ॥ ३॥

त्रत्रत्र वास्तोष्पतिगुणकत्यवर्णनादेवदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह संगतिर्वेदया ॥

इति चतुष्पञ्चाशत्तमं सूक्तमेकविंशतितमो वर्गश्र समाप्तः॥

पद्रियः — हे ( वास्तोष्पते ) घर की रक्षा करने वाले जिन ( ते ) आप के ( शम्मया ) मुख रूप ( संसदा ) जिस में अच्छे प्रकार स्थिर हों उस ( रएवया ) रमणीय ( गातुमत्या ) प्रशंसित वाणी वा भूमि से युक्त समा के साथ ( सक्षीमिह ) सम्बन्ध करें वह आप ( योगे ) न प्रहण किये हुए पदार्थ के प्रहण लक्षण विषय में ( उत ) और ( क्षेमे ) रक्षा में ( नः ) हम लोगों की ( वरम् ) उत्तमता जैसे हो वैसे ( पाहि ) रक्षा करों ( यूयम् ) तुम ( स्वास्तिभिः ) मुखादिकों से ( नः ) हम लोगों की ( सदा ) सदैव ( पात ) रक्षा करों ॥ २ ॥

भविथि: — जो गृहस्थ सज्जनों का सत्कार कर उन की रक्षा करते हैं वे उन के योग दोन की उन्नति कर निरन्तर उन की पालना करते हैं ॥ ३ ॥ इस सूक्त में वास्तोष्पति के गुण और कृत्यों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ यह जीपनवां सूक्त और इक्षीशवां वर्ग पूरा हुआ ॥ स्त्रथाष्ट्रर्चस्य सूक्तस्य विसिष्ठिषिः । वास्तोष्पितिर्देवता २-८ इन्द्रः । १ निचृद्गायत्रीछन्दः । षड्जः स्वरः । २ । ३ । ४ बृहतीछन्दः । मध्यमः स्वरः । ५ । ७ स्त्रनुष्टुप् ६-८ निचृदनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

भथ गृहपतिः किं कुर्यादित्याह ॥ भव भाठ ऋचा वाले पचपनवें सूक्त का श्रारम्भ है इस के प्रथम मंत्र में घर का स्वामी क्या करे इस विषय को०॥

श्रमीवहा वस्ति। पते विश्वां रूपाण्यांविशन्। सर्वां सुशेवं एधि नः ॥ १ ॥

भुमीवुऽहा । वास्तोः । पते । विश्वां । हृपाणि । भाऽ-विशन् । सर्वा । सुऽशेर्वः । एधि । नः ॥ ९ ॥

पदार्थः — ( श्रमीवहा ) योऽमीवान् रोगान् हन्ति (वास्तोः)
गृहस्य ( पते ) स्वामिन् ( विश्वा ) सर्वाणि ( रूपाणि )
( श्राविशन् ) श्राविशन्ति ( सरवा ) सुद्धत् (सुशेवः) सुष्ठुसुखः ( एधि ) भव ( नः ) श्रस्मभ्यम् ॥ १ ॥

अन्वयः —हे वास्तोष्पते यत्न ग्रहे विश्वा रूपाएयाविद्यान् तत्र नोऽमीवहा सरवा सुद्दोवः सन्नेधि ॥ १॥

भावार्थः -हे गृहस्था यूयं सर्वप्रकाराष्युत्तमानि गृहाणि निर्माय सुखिनो भवत ॥ १॥

पदार्थ:—हे (वास्तोष्पते ) घर के खामी जिस घर में (विश्वा) सब ( रू-पाणि ) रूप (आविशन् ) प्रवेश करते हैं वहां (नः ) हम लोगों के लिये (अ-मीवहा ) रोग हरने वाले (सला ) मित्र (मुशेवः) मुन्दर मुल वाले होते हुए (एधि) प्रसिद्ध हूनिये ॥ १ ॥

भावार्थ: - हे गृहस्था तुम सर्व प्रकार उत्तम घरों को बनाकर सुखी होक्रो ॥१॥

पुनर्ग्रहस्थाः कुत्र वासं कुर्युरित्याह ॥ किर गृहस्य कहां वास करें इस विषय को॰॥

यदंर्जुन सारमेय दृतः पिंशङ्ग् यच्छंसे। बींव भ्राजन्त ऋष्टय उप् स्रकेषु बप्संतो नि षु स्वंप॥२॥

यत्। <u>श्रर्जुन् । सारमेय</u> । दतः । प<u>्रिशङ्</u>कः । यच्छंसे । वि-ऽईव । <u>श्राजनते</u> । ऋष्टयंः । उपं । स्रकेषु । बप्संतः । नि । सु । स्<u>वप</u> ॥ २ ॥

पदार्थः -(यत्) ( श्रर्जुन ) सुस्वरूप ( सारमेय ) साराणां निर्मातः (दतः) दन्तान् (पिशङ्ग) पिशङ्गादिवर्णयुक्त ( यच्छसे ) ( वीव ) पत्तीव ( श्राजन्ते ) प्रकाशन्ते ( ऋष्ट्रयः ) प्रापकः (उ-प ) ( स्रकेषु ) प्राप्तेषूतमेषु गृहेषु ( वप्सतः ) मन्नयतः ( नि ) ( सु ) ( स्वप ) शयस्व ॥ २ ॥

त्रान्वयः —हे त्रार्जुन सारमेय पिशङ्ग यद्यस्तं वीव दतो यः च्छसे स्रकेषु बप्सत ऋष्टय उप भाजन्ते स तेषु नि सु स्वप ॥ २॥

भविथिः— त्रत्रत्रोपमा ॰ -हे मनुष्या यत्रारोग्येन युष्माकं दन्ता-दयोऽवयवास्सुशोभनते तत्रैव निवासं शयनादिन्यवहारं च कुरुत॥२॥ पदार्थ:—हे ( अर्जुन ) अच्छे रूपयुक्त ( सारमेय ) सारवस्तुमों की उ-त्पित्त करने बाले ( पिश्क ) पीले पीले ( बत् ) भी आप ( वीव ) पद्मी के सम्मान ( दतः ) दांतों को ( यच्छमे ) नियम से रखते हो वह भो ( स्रकेषु ) प्राप्त उत्तम घरों में ( बप्ततः ) भद्मिण करते हुए ( श्रष्टियः ) पहुंचाने वाले (उप, भ्रामन्ते) समीप प्रकाशित होते हैं उन में आप (नि,षु, प्वप) निरन्तर अच्छे प्रकार सोमो ॥२॥

भविश्वः—इस मंत्र में उपमालंकार है-हे मनुष्यो! नहां आरोग्यपन से तुः महारे दन्त आदि अवयव श्रच्छे प्रकार शोभते हैं वहां ही निवास और शयन आदि व्यवहार को करो॥ २॥

## पुनर्ग्रहस्यैः किं कर्तव्यमित्याह ॥

फिर गृहस्थों को क्या करना चाहिये इस विषय को ।।

स्तेनं रांय सारमेष् तस्करं वा पुनःसर । स्तोतृनिन्द्रंस्य रायसि किम्स्मान्दुंच्छुनायसे नि पु स्वंप ॥ ३ ॥

स्तेनम् । राय । सारमेय । तस्करम् । वा । पुनःऽसर् । स्तोतृत् । इन्द्रंस्य । रायिति । किम् । अस्मान् । दुच्छुनऽ-यसे । ति । सु । स्वप् ॥ ३ ॥

पदार्थः—( स्तेनम् ) चोरम् (राय) रासु धनेषु साधो (सा-रमेय) ( तस्करम् ) दस्ट्वादिकम् ( वा ) ( पुनः सर ) पुनः पुनः दण्डदानाय प्राप्नुहि ( स्तोतॄन् ) स्तावकान् ( इन्द्रस्य ) प-रमैश्वर्यस्य (रायसि) शब्दयसि ( किम् ) ( त्र्प्रस्मान् ) ( दुच्छु-नायसे ) दुष्टेष्वेवाचरसि ( नि ) नितराम् ( सु ) ( स्वप ) ॥३॥ श्रान्वयः —हे राष सारमेष त्विमन्द्रस्य स्तेनं वा तस्करं वा पु-नस्तर यस्त्वं स्तोतृम् रायित सोऽस्मान् किं दुच्छुनायसे स स्वमुत्त-मे स्थाने नि पु स्वप ॥ ३ ॥

भविष्:-गृहस्यैः स्तेनानां निग्रहं श्रेष्ठानां सत्करणं क्रत्वाक-दाचिद् श्वनाचरणीयम् सदैव शुद्धवायूदकावकाशे शयितव्यम् ॥३॥

पदार्थ:-हे ( राष ) धनियों में सज्जन ( सारमेय ) सार वस्तुओं से मान करने योग्य आप ( इन्द्रस्य ) परमऐश्वर्ध्य के ( स्तेनम् ) चोर ( वा ) वा ( तस्करम् ) डांकू आदि चोर को ( पुनः, सर ) फिर २ दग्ड देने के लिये प्राप्त होओ जो आप ( स्तोतून् ) स्तुति करने वालों को ( रायित ) कहलाते हो ( अस्मान् ) हम लोगों को ( किम् ) क्या ( दुच्छुनायसे ) दुष्टों में जैसे वैसे आवरण से प्राप्त होंगे सो आप उत्तमस्थान में (नि, सु, व्वप) निरन्तर अच्छे प्रकार सोओ ॥३॥

भविधि: —गृहस्थों को चाहिये कि चोरों की रुकावट और श्रेष्ठों का स-त्कार कर के कभी कुत्ते के समान न श्रावरण करें और सदैव शुद्ध बायु जल और अवकार में सोवें ॥ ३॥

## पुनस्तमेव विषयमाह ॥

किर उसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं ॥

त्वं सूक्रस्यं दर्दि तवं दर्दतुं सूक्रः । स्तो-तृनिन्द्रंस्य रायसि किम्स्मान्दुंच्छुनायसे नि पुर् स्वंप ॥ ४ ॥

स्वम् । सूक्रस्यं । द्विहि । तवं । द्वितुं । सूक्रः । स्तो-तृन् । इन्द्रस्य । रायुति । किम् । श्रमान् । दुक्छुनऽयते । ति । सु । स्वप् ॥ ४॥ पदार्थः—(त्वम्) (सूकरस्य) यः सुष्ठु करोति (दर्देहि)
मृशं वर्धय (तव) (दर्देतुं) मृशं वर्द्धताम् (सूकरः) यः सन्यक् करोति (स्तोतॄन्) विदुषः (इन्द्रस्य) परमैश्वर्यस्य (रायसि)
रा इवाचरित (किम्) (श्रस्मान्) (दुच्छुनायसे) (नि) (सु)
(स्वप्)॥ ४॥

श्रन्वयः —हे गृहस्थ यस्य सूकरस्येन्द्रस्य तव सूकरो दर्दर्तु स्वं रायित यत् सर्वान् दर्दहि स्तोतॄनस्मान् किं दुच्छुनायसे तत्र गृहे सुखेन नि सु स्वप ॥ ४ ॥

भावार्थः –हे गृहस्थ त्वमैश्वर्य संचित्य धर्मे व्यवहारे संबीय विदुषः सत्कृत्य श्रीमानिवाचरास्मान् प्रति किमर्थं श्वेवाचरित नी-रोगस्तन् प्रतिसमयं सुखेन शयस्व ॥ ४॥

पदार्थ: — हे गृहस्थ जिस (सूकरस्य ) मुन्दरता से कार्य करने वाले (इन्द्रस्य ) परमेश्वर्यवान् (तव) तुम्हारे (सूकरः ) कार्य को अच्छे प्रकार करने वाला (दर्दत्रुं ) निरन्तर बढ़े (त्वम् ) आप (रायसि ) लच्मी के समान आचरण करते हो और जो सब को (दहिह ) निरन्तर उन्नति दें अर्थात् सब की वृद्धि करें (स्तोन्तृन् ) स्तुति करने वाले विद्वान् (अस्मान् ) हम लोगों को (किम् ) क्या (दुच्छुन्तायसे ) दुष्ट कुत्तों में जैसे वैसे आचरण से प्राप्त होते हो उस घर में मुख से (नि, सु, प्वप ) निरन्तर सोओ ॥ ४ ॥

भविधि:—हे गृहस्थ आप ऐश्वर्य का संचय कर धर्म व्यवहार में अच्छे प्रकार विस्तार कर और विद्वानों का सत्कार कर श्रीमानों के समान आचरण करो हम लोगों के प्रति किस लिये कुत्ते के समान आचरण करते हैं नीरोग होते हुए प्रति समय मुख से सोओ ॥ ४॥

पुनर्रहस्थाः ग्रहे कि कि कुर्युरित्याह ॥

फिर गृहस्य घरमें क्या २ करें इस विषय को० ॥

सस्तुं माता सस्तुं पिता सस्तुं इवा सस्तुं वि-इपतिः। ससन्तु सर्वे ज्ञातयः सस्त्वयम्भितो जर्नः॥५॥

सस्तुं। माता। सस्तुं। पिता। सस्तुं। इवा। सस्तुं। विद्यतिः। मस्तुं। सर्वे। ज्ञातयः। सस्तुं। भ्रथम्। भ्रभितः। जनैः॥ ५॥

पदार्थः - (सस्तु) इायताम् (माता) (सस्तु (पिता) (सस्तु) (श्वा) कुक्कुरः (सस्तु) (विश्पतिः) प्रजापतिः (ससन्तु) इायीरन् (सर्वे) (ज्ञातयः) संबन्धिनः (सस्तु) (श्रयम्) (श्राभितः) सर्वतः (जनः) उत्तमो विद्दान् ॥५॥

श्रन्वय: —ये मनुष्या यथा मद्गृहे मम माताऽमितः सस्तु पिता सस्तु श्वा सस्तु विद्यतिस्सस्तु सर्वे ज्ञातयोऽभितः ससन्त्व-यं जनः सस्तु तथा युष्माकं गृहेऽपि ससन्तु ॥ ५॥

भावार्थः - त्रव्रव वाचकलु • - मनुष्येरी दशानि ग्रहाणि निर्मान्त व्यानि यत्र सर्वेषां सर्वव्यवहारकरणाय प्रथक् पृथक् शालाग्र-हाणि च भवेगुः ॥ ५॥

पदार्थ: — जो मनुष्य जैसे मेरे घरमें मेरी (माता) माता (अमितः)
सब श्रोर से (सस्तु) सोवे (पिता) पिता (सस्तु) सोवे (श्वा) कुत्ता (सस्तु)
सोवे (विश्पतिः) प्रजापति (सस्तु) सोवे (सर्वे) सब (ज्ञातयः) संबन्धी

सब और से (ससन्तु) सोवें (अयम्) यह (जनः) उत्तम विद्वान् सोवे वैसे तुम्हारे घर में भी सोवें ॥ ५॥

भावार्थ: - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है-मनुष्यों को ऐसे घर रचने चाहियें जिनमें सब के सर्व व्यवहारों के करने को अलग २ शाला और घर होवें ॥ ५॥

पुनर्मनुष्यैः की ह्यानि यहाणि निर्मातव्यानीत्याह ॥

फिर मनुष्यों को कैसे घर बनाने चाहियें इस विषय को • ॥

य त्रास्ते यश्च चरंति यश्च पर्श्यति नो जनः । तेषां संहंनमो त्रक्षाणि यथेदं हुम्यं तथां॥ ६॥

यः। बास्ते। यः। च। चरंति। यः। च। परयंति। नः। जनेः। तेषोम्। सम्। हुन्मः। मुचाणि। यथा। हुदम्। हुर्म्यम्। तथां॥ ६॥

पदार्थः—(यः) (श्रास्ते) उपविद्याति (यः) (घ) (चरित ) गच्छति (यः) (घ) (प्रयित ) (नः) श्रस्मा-नस्माकं गृहे वा (जनः) मनुष्यः (तेषाम्) (सम्) (हन्मः) संहितानि निमीलितान्यदर्शकानि कुर्मः (श्रद्याणि (यथा) (इदम्) (हर्म्म्) कमनीयं गृहम् (तथा) ॥ ६॥

त्रन्वयः हे मनुष्या यथेदं हर्म्यमस्ति तथा यो जनो ने। गृह त्र्यास्ते यश्च चरंति यश्च नोऽस्मान् पद्यति तेषामचाणि वयं संह-नमस्तथा यूयमप्याचरत ॥ ६॥

भावार्थ: - अत्रोपमा ॰ - मनु द्येरीह्झानि गृहाणि निर्मात्व्यानि

वश सर्वेष्टतुषु निर्वोहस्स्यात् सर्वे सुखं वर्धेत बहिऽस्थाः जना ग्रह-स्थान् सहसा न पश्येयुर्न च गृहस्था बाह्यान् पश्येयुरिति ॥ ६ ॥

पदार्थ:—हे मनुष्यो (यथा) जैसे (इदम्) यह (हर्म्यम्) मनोहर घर है (तथा) वैसे (यः) जो (जनः) मनुष्य (नः) हमारे घर में (आस्ते) वै-उता है (यः, च) और जो (चरति) जाता है (यः, च) और जो हम लोगों को (पश्यति) देखता है (तेषाम्) उन सभों की (अल्लाणि) इन्द्रियों को हम लोग (सं, हन्मः) संहित न देखने वाले करें वैसे तुम मी आचरण करो॥ है।

भावार्थ:—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है-मनुष्यों को ऐसे घर बनाने चा-हियें जिन में सब ऋतुत्रों में निर्वाह हो सब मुख बढ़े श्रीर बाहर वाले जन गृहस्थों को सहसा न देखें श्रीर न घर वाले बाहर वालों को देखें ॥ ६ ॥

पुनः की हरो एहे गृहस्थैः शयनादिव्यवहारः कर्तव्य इत्याह ॥

फिर कैसे घर में सोना आदि करना चाहिये इस विषय को ।।

सहस्रंगृङ्गो रुष्मो प: संमुद्रादुदाचेरत्। तेनां सहस्येना वृयं नि जनांन्त्स्वापयामसि ॥ ७॥

सहस्रेऽश्वनः । वृष्भः । यः । समुद्रात् । उत्रमार्चरत् । तेनं । सहस्येन । व्यम् । नि । जनान् । स्वाप्यामसि ॥७॥

पदार्थः—( सहस्रश्रद्धः) सहस्राणि शृङ्गाणि तेजांसि कि-रणा यस्य सूर्यस्य सः ( रूपभः ) राष्टिकरः ( यः ) ( समुद्रात् ) श्रश्न्तिस्तात् समुद्र इत्यन्तिरिक्तनाम निषं • १।३ ( उदाचरत् ) ऊर्ध्व गच्छित ( तेन ) श्रत्र संहितायामिति दीर्घः ( सहस्येना ) सहिस बले साधुना श्रत्रापि संहितायामिति दीर्घः ( वयम् ) ( नि ) नि-त्यम् ( जनान् ) ( स्वापयामित ) ॥ ७ ॥

श्रन्वयः —हे मनुष्याः यस्सहस्रशृङ्गो वृषभः सूर्यः समुद्राद्य-थोदाचरत् तथा तेन सहस्येन ग्रहेण सह वयं जनान् तत्र नि स्वा-पयामित ॥ ७ ॥

भावार्थः - हे मनुष्याः ! यत सूर्यस्य किरणानां स्पर्शस्तर्वतः स्यात् यच वलाधिवर्धकं गृहं भवेत् तत्र शुद्धे सर्वान् स्वापयेम वयं च शयीमहि॥ ७॥

पदार्थ:—हे मनुष्यो (यः) जो (सहस्रशृङ्गः) हजारों किरण वःला (वृषभः) वृष्टि कारण सूर्य (समुद्रात्) अन्तरिक्त से जैसे (उदाचरत्) ऊपर जाता है वैसे (तेन) उस के साथ (सहस्येन) बल में उत्तम घर से (वयम्) हम लोग (जनान्) मनुष्यों को (निष्वापयामिस) निरन्तर मुलार्वे ॥ ७॥

भावार्थः —हे मनुष्यो! जहां सूर्य की किरणों का स्पर्श सब श्रोर से हो श्रीर जो बल का श्रिषक बढ़ाने वाला घर हो उस के शुद्ध होने में सब को मुलावें श्रीर हम लोग भी सोवें ॥ ७॥

पुनः स्त्रीणां यहाणि उत्तमानि कार्याणीत्याह ॥ फिर स्त्री ननों के घर उत्तम बनावें इस विषय को स्रगले मंत्र में ०॥

त्रोष्ठेशया वंह्येशया नारीर्यास्तंलप्रशीवंरीः । स्त्रियो याः पुण्यंगन्धास्ताः सर्वाः स्वापयामसि ॥ ८॥ २२॥ ३॥

त्रोष्टेऽग्रयाः । वृद्धोऽग्रयाः । नारीः । याः । तृत्युऽशीर्वरीः । स्त्रयः । याः । पुण्यंऽगन्धाः । ताः । सर्वीः । स्वापुयामृति ॥ ८ ॥

पदार्थः—( प्रोष्ठेशयाः ) याःप्रोष्ठे त्र्रातिशयेन प्रौढे गृहे शेर-ते ताः ( बह्येशयाः ) या बह्ये प्रापणीये शेरते ताः ( नारीः ) नर-स्य स्त्रियः ( याः ) (तल्पशीवरीः) यास्तल्पेषु शेरते ताः ( स्त्रि-यः ) ( याः ) ( पुण्यगन्धाः ) पुण्यः शुद्धो गन्धो यासां ताः ( ताः ) ( सर्वीः ) ( स्वापयामिति ) ॥ ८ ॥

श्रन्वयः — हे गृहस्था यथा वर्षं याः प्रोष्ठेशया वह्येशया त-ल्पशीवरीर्नारीः स्त्रियः याः पुरायगन्धाः स्युस्ताः सर्वा वयं उत्तमे गृहे स्वापयामिस यूयमप्येता उत्तमे गृहे स्वापयत ॥ ८ ॥

भावार्थः —हे गृहस्थाः यत्र गृहे स्त्रियो वसेयुस्तद्रृहमतीवोत्तमं रक्तणीयं यतः स्वसन्ताना उत्तमा भवेयुः ॥ ८॥

त्रित गृहस्थकत्यगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह संग-

इत्यृग्वेदे सप्तमे मण्डले तृतीयोनुवाकः पञ्चपञ्चाशत्तमं सूक्तं पञ्च-मेऽष्टके चतुर्थेऽध्याये हाविंशो वर्गश्च समाप्तः॥

पदार्थ:—हं मनुष्यो जैसे हम लोग (याः) जो (प्रोष्ठेशयाः) अतीव सब प्रकार उत्तम मुखों की प्राप्ति कराने वाले घर में सोती हैं (वह्येशयाः) वा जो प्राप्ति करानेवाले घर में सोतीं वा जो (तल्पशीवरीः) पलंग पर सोनेवाली उत्तम (नारीः) स्त्री (स्त्रियः) विवाहित तथा (पुर्यगन्धाः) जिन का शुद्धगन्ध्र हों (ताः) उन (सर्वाः) समोंको हम लोग उत्तम घर में (स्वापयामितः) सुलावें वैसे तुममी उत्तम घर में सुलाभ्रो॥ = ॥

भावार्थ: —हे गृहस्थो ! जिस घर में स्त्री वह घर अतीव उत्तम रखना चाहिये जिस से निज सन्तान उत्तम हों ॥ = ॥

इस सूक्त में गृहस्थों के काम का और गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व मूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ यह ऋग्वेद के सातवें मण्डल में तीसरा अनुवाक, पचपनवां सूक्त और पन्चम अष्टक के चौथे अध्याय में बाईशवां वर्ग पूरा हुआ।

श्राथ पठचिवंशतितमर्चस्य सूक्तस्य वितिष्ठिष्टिः। मरुतो देवताः।

१ श्राची गायत्री।२।६।७।१ मुरिगाचींगायत्री छन्दः।

पड्जः स्वरः।३।४।५ प्रजापत्या बृहतीछन्दः।

सध्यमः स्वरः।८।१० श्राच्युं व्लिक् ।११ तिः

चृदाच्युं व्लिक् छन्दः। ऋष्यभः स्वरः। १२।१३।

१५।१८।११।२१ तिचृत्रिष्टुप्।१७।

२०। तिष्टुप्।२२।२५ विराट्त्रिष्टुप्
छन्दः। घेवतः स्वरः। २४ पङ्क्तिः।

१४।१६ स्वराट्पङ्क्तिश्छन्दः।

भय के मनुष्याः श्रेष्ठा भवन्तीत्याह ॥ भव पचीरा ऋचावाले छप्पनवें मूक्त का श्रारम्भ है उस के प्रथम मंत्र में अब कौन मनुष्य श्रेष्ठ होते हैं इस विषय की ।॥

क र्ड्ड व्यंका नरः सनीळा रुद्रस्य मर्या त्रधा स्वर्था: ॥ १ ॥

के। र्हम्। विऽभंकाः। नरंः। सऽनीळाः। रुद्रस्यं। मर्याः। मर्धे। सुऽमर्थाः॥ १॥

पदार्थः—(के) (ईम्) सर्वतः (व्यक्ताः) विशेषेण प्र-सिद्धाः कमनीयाः (नरः) नेतारो मनुष्याः (सनीळाः) समानं नीळं प्रशंसनीयं गृहं येषां ते (रुद्रस्य) रोगाणां द्रावकस्य निस्सारकस्य (मर्याः) मनुष्याः (त्र्राध) त्र्राथ त्र्रात्र निपातस्य चेति दीर्घः (स्व-श्वाः) शोभना त्राश्वाः तुरङ्गा महान्तो जना वा येषां ते ॥ १ ॥ श्रन्वय: --हे विद्यमध क ई रुद्रस्य स्वश्वा व्यक्ताः सनीळा मर्या नरस्तन्तीति ब्रोहे ॥ १॥

भावार्थः — श्रत्र संसारे क उत्तमाः प्रसिद्धाः प्रश्नंसनीयाः मनु-ष्यास्तन्तीत्यस्याग्रस्थे मन्त्रे समाधानं वेद्यमिति ॥ १ ॥

पदार्थ:—हे विद्वान् (अध) श्रनन्तर इस के (के) कौन (ईम्) सब श्रोर से (रुद्रस्य) रोगों के निकालने वाले के (स्वश्वाः) सुन्दर घोड़े वा महान् जन जिस में विद्यमान हैं (न्यक्ताः) विशेषता से प्रसिद्ध (सनीळाः) समान घर वाले (मर्थाः, नरः) मरणधर्मा नायक मनुष्य हैं इस को कहो ॥ १ ॥

भावार्थ: —इस संसार में कौन उत्तम प्रसिद्ध प्रशंसा करनेयोग्य मनुष्य हैं इस का अगले मन्त्र में समाधान जानना चाहिये॥ १॥

पुनर्विहांस एवं प्रकटकीर्तयो जायन्त इत्याह ॥

फिर विद्वान् कन ही प्रकट कीर्ति वाले होते हैं इस विषय को०॥

निक्तिंदीषां जनूंषि वेद ते श्रङ्ग विद्रे मिथो जनितंम॥२॥

निक्षे:। हि। एषाम्। जनूंषि । वेदं। ते । महा । विद्रे।

मिथः। जनित्रम् ॥ २॥

पदार्थः—( निकः ) निषेधे ( हि ) यतः ( एषाम् ) जनूषि जन्मानि ( वेद ) विदन्ति ( ते ) ( श्रङ्गः ) सुहृत् ( विद्रे ) ल भन्ते (मिथः) परस्परम् (जनित्रम् ) जन्मसाधनं कर्म ॥ २ ॥

त्रिन्वयः - ऋङ्ग जिज्ञासो ये ह्येषां जनूषि निकर्वेद ते मिथो जनितं विद्रे ॥ २ ॥

भावार्थः—ये विदुषां जन्मानि विद्याप्रापकाणि जन्मानि न

विदुस्ते प्रसिद्धा न भवन्ति ये च विद्याजन्म प्राप्नुवन्ति ते हि छ-त्यक्रत्याः प्रसिद्धा जायन्त इत्युत्तरम् ॥ २ ॥

पद्रार्थ:—हे (अङ्ग) मित्र निज्ञासु नो (हि) जिस कारण (एषाम्) इन के (जनूंषि) जन्मों को (निकः) नहीं (वेद) जानते हैं (ते) वे उसी कारण (मिथः) परस्पर (जिनित्रम्) जन्म सिद्ध कराने वाले कर्म को (विद्रे) पाते हैं ॥ २॥

भावार्थ: — तिन विद्वानों के जन्मों को विद्या प्राप्ति कराने वाले न जानते हैं वे प्रसिद्ध नहीं होते हैं श्रीर जो विद्या जन्म पाते हैं वेही कृतकृत्य श्रीर प्रसिद्ध होते हैं यह उत्तर है ॥ २ ॥

> पुनर्मनुष्याः किं कुर्युरित्याह ॥ किर मनुष्य क्या करें इस विषय को॰ ॥

श्रिभ स्वपूर्भिर्मिथो वंपन्त वातंस्वनसः इयेना श्रंस्प्रधन् ॥ ३॥

श्रुमि । स्वऽपूर्भिः । मिथः । वयन्तः । वार्तऽस्वनसः । इयेनाः । श्रुस्पृध्वन् ॥ ३ ॥

पदार्थः—( न्त्रिम ) न्त्राभिमुख्ये ( स्वपूभिः ) द्यानैस्स्व-कीयैः पवित्राचरणैः सह ( मिथः ) न्त्रन्योन्यम् (वपन्त ) वपन्ति ( वातस्वनसः ) वातस्य स्वनः द्याब्द इव द्याब्दो येपान्ते ( व्येनाः) व्येन इव पराक्रमिणः ( न्त्रस्प्रधन् ) स्पर्धन्ते ॥ ३ ॥

त्र्रान्वयः -- ये गृहस्था वातस्वनसः इयेना इव वर्तमानाः स्व-पूभिर्मियो वपन्ताभ्यस्ष्ट्रभ्रन् ते श्रेष्ठैश्वर्या जायन्ते ॥ ३ ॥ भावार्थः - स्त्रत्र वाचकलु • - ये गृहस्थाः परस्परं सत्याच -रणानुष्ठानेन गम्भीराशयाः पराक्रमिणो भूत्वा सर्वस्योजति चि -कीर्षन्ति तेऽभिपूजिता भवन्ति ॥ ३॥

पदार्थ:—जो गृहस्य पुरुष (वातस्वनसः ) पवन के शब्द के समान जिन का शब्द है वे (श्येनाः ) वाज के समान पराक्रमी (स्वपूभिः ) सोते हुए अर्थात् अप्रसिद्ध अपने पवित्र आचरणों के साथ (भिथः ) परस्पर (दपन्त ) बोते (अभ्य-स्पृथ्यन् ) और सन्मुखस्पर्द्धा करते हैं वे श्रेष्ठ ऐश्वर्य वाले होते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ: - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है- नो गृहस्थ परस्पर सत्या-चरणानुष्ठान से गंभीर आश्यवाले पराक्रमी होकर सब की उन्नति करना चाहते हैं वे पूजिन होते हैं ॥ ३ ॥

> पुनर्विहान् किं कुर्यादित्याह०॥ फिर विद्वान् जन क्या करें इस विषयको०॥

गुतानि धीरो निएया चिकेत एहिन्यंद्धो मही जुभारं ॥ ४॥

एतानि । धीरंः । निण्या । चिकेत । एदिनः । यत् । ऊर्थः । मुही । जुभारं ॥ ४ ॥

पदार्थः—( एतानि ) ( धीरः ) मेघावी विद्वान् ( निएया ) निश्चितानि ( चिकेत ) ( पृश्चिनः ) स्त्रन्तिश्विमिव गम्भीराशयो-ऽत्तोभः ( यत् ) ( ऊधः ) दुग्धाचारम् ( मही ) पृथिवी ( ज-भार ) विभित्ते ॥ ४ ॥

श्रन्वय:—यो धीरः यदूधः ष्टिनर्मही जभार तह्रदेतानि नि-एया चिकेत जानीयाःस ग्रहभारं धर्तु शक्तुयात् ॥ ४ ॥ भावार्थः - न्त्रत्र वाचकलु - - यथा प्रथिवी सूर्यश्च सर्वीन् ग्र-हान् बिभर्ति तथैव ये विद्दांसी निर्णातान् सिद्धान्ताञ्जानन्ति ते सर्वत्र सत्कर्तव्या भवन्ति ॥ ४ ॥

पदार्थ: — नो ( घीरः ) बुद्धिमान् विद्वान् ( यत् ) जैसे ( ऊषः ) दुग्ध-धारायुक्त और ( पृश्चिनः ) अन्तरिक्त के ( मही ) तथा पृथिवी ( जमार ) धारगा करती है वैसे क्लोम रहित निष्कम्प गम्भीर ( पृतानि ) इन ( निग्या ) निश्चित पदार्थों को जो ( चिकेत ) जाने वह घर के भार को घर सके ॥ ४ ॥

भावार्थ: - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोषमालङ्कार है - जैसे पृथिवी और सूर्य्य सब गृहों को धारण करते हैं वैसे जो विद्वान् जन निर्णात सिद्धान्तों को जानते हैं वे सर्वत्र सन्कार करने योग्य होते हैं ॥ ४॥

का प्रजा उत्तमेत्याह ॥

कीन प्रमा उत्तम है इस विषय को ।।।

सा विट् सुवीरां मुरुङ्गिरस्तु सनात्सहंन्ती पु-ष्यंन्ती नुम्णम् ॥ ५ ॥

सा । विट् । सुऽवीरां । मुरुत्ऽभिः । श्रस्तु । सनात् । सहंन्ती । पुष्यंन्ती । नृम्णम् ॥ ५ ॥

पदार्थः -( सा )( विट् ) प्रजा ( सुवीरा ) शोभना वीरा यस्यां सा ( मरुद्धिः ) मनुष्यैः ( श्रास्तु ) ( सनात् ) सनातने ( सहन्ती ) सहनं कुर्वती ( पुष्यन्ती ) पृष्टं कारियत्री ( नन्ण-म् ) घनम् ॥ ५ ॥

श्रन्वयः – या सुवीरा विट् मरुद्धिः सनात् नृम्णं पुष्पन्ती पीडां सहन्ती वर्तने साऽस्माकमस्तु ॥ ५ ॥ भावार्थः—सैव स्त्री वरा या ब्रह्मचर्येण समग्रा विद्या श्रधीत्य शूरवीरॉस्तनयान प्रसूते सहनशीला कोशिका भवति ॥ ५ ॥

पद्रार्थ: - जो ( सुनीरा ) सुन्दर वीरों वाली ( विट् ) प्रजा ( मरुद्धिः ) मनुष्यों के साथ ( सनात् ) सनातन व्यवहार में ( नृम्णम् ) धन को ( पुष्यन्ती ) पुष्ट करावती और पीड़ा को ( सहन्ती ) सहने वाली वर्तमान है ( सा ) वह हमारे लिये ( अस्तु ) होवे ॥ ५॥

भावार्थ: - वही स्त्री श्रेष्ठ है जो ब्रह्मचर्य से समग्र विद्याओं को पढ़ के शूर-वीर पुत्रों को उत्पन्न करती है श्रीर वहीं सहनशील तथा कोश वाली होती है ॥ ५॥

पुनस्ता नार्यः की हश्यो भवेयुरित्याह ॥

फिर वे स्त्री कैसी हों इस विषय को ।।

यामं येष्ठाः शुभा शोभिष्ठाः श्रिया संमिश्ला त्रोजोभिरुगाः ॥ ६ ॥

यामंम् । येष्ठाः । शुभा । शोभिष्ठाः । श्रिया । सम्दर्शमेइलाः । षोजंः द्रभिः । उयाः ॥ ६ ॥

पदार्थः—( यामम् ) प्रहरं प्राप्तव्यं वा ( येष्ठाः ) त्रप्रतिहान् येन यातारः ( शुमा ) शोभनेन ( शोभिष्ठाः ) त्र्यतिशयेन शोभा-युक्ताः ( श्रिया ) धनेन ( संमिश्लाः ) सम्यक् मित्रत्वेन मिश्रिताः (त्र्योजोभिः) पराक्रमादिभिः (उग्राः) कठिनगुणकर्मस्यभावाः॥६॥

श्रन्वयः – हे गृहस्थायाः शुभा शोभिष्ठाः श्रिया संमिश्ला येष्ठा श्रोजोभिरुग्राः सत्यो यामं प्रापणीयं यान्ति ताः गृहस्थैस्सं-माननीयाः ॥ ६॥ भिवार्थः —हे गृहस्था याः शाला श्रियानादिमिर्युक्ताः शोः ममानाः प्रापणीयं सुखं प्रयच्छन्ति ताः पतिवताः स्त्रिय इव सु-शोभनीयाः सततं कुरुत ॥ ६॥

पद्धिः—हे गृहस्थो जो ( शुभा ) शोभन ( शोभिष्ठाः ) ऋतीव शोभायुक्त ( श्रिया ) घन से ( संभिरताः ) अच्छे प्रकार मित्रता के साथ मिली हुई ( येष्ठाः ) ऋतीव प्राप्त होने और ( ओजोभिः ) पराक्रम ऋादि से ( उग्राः ) कठिन गुण कर्म स्वभाव वाली होती हुई ( यामम् ) प्राप्त होने वाले व्यवहार को पहुंचती हैं वे गृहस्थों को मान करने योग्य हैं ॥ ६ ॥

भविथि: — हे गृहस्थों जो शालावर धन श्रीर श्रनादि पदार्थों से युक्त शो-भायमान प्राप्त होने योग्य सुख को देते हैं उन को पतिबता स्त्रियों के समान सुन्दर शोमा युक्त निरन्तर करो ॥ ६ ॥

> पुनः स्त्रियः कथं वर्तेरिन्नित्याह ॥ किर स्त्री कैंसे वर्ते इस विषय को०॥

द्रग्रं व श्रोजंः स्थिरा शवांस्पधी मुरुद्धिर्गुण-स्तुविष्मान् ॥ ७ ॥

ड्रयम् । वः । योजः । स्थिरा । शर्वांसि । यर्धः । मुरुत्-ऽभिः । गुणः । तुर्विष्मान् ॥ ७ ॥

पदार्थः—( उग्रम् ) तेजस्वी (वः) युष्माकम् (त्र्रोजः) प-राक्रमः ( स्थिरा ) स्थिराणि दृढानि ( श्रवांति ) बलानि (त्र्राध) त्र्राथ त्र्रात्र निपातस्य चेति दीर्घः (मरुद्रिः) उत्तमैर्मनुष्यैः (गणः) समूहः ( तुविष्मान् ) बलवान् ॥ ७॥

श्रन्वयः—हे स्वियः वो मरुद्धिस्तहोग्र श्रोजः स्थिरा शवां-स्यध गणस्तुविष्मान् भवतु ॥ ७॥ भावार्थः -या क्रियः स्वेषां पतीनां च वलं न इतियन्ति-तासां पुत्रपीतादिगणो बलवान् जायते॥ ७॥

पदार्थः — हे स्त्रियो (वः) तुम्हारा (मरुद्धिः) उत्तम मनुष्यों के साथ (उपम्) तेजस्वी (श्रोजः) पराक्रम श्रीर (स्थिरा) स्थिरदृढ़ (रावांसि) वस्त (श्रध) इस के श्रनन्तर (गणः) समूह (तुविष्मान्) बलवान हो ॥ ७॥

भावार्थ:-जो स्त्रियां अपने पतियों के बल को न सीए कराती उनका पुत्र पौत्रादि समूह बलवान् होता है ॥ ७ ॥

> पुनर्गृहस्थः किं कर्म कुर्यादित्याह ॥ किर गृहस्थ कौन काम करे इस विषय को०॥

शुभो वः शुष्मः क्रुध्मी मनांसि धुनिर्मुनिरिब् शर्थस्य धृष्णो ॥ ८॥

. शुभ्रः। वः। शुष्मेः । ऋध्मी । मनौति । धुनिः । मुनिः ऽइव । शर्धस्य । धृष्णोः ॥ ८ ॥

पद्रार्थः -(शुधः) शुद्धः प्रशंसनीयः (वः) युष्माकम् (शुष्मः) बलयुक्तो देहः (कुष्मी) क्रोधशीलानि (मनांसि) स्प्रन्तःक-रणानि (धुनिः) कम्पनं चेष्टाकरणम् (मुनिरिव) यथा मनन शीलो विद्दांस्तथा (शर्षस्य) वलयुक्तस्य (धृष्णोः) दढस्य ॥ ८॥

श्रन्वयः —हे गृहस्था वो गुष्माकं धार्मिकेषु शुभः शुष्मोऽः स्तु दुष्टेषु शुष्मी मनांति सन्तु मुनिरिव दार्थस्य धृष्णोर्धुनिरिव वा-गस्तु ॥ ८ ॥ भावार्थः - त्रात्रोपमा • - ये गृहस्थाः श्रेष्ठेस्सह संधिं दुष्टैस्सह प्रथम्मावं रत्तनित ते बहुवलं लमन्ते ॥ ८॥

पदार्थ:—हे गृहस्थो (वः) तुम्हारा घार्मिक मनों में (शुम्नः) प्रशंस-नीय (शुष्मः) नलयुक्त देहं हो दुष्टों में (क्रुष्मी) कोधशील (मनांसि) मन हों (मु-निरिव) मननशील विद्वान् के समान (शर्द्धस्य) नलयुक्त नली (धृष्णोः) दृढ के (धृनिः) चेष्टा करने के समान वाणी हो ॥ = ॥

भावार्थ: — इस मन्त्र में उपमालङ्कार है - जो गृहस्थ जन श्रेष्ठों के साथ मिलाष श्रीर दुष्टों के साथ श्रलग होना रखते हैं वे बहुत बल पाते हैं ॥ = ॥

> पुनर्मनुष्याः किं कुर्युरित्याह ॥ फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को ॰ ॥

सर्नेम्य्रमयुयोतं टि्युं मा वो दुर्मतिरिह प्रणंड्न:॥९॥

सनैमि । ग्रस्मत् । युयोतं । द्विद्यम् । मा । वः । दुःऽ । मृतिः । इह । प्रणंक् । नः ॥ ९॥

पदार्थः—( सनेमि ) पुरातनम् ( त्र्रास्त् ) त्र्राह्माकं सका-शात् ( युयोत ) प्रथक् कुरुत ( दिद्युम् ) प्रज्विति शास्त्रास्त्रम् ( मा ) ( वः ) युष्मान् ( दुर्मातिः ) दुष्ट्यीः ( इह ) त्र्राह्मिन् ग्रहाश्रमे ( प्रणक् ) प्रणाशयेत् ( नः ) त्र्राह्मान् ॥ ९ ॥

अन्वय: —हे विद्यांतः ! अस्मत्सनेमि दिद्यंपुयोत यत इह वो नोऽस्मॉइच दुर्मतिमी प्रणक्॥ ९॥ भावार्थः - हे मनुष्याः यूर्यं सदा दुष्टाचारेग्यो मनुष्येग्यः प्रथक् स्थित्वा शत्नुबत्तं निवार्य वर्धमाना भवत ॥ ९ ॥

पदार्थ:—हे विद्वानो ( अस्मत् ) हम से ( सनेमि ) पुराने ( दिशुम् ) प्र-ज्वलित शक्त और अस्त्र समूह को ( युयोत) अलग करो निस से (इह) इस गृहाश्रम ज्यवहार में ( वः ) तुम लोगों को श्रीर ( नः ) हम लोगों को ( दुर्मितिः ) दृष्टबुद्धि ( मा ) मत ( प्रस्तक् ) नष्ट करावे ॥ र ॥

भावार्थ: --हे विद्वानो तुम सदा दुष्टाचारी मनुष्यों से भलग रह कर भौर शत्रु बल को निवार के बढ़ते हुए होस्रो॥ र ॥

> पुनमेनुष्याः किं कुर्युरित्याह ॥ फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को०॥

त्रिया वो नामं हुवे तुराणामा यत्तृपन्मंरुतो वावशानाः ॥ १० ॥ २३ ॥

श्रिया। वः। नार्म। हुवे। तुराणाम्। मा। यत्। तुः पत्। मुरुतः। वावशानाः॥ ९०॥ २३॥

पदार्थः—( प्रिया ) प्रियाणि कमनीयानि ( वः ) युष्माकम् ( नाम ) नामानि ( हुवे ) प्रशंसानि (तुराणाम्) सद्यः कारिणाम् ( श्रा ) ( यत् ) यः ( तृपत् ) तृष्यति ( मरुतः ) प्राण इव प्रिया विहांसः ( वावशानाः ) कामयमानाः ॥ १०॥

अन्वय:—हे वावशाना मरुतस्तुराणां वः प्रिया नामाहं हुवे यद्यः आतृपत् तं मां च यूपं सत्कुरुत ॥ १०॥

भविर्थ: —ये सर्वेषां प्रियाचरणाः सुखं कामयमाना मनुष्या वर्तन्ते त एव त्रियाणि सुखानि लभनते ॥ १०॥ पद्रार्थ:—हे ( वावशानाः ) कामना करते हुए ( मरुतः ) प्राण के समान प्यारे विद्वानो ( तुराणाम् ) शीध करने वालों ( वः ) भाष लोगों के ( प्रिया ) मनोहर ( नाम ) नामों को मैं ( हुवे ) प्रशंसता हूं भर्थात् मैं उन की प्रशंसा करता हूं (यत्) जो (भा,नृपत्) भच्छे प्रकार तृप्त होता है उस का भीर मेरा सस्कार करों ॥१०॥

भावार्थ:-- जो सब के प्रियाचरण करने और मुख की कामना करने वाले मनुष्य वर्त्तमान हैं वेही प्रिय मुखों को पाते हैं ॥ १०॥

पुनर्मनुष्याः किं कुर्युरित्याह ॥ किर मनुष्य क्या करें इस विषय को०॥

स्वायुधासं इष्मिणः सुनिष्का जत स्वयं तु-न्वर्ः शुम्भमानाः ॥ ११ ॥

सुऽमायुधासंः। इष्मिणंः। सुऽतिष्काः। इत। स्वयम्। तन्वंः। शुम्भमानाः॥ ११॥

पदार्थः—( स्वायुधासः ) शोमनान्यायुधानि येषान्ते ( इ-ब्मिणः ) इच्छानादियुक्ताः ( सुनिष्काः ) शोमनानि निष्काणि सीवर्णानि येषां ते ( उत ) ( स्वयम् ) (तन्वः) शरीराणि ( शु-न्भमानाः ) शोभमानाः ॥ ११ ॥

श्रन्वयः —हे मनुष्याः ये स्वायुधास इष्टिमणः सुनिष्का उत-स्वयं तन्वः शुन्ममानास्सन्ति त एव विजयप्रशंसे प्राप्तुवन्ति ॥११॥

भावार्थः—ये धनुर्वेदमधीत्यारोगशरीरा युद्धविद्याकुशलास्त नित त एव धनधान्ययुक्ता भवन्ति ॥ ११ ॥

पदार्थ:-हे मनुष्यो जो ( स्वायुधासः ) अच्छे हथियारों वाले (इध्मिगाः)

इच्छा और अन्नादि पदार्थों से युक्त (सुनिष्काः) निन के सुन्दर सुवर्ण के गहने विद्यमान (उत) और (स्वयम्) आप (तन्वः) शरीरों की (शुम्ममानाः) शोभा करते हुए वर्त्तमान हैं वे ही विजय और प्रशंसा को पाते हैं ॥ ११॥

भावार्थः—जो धनुर्वेद को पढ़ के आरोग्य युक्त शरीर और युद्ध विद्या में कुशल हैं वे ही धनधान्य युक्त होते हैं ॥ ११॥

केऽत्र संसारे पवित्रा जायन्त इत्याह ॥

कौन इस संसार में पवित्र होते हैं इस विषय को ।।

शुची वो हृव्या मंरुतः शुचीनां शुचि हिनोम्य-ध्वरं शुचिभ्यः। ऋतेनं सत्यमृतसापु श्रायुञ्छुचि-

जन्मानुः शुचयः पावकाः ॥ १२ ॥

शुची । वः । हृव्या । मुरुतः । शुचीनाम् । शुचिम् । हिनो-मि । मुध्वरम् । शुचिऽभ्यः । ऋतेनं । सुत्यम् । ऋतऽसापः । मायन् । शुचिऽजन्मानः । शुचयः । पावकाः ॥ १२॥

पदार्थः—( शुन्ता ) शुन्तान पित्र पाणि ( वः ) युष्ताकम् ( हन्या ) दातुमादातुमहीणि ( मरुतः ) मरणधर्माणो मनुष्याः ( शुन्तानम् ) पित्र पाणि ( शुन्तिम् ) पित्र पाणि ( हिनोित्त ) वर्षधामि ( श्रध्वरम् ) श्रिहंसनीयं यहाम् ( शुन्तिभ्यः ) पित्र वेषधामि ( श्रध्वरम् ) श्रिहंसनीयं यहाम् ( शुन्तिभ्यः ) पित्र वेषधामि ( सत्यम् ) श्रव्यमिचारि नित्यम् ( श्रद्धतेन ) यथार्थेन ( सत्यम् ) श्रव्यमिचारि नित्यम् ( श्रद्धतेसापः ) ये श्रद्धतेन सपित्त प्रतिहां कुर्वन्ति ते ( श्रायन् ) श्रागच्छन्ति प्राप्तुवन्ति ( श्रावन्ताः ) पित्र प्रतिहां कुर्वन्ति ते ( श्रायन् ) श्रागच्छन्ति प्राप्तुवन्ति ( श्राचिन्नमानः ) पित्र प्रतिहां । १२॥

श्रन्वय: —हे पावका इव शुचयः शुचिजन्मान ऋतसापो म-रुतः शुचीनां वो यानि शुची हव्यास्तिन्त तेभ्यः शुचिभ्यः शुचि-स्तेन सत्यमध्वरं य स्त्रायस्तानहं हिनोमि तं मां सर्वे वर्धयत ॥१२॥

भावार्थः — येषां प्राक्कमीिषा पुण्यात्मकानि सन्ति त एव पवि-तजन्मानोऽथवा येषां वर्तमाने धर्माचरणानि सन्ति ते पवित्रजन्मानो भवन्ति ॥ १२ ॥

पद्रिधः --हे [ पावकाः ] अगिन के समान प्रताप सहित वर्त्तमान [ शुच-यः ] पिनत्र [ शुचिनन्मानः ] पिनत्र जन्म वाले [ ऋतसापः ] जो सत्य से प्रतिज्ञा करते हैं वह [ मरुतः ] मरण धर्मा मनुष्यो [ शुचीनाम् ] पिनत्र आचरण करने वाले [ वः ] तुम लोगों के जो [ शुची ] पिनत्र [ हव्या ] देने लेने योग्य वस्तु व-त्तिमान हैं उन [शुचिम्यः] पिनत्र वस्तुओं से वा पिनत्र विद्वानों से [शुचिम्] पिनत्र को आरेर [ ऋतेन ] यथार्थ मान से [ सत्यम् ] अव्यमिचारी नित्य [ अध्वरम् ] न नष्ट करने योग्य व्यवहार को [ आयन् ] जो प्राप्त होते हैं उन्हें [ हिनोमि ] बढ़ाता हूं उस मुम्ने सन बढ़ावें ॥ १२ ॥

भावार्थ:-जिन के पिछले काम पुग्यरूप हैं वे ही पवित्र जन्म वाले हैं अथवा जिन के वर्त्तमान में धर्म युक्त आवरण हैं वे पवित्रजन्मा होते हैं ॥ १२ ॥ पुनर्योद्धार: की दशा भवे पुरित्याह ॥

फिर योद्धा कैसे हों इस विषय को० ॥

श्रंसेष्वा मंरुत: खादयों वो वक्षं:सु रुक्मा उपशिश्रियाणा:। वि विद्युतो न दृष्टिभी रुचाना अनुं स्वधामायुंधेर्यच्छंमाना:॥ १३॥

भंसेषु । भा । मुरुतः । खादयः । वः । वर्षःऽसु । रू-

क्माः । ड्रप्ऽिहाशियाणाः । वि । विऽद्युतः । न । वृष्टिऽ-भिः । रुचानाः । चर्नु । स्वथाम् । षायुंधैः । यब्छंमा-नाः ॥ १३॥

पदार्थः — ( ऋंतेषु ) भुजमूलेषु ( ऋा ) ( मरुतः ) वाः यव इव बलिष्ठा मनुष्याः ( खादयः ) ये खादिन्त ते ( वः ) युष्माकम् ( वद्यः सु ) हृदयदेशेषु ( रुक्माः ) देदीप्यमानाः ( उपिशिश्रयाणाः ) ये उपश्रयन्ति ते ( वि ) ( विद्युतः ) स्तनियह्नवः ( न ) इव ( दृष्टिभिः ) ( रुचानाः ) रोचमानाः ( ऋनु ) ( स्वधाम् ) ऋजम् ( ऋायुषेः ) शस्त्राक्षेः युद्धसाधनैः ( यच्छ-मानाः ) निग्रहीतारः ॥ १३॥

श्रन्वय: —हे मरुतो ये उपिशिष्ठाणा वत्तःसु रुक्माः खाद-यो दृष्टिमिविद्युतो नानु स्वधां वि रुचाना श्रायुधेदशत्रून् यच्छ-मानाः तेषां वोंऽसेषु बलमा वर्तते ते भवन्तो विजयिनो भव-नित ॥ १३ ॥

भावार्थः - त्रत्रत्रोपमा • - हे शूरवीरा मनुष्या यथा विद्युतो द-ष्टिभिस्सहैव प्रकाशन्ते तथैव यूयं शस्त्रास्त्रैः प्रकाशध्वं स्वशरीर-बलं वर्धियत्वोत्तमसेनामुपश्चित्य शत्रून निगृह्णीत ॥ १३॥

पद्रिधः—है [ मरुतः ] पवनों के समान बलिष्ठ पनुष्यों जो [ उपशिक्षि-याणाः ] समीप सेवने वाले [ वद्यःसु ] हृद्यों में [ रुक्ष्माः ] देदीप्यमान [ खाद्यः ] मह्मण करते हैं [ खृष्टिभिः ] वर्षाओं से जैसे [ विद्युतः ] विजुत्वी [ न ] वैसे [ अनु, स्वधाम् ] अनुकूल अन्न को [ वि, रुचानाः ] प्रदीप्त करते हुए [ आयुधैः ] शक्त और अस्न युद्ध के साधनों से शत्रुओं को [ यच्छ्रमानाः ] प्राजय देने वाले उन [ वः ] भापकी [ श्रंसेषु ] भुजाओं की मूलों में बल [ श्रा ] सब श्रोर से वर्तमान है वे भाप लोग विजय प्राप्त होने वाले होते हैं ॥ १६ ॥

भविथि:—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है—हे शूरवीर पुरुषो ! जैसे विजुली वर्षाओं के साथ ही प्रकाशित होती है वैसे ही आप लोग शस्त्र और अस्त्रों से प्रकाशित होत्रो और अपने शरीर बल को बढ़ाके और उत्तम सेना का आश्रय लेकर शत्रुओं को पराजय देशो ॥ १६ ॥

पुनर्भनुष्यैः किं कर्तव्यमित्याह ॥

किर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषयको ।।

त्र बुध्न्यां व ईरते महांसि त्र नामांनि त्रयज्य-वस्तिरध्वम् । सहस्त्रियं दम्यं भागमेतं गृहमेधीयं मरुतो जुपध्वम् ॥ १४॥

प्र। बुध्न्याः । वः । ईरते । महाँसि । प्र । नामानि । प्रद्युज्यवः । तिर्ध्वम् । सहस्त्रियम् । दम्यम् । भागम् । एतम् । यहऽमेधीयम् । मुख्तः । जुष्ध्वम् ॥ १४ ॥

पदार्थः—(प्र) (बुध्न्याः) बुध्न्येऽन्तरिक्ते भवा मेघाः (वः)
युष्माकम् (ईरते ) प्राप्नुवन्ति (महांसि ) (प्र) (नामानि )
(प्रयज्यवः ) प्रकर्षेण संगन्तारः (तिरध्वम् ) शत्रुवलमुङ्ख्युध्वम्
(सहस्रियम् ) सहस्रेषु भवं (दम्यम् ) दमनीयम् (भागम् )
भजनीयम् (एतम् ) (गृहमेधीयम्) गृहमेधे गृहस्य शुद्धे व्यवहारे
भवम् (मरुतः ) वायव इव (जुष्ध्वम् ) सेवध्वम् ॥ १४ ॥

अन्वयः हे मरुतः ! प्रयज्यवो यूर्यं ये वो महांसि नामानि बु-

धन्याः प्रेरते तैः शत्रून् प्रतिरध्वमेतं सहित्रयं दम्यं ग्रहमेधीयं मार्ग जुषध्वम् ॥ १४॥

भावार्थः — त्रात्र वाचकलु ॰ —हे गृहस्था यथा मेघाः एथिवीं से-वन्ते तथैव भवन्तः प्रजाः सेवध्वम् शतू जिवार्यातुलसुर्वं प्राप्नुत॥ १ ८॥

पद्रिधः—हे ( मरुतः ) पवनों के समाम ( प्रयज्यवः ) उत्तम संग करने वालो तुम जो ( वः ) तुम लोगों के ( महांसि ) बड़े २ (नामानि) नामों को ( बुध्याः ) श्रन्तरिक्त में उत्पन्न हुए मेन्न ( प्रेरते ) प्राप्त होते हैं उस से शत्रुश्चों के (प्रतिरध्वम्) बल को उल्लङ्घन करो (एतम्) इस (सहित्रयम्) हजारों में हुए श्वीर (दम्यम्) शान्त करने योग्य ( गृहमेचीयम् ) घर के शुद्ध व्यवहार में हुए ( भागम् ) सेवन करने योग्य विषय को ( जुनध्वम् ) सेवो ॥ १४ ॥

भविष्यः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है-हे गृहस्थो नैसे मेघ पृथिवी को सेवते हैं वैसे ही आप लोग प्रना ननों को सेवो और शत्रुओं की निवृ-िस कर अतुल मुख पावो ॥ १४ ॥

पुनस्ते मनुष्याः की ह्या जायेरिन्नत्याह ॥ फिर वे मनुष्य कैसे प्रसिद्ध हों इस विषय को०॥

यदि स्तुतस्यं मरुतो ऋष्यिथेत्था वित्रंस्य वा-जिन्। हवींमन् । मक्षू रायः सुवीर्यंस्य दात नू चिद्यमन्य आद्भद्रांवा ॥ १५॥ २८॥

यदि । स्तुतस्ये । मुख्तः । मुधिऽड्य । हृत्था । विप्रं-स्य । वाजिनः । हवीमन् । मुखु । गुयः । सुऽवीर्यस्य । दात् । नु । चित् । यम् । मन्यः । माऽदर्भत् । मर्शन्वा ॥ १५ ॥ २४ ॥

पदार्थः — (यदि) (स्तुतस्य) (मरुतः) वायव इव (ऋषीय) (इत्था) ऋनेन प्रकारेण (विप्रस्य) मेधाविनः (वाजिनः) वेगयुक्तस्य (हवीमन्) हवींषि दात्रव्यानि वसूनि विद्यन्ते यस्मिन् तस्मिन् (मच्चू) सद्यः ऋत्र ऋचि तुनुघेति दीर्घः (रायः) धनस्य (सुवीर्यस्य) शोभनं वीर्य यस्मात्तस्य (दात) दत्त (नु) शीव्रम् ऋत्र ऋचि तुनुघेति दीर्घः (चित्) ऋपि (यम्) (ऋत्यः) (ऋादभत्) हिंस्यात् (ऋरावा) ऋदान्ता ऋवचनो वा॥ १५॥

श्रन्वयः —हे मरुतो यदि स्तुतस्य वाजिनो विप्रस्य हवीम-नित्था मक्ष्वधीय सुवीर्यस्य रायो दात्त चिदिप यमन्योऽरावा न्वाद-भत् तर्हि किं किं विमर्शनं न जायेत ॥ १५॥

भावार्थः-वे विदुषः सकाशादधीयते ते समर्था भूत्वा धनस्वा-मिनो जायन्ते ॥ १५ ॥

पद्धिः—हे ( मरुतः ) पवनों के समान वर्तमान मनुष्यो ( यदि ) यदि ( स्तुतस्य ) प्रशंसित ( वाजिनः ) वेग युक्त ( विप्रस्य ) मेघावी जन के ( ह-वीमन् ) जिस में देने योग्य वस्तु विद्यमान उस व्यवहार में ( इत्था ) इस प्रकार से ( मन्तु ) शीघ ( अधीथ ) स्मरण करो ( सुवीर्यस्य ) और जिस के संबन्ध में शुभ वीर्य होता उस ( रायः ) धन को ( दात ) देओ ( चित् ) और ( यम् ) जिस को ( अन्यः ) अन्य ( अरावा ) न देने वाला जन ( नु ) शीघ ( आद्मत् ) नष्ट करे तो क्या २ विचार न हो ॥ १५॥

भावार्थः - नो विद्वान् के समीप से पढ़ते हैं वे समर्थ अर्थात् विद्यासंपन्न हो धन पति होते हैं ॥ १५॥

## पुनस्ते राजजनाः कीहशा भवेयुरित्याह ॥ किर वे राजनन कैसे हों इस विषय को॰॥

श्रत्यां न ये मुरुतः स्वर्गी यन्त्रह्यो न शु-भयंन्त मर्याः । ते हंम्येषाः शिशंवो न शुभा व-त्सासो न श्रंक्वीळिनं: प्योधाः ॥ १६॥

ष्यांतः । न । ये । मुरुतः । सुऽष्रश्चः । युक्षऽहर्शः । न । शुभयंन्त । न । मर्याः । ते । हुम्येऽस्थाः । शिशंवः । न । शुभ्राः । वृत्तासंः । न । प्रऽक्रीळिनंः । प्यःऽधाः ॥ १६ ॥

पदार्थः—( ऋखासः ) येऽतन्त्यध्वानं व्याप्नुवन्ति ते ( न ) इव ( ये ) ( मरुतः ) वायव इव बिसष्ठा मनुष्याः ( स्व5चः ) ये सुष्ठुञ्चन्ति गच्छन्ति ते ( यज्ञद्द्यः ) ये यज्ञान् पूजनीयान् प्रयन्ति ते ( न ) इव ( ग्रुभयन्त ) ग्रुभ इवाचरन्ति ( मर्थाः ) मनुष्याः ( ते ) ( हम्पेष्ठाः ) ये हम्पे तिष्ठन्ति ते (शिशवः) बाज्जकाः ( न ) इव ( ग्रुभाः ) गुद्धाः (वरसासः) सघोजाता वरसाः ( न ) इव (प्रक्रीळिनः) प्रकृष्टा क्रीळा विद्यते येषां ते (पयोधाः) ये प्रयासि स्वगतानि द्र्षति ते ॥ १६ ॥

त्रन्वयः —हे मनुष्याः ये मर्यो त्रात्यासो न स्वइनः पयोधा मरुत इव गतिमन्तो बलिष्ठा यत्तद्दशो न हम्येष्ठाः शिशवो न शुभ्रा वरसासो न प्रकीळिनः सन्तः शुभयन्त ते कृतकार्या भवन्ति॥१६॥

भावार्थः - त्राबोपमा • - ये शूरवीरा त्राश्ववहेगवन्तः कल्या-

णद्दित्यसमीत्रकाः शिशुवत्सरलस्वभावा वत्सवत्कीङ्गकर्तारः बा-युवत्सामग्रीधरा राजादयो वीरास्सन्ति त एव विजयप्रतिष्ठे सततं लभन्ते ॥ १६॥

पदार्थः —हे मनुष्यो (ये) जो (मर्याः) मरणधर्मा मनुष्य (अत्यासः) मार्ग को व्याप्त होते हुएश्रों के (न) समान (स्वज्ञ्चः) सुन्दरता से जाने (पयोधाः) वा जलों को धारण करने वाले (मरुतः) पवनों के समान निरन्तर चाल वाले बिलण्ठ (यह्नदरः) जो पूजन करने योग्यों को देखते हैं उनके (न) समान (हर्म्येण्ठाः) अदारियों पर स्थिर होने वाले (शिश्वः) बालकों के (न) समान (शुआः) शुद्ध सुन्दर (वत्सासः) शीध उत्पन्न हुए बछुड़ों के (न) समान (प्रकीडिनः) अच्छे प्रकार खेल वाले होते हुए (शुभयन्तः) उत्तम के समान आवरण करते हैं (ते) वे कृतकार्य होते हैं ॥ १६॥

भावार्थ:—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है—जो शूरवीर घोड़ के समान वेग वाले, श्राच्छी दृष्टि वाले के समान देखने वाले, बालकों के समान सीधे स्वभाव वाले ब-छड़ों के समान खेल करने वाले, पवनों के समान पदार्थों के घारण करने वाले राजा आदि वीर जन हैं वेही विजय और प्रतिष्ठा को निरन्तर पाते हैं ॥ १६॥

पुनः के राजजनाः श्रेष्ठाः सन्तीत्याह ॥ फिर कीन राजजन श्रेष्ठ हैं इस विषय को०॥

दशस्यन्तों नो मुरुतों मुळन्तु वरिवस्यन्तो रोदंसी सुमेकें। श्रारे गोहा नृहा वधो वो श्र-स्तु सुम्नेभिर्स्मे वंसवो नमध्वम्॥ १७॥

वृश्यन्तः । नः । मुरुतः । मुळन्तु । वृश्विस्यन्तः । रोदंनी इति । सुमेके इति सुऽमेके । मारे । गोऽहा । नृऽहा । व्यः । वः । श्रस्तु । सुन्नेभिः । श्रस्मे इति । वस्तवः । नमः ध्वम् ॥ १७॥

पदार्थः - (दशस्यन्तः) बलयन्तः (नः) श्रस्मान् (म-रुतः) प्राणा इव (मृळन्तु) सुखयन्तु (विश्वस्यन्तः) परिच-रन्तः (रोदसी) द्यावाप्रथिव्यौ (सुमेके) सुस्वरूपे (श्रारे) दूरे (गोहा) यो गां हन्ति (नृहा) यो नृन् हन्ति (वधः) हन्ति येन सः (वः) युष्माकम् (श्रस्तु) (सुम्नेभिः) मुखैः (श्रस्मे) श्रस्मान् (वसवः)वासयितारः (नमध्वम्)॥१७॥

श्रन्वयः हे बीरा मरुत इव दशस्यन्तस्सुमेके रोदसी व-रिवस्यन्तो नो मृळन्तु वो युष्माकमारे गोहा नृहा वधोऽस्तु वसवो यूयं सुन्नेभिरस्मे नमध्वम् ॥ १७॥

भावार्थः—त्रव्रत्न वाचकलु॰—त एव राजजना उत्तमास्सन्ति ये श्रेष्ठान्सुखिरवा दुष्टान् मन्त्याप्तानत्वा दुष्टेषूत्रा भवन्तीति ॥१७॥

पद्रार्थ:—हे वीरो ( मरुतः ) प्राणों के समान ( दशस्यन्तः ) बल करते और ( सुमेके ) एक से रूप वाले ( रोदसी ) आकाश और पृथिवी को ( विरवस्यन्तः ) सेवते हुए जन ( नः ) हम लोगों को ( मृडन्तु ) सुल देनें और ( वः ) तुम्हारे ( आरे ) दूर देश में ( गोहा ) गोहत्यारा ( नृहा ) और मनुष्य हत्यारा ( वधः ) यह दोनों जिस से मारते हैं वह ( अस्तु ) हो दूर जाय ( वसवः ) निवास दिलाने वाले तुम लोग ( सुम्नेमिः ) मुखों के साथ ( अस्मे ) हम लोगों को ( नमध्वम् ) नमो ॥ १७॥

भावार्थ: - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है-वे ही राजजन उत्तम हैं जो श्रेष्ठों को मुख देकर दुष्टों को मारते हैं श्रीर आप्त जनों को नम के दुष्टों में उ प्र होते हैं ॥ १७॥

## पुनस्ते राजजनाः की हशा भवेयुरित्याह ॥

फिर वे राजजन कैसे हों इस विषय को ।।

श्रा वो होतां जोहवीति सतः सत्राचीं रातिं-मंरुतो गृणानः । य ईवंतो रुषणो श्रस्ति गोपाः सो श्रद्वंचावी हवते व उक्थेः ॥ १८॥

भा। वः। होतां। जोह्रवीति। सत्तः। सत्राचीम्। रा-तिम्। मुरुतः। गुणानः। यः। ईर्वतः। वृष्णः। भस्ति। गोपाः। सः। भईयावी। हुवते। वः। उक्थैः॥ १८॥

पदार्थः—( आ ) समन्तात् ( वः ) युष्मान् ( होता) दाता ( जोहवीति ) मृशमाह्यपन्ति ( सत्तः ) निषएणः ( सत्राचीम् ) या सत्ता सत्यमञ्चिति प्रापयिति ताम् (सितम्) दानम् ( मरुतः ) वायव इव मनुष्याः ( गृणानः ) स्तुवन् ( यः ) (ईवतः)
गच्छतः ( रूपणः ) रुष्टिकरस्य ( अस्ति ) ( गोपाः ) रज्ञकः
( सः ) ( श्रद्दयावी ) छलकपटादिसहितः ( हवते ) आव्हयिति
( वः ) युष्मान् ( उक्थैः ) वक्तुमहैंः वचनैः ॥ १८ ॥

श्रन्वयः —हं मरुतो यो गृणानः सत्तोऽह्यावी होता ईवतो रुषणो वो युष्मानाजोहबीति सत्राचीं रातिं ददाति गोपा श्रन्ति उक्यैवीं हवते स उत्तमोऽस्तीति विजानीत ॥ १८॥

भावार्थः -यो राजादिर्जनो भयदाता सर्वस्य रचकः मायादि-

दोषरहितः सत्यविद्याप्रदाता सत्यग्राहकोऽस्ति स एवात्र प्रशंसितो वर्त्तते तमेवोत्तमं मनुष्या विजानन्तु ॥ १८ ॥

पद्रिधः—हे (मरुतः) पवनों के तुल्य मनुष्यो (यः) नो (गृणानः) स्तुति करता (सत्तः) बैठा हुआ (अद्भयावी) छल कपट आदि से रहित (होता) देनेवाला (ईवतः) जाते हुए (वृषणः) वर्षा करने वाले के संबन्ध में (वः) तुम लोगों को (आ,जोहबीति) निरन्तर बुलाता (सत्राचीम्) जो सत्यको देती है उस (राति-म्) दान को देता और (गोपाः) रत्ता करने वाला (अस्ति) है तथा (उनथैः) कहने योग्य वचनों से (वः) तुम लोगों को (हवते) बुलाता है बह उत्तम है इस को जानो ॥ १८॥

भावार्थ:—जो राजा आदि जन अभय देने और सब की रक्षा करने वाला, छल कपट आदि दोष रहित सत्यविद्या दाता और सत्य प्राहक है वहीं यहां प्र-ग्रंसित वर्त्तमान है उसी को मनुष्य उत्तम जानें ॥ १०॥

> पुनस्ते की ह्या भवेयुरित्याह ॥ फिर वे कैसे हों इस विषय को०॥

ड्मे तुरं मुरुती रामयन्तिमे सहः सहंस आ नंमन्ति। ड्मे शंसं वनुष्यतो नि पान्ति गुरु हेषो अरंरुषे दधन्ति॥ १९॥

ड्रमे । तुरम् । मुरुतंः । रम्यन्ति । ड्रमे । सहंः । सहं-सः । भा । नुमन्ति । ड्रमे । इांसंम् । वनुष्यतः । नि । पा-न्ति । गुरु । हेषंः । भरंरुपे । द्धन्ति ॥ १९॥

पदार्थः—( इमे ) ( तुरम ) शीघ्रम् ( मरुतः ) वायव इव ( रमयन्ति ) ( इमे ) (सहः ) बलम् ( सहसः ) बलात् ( श्रा ) (नमन्ति) (इमें) (इांसम्) प्रशंसकम् (वनुष्यतः) कुष्यतः। वनुष्यतीति कुष्यतिकर्मा निषं । १ । १२ । (नि) (पान्ति) रचान्ति (गुरु) भारवत् (द्देषः) ऋप्रीतिम् (ऋररुषे) ऋ-लंरोषकाय (दधन्ति)॥ १९॥

श्रन्वयः - हे राजन् ! य इमे मरुतस्तुरं रमयन्तीमे सहसरसह श्रा नमन्तीमे वनुष्यतः शंसं नि पान्त्यररुषे हेषो गुरु दधन्ति स्तांस्त्वं सततं सरुद्रद्व ॥ १९॥

भावार्थः -हे राजन्ये सेनां सुशिक्ष्य सद्यो व्यूह्य वित्रष्ठानिष शतून् विजित्योत्तमान् संरक्ष्य दुष्टेषु हेषं विद्रषति ते त्वया सत्क-र्तव्याः सन्ति ॥ १९ ॥

पद्धि:—हे राजा जो [इमे ] ये [मरुतः] पवनों के समान [तुरम्] शीघ [रमयन्ति] रमण कराते [इमे ] यह [सहसः] बल से [सहः] बल को [आ, नमन्ति] सब श्रोर से नमते [इमे ] यह [वनुष्यतः] क्रोध करने वाले की [शंसम्] प्रशंसा करने वाले को [नि, पान्ति] निरन्तर रखते और [अरुषे] पूरा रोष करने वाले के लिये [द्वेपः] वैर [गुरु] बहुत [दधन्ति] धारण करते हैं उन का श्राप निरन्तर सत्कार करो।। ११॥

भविथि:—हे राजा जो सेना को श्रच्छी शिक्षा देकर शीव विशेष रचना कर बली शत्रुश्रों को भी जीत उत्तमों की रक्षा कर दुष्टों में द्वेष फैलाते हैं वे तुम को सत्कार करने चाहियें ॥ १८॥

पुनस्ते राजजनाः कीहशा भवन्तीत्याह ॥ फिर वे राजजन कैसे होते हैं इस विषय को॰ ॥

इमे रुध्रं चिन्म्रुतों जुनन्ति भृमि चिद्यथा

वसंवो जुषन्तं । अपं बाधध्वं रुषण्रतमांसि धत्त विश्वं तनंयं तोकमुरमे ॥ २०॥ २५॥

हुमे । रुधम् । चित् । मुरुतः । जुनन्ति । भृमिम् । चित् । यथां । वसंवः । जुपन्तं । भर्ष । बाध्ध्वम् । वृष्णः । तमांति । धन । विश्वंम् । तनंयम् । नोकम् । श्रुस्मे इति ॥ २० ॥ २५ ॥

पदार्थः—(इमे) (रध्रम् ) समृद्धिमन्तम् (चित् )
श्रापि (मरुतः ) वायव इव मनुष्याः (जुनन्ति ) प्रेरयन्ति
(भृभिम् ) श्रमणशीलम् (चित् ) श्रापि (यथा ) (वसवः )
वासियतारः (जुपन्त ) सेवन्ते (श्रप ) (वाधध्वम् ) (वपणः ) बिलिष्ठाः (तमांति ) रात्रिरिव वर्तमानान् दुष्टान् जनान्
(धत्त ) (विश्वम् ) सर्वम् (तनयम् ) विस्तीर्णशुभगुणकर्मस्वमावम् (तोकम् ) श्रपत्यम् (श्रस्मे ) श्रस्मासु ॥ २०॥

श्रन्वयः—हे रूपणो वसवो यूपं यथेमे मरुतो रध्नं चित् जुनन्ति भृमिं चित् जुबन्त तथा यूपं सूर्यस्तमांसीव शतूनप बाधध्वमसमे विश्वं तनयं तोकं धत्त ॥ २०॥

भावार्थः - अत्रोपमाः -यया प्राणायामादिभिः सुसाधिता वाः यवस्तमृद्धिं कुपथ्येन सेविता दारिद्धं च जनयन्ति तथेव सेविता विद्यांसो राज्यिद्धं मपमानिता राज्यमङ्गं जनयन्ति सुशिक्ष्य सत्कृत्य रिवताः शूरवीरा यथा शत्रूनपवाघन्ते तथा वर्तित्वा प्रजासूत्तमान्य-पत्थानि राजजना नयन्तु ॥ २०॥

पदार्थः —हे ( वृषणाः ) निलष्ठो (वसवः) निनास कराने वालो तुम (यथा) जैसे ( इमे ) यह ( महतः ) पवनों के समान वर्त्तमान (रधम्) समृद्धिमान् (चित्) ही को ( जुनित ) प्रेरणा करते हैं और ( भूमिम् ) घूमने वाले को ( चित् ) ही ( जुबन्त ) सेवते हैं वैसे और जैसे सूर्य अन्धकारों को वैसे ( तमांसि ) रात्रि के समान वर्त्तमान दुष्ट शत्रुओं को ( अप, वाधध्वम् ) अत्यन्त वाधा देओ और (अस्मे) हम सोगों में ( विश्वम् ) समस्त ( तनयम्) विस्तार युक्त शुम गुण कर्म स्वभाव वाले ( तोकम् ) संतान को ( धत्त ) धारण करो ॥ २०॥

भावार्थ: -इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है - जैसे प्राणायामादिकों से आ-च्छे सिद्ध किये हुए पवन समृद्धि और कृपध्य से सेवन किये दिद को उत्पन्न क-रते हैं वैसे ही सेवन किये हुए विद्वान राज्य की ऋद्धिऔर अपमान किये हुए राज्य का भङ्ग उत्पन्न करते हैं, अच्छी शिक्षा दिये और सत्कार कर रक्षा किये हुए शूरवीर जैसे शत्रुश्रों को नष्ट करते हैं वैसे वर्त्तकर प्रजा जनों में उत्तम संतान राज्ञन उ-त्पन्न करावें ॥ २०॥

> पुनर्मनुष्याः की हशाभवन्तीत्याह ॥ फिर मनुष्य कैसे होते हैं इस वि०॥

मा वी द्वातानं रुतो निरंशम् मा पृश्चादंघम रथ्यो विभागे। त्रा नं: स्पार्हे भंजतना वस्वव्ये हं यदीं सुजातं दृषणो वो त्रास्ति॥ २१॥

मा। वः। वात्रात्। मरुतः। निः। भराम्। मा। प्रव्यत्। दुष्मः। रूपहिं। भुज-तुन्। वस्वयं। यत्। ईम्। सुरजातम्। वृष्णः। वः। अस्ति॥ २१॥

पदार्थ:—( मा ) ( वः ) युष्मान् ( दात्रात् ) दानात् (म-रुतः ) वायव इव मनुष्याः ( निः ) नितराम् ( श्रराम ) ( मा ) ( पश्चात् ) ( दष्म ) गच्छेम दष्यतीति गविकर्मा निषं । २।१४ ( रथ्यः ) बहवो स्था विद्यन्ते येषां ते ( विभागे ) विभजनित य-रिमन् तरिमन् व्यवहारे ( श्रा ) ( नः ) श्ररमान् ( रपार्हे ) रप्ट-हणीये ( मजतन ) सेवध्वम् श्रत्र संहितायामिति दीर्धः ( वस-व्ये ) वसुषु द्रव्येषु मने ( यत् ) ( ईम् ) सर्वतः ( सुजातम् ) सुष्ठ प्रसिद्धं सुखम् ( दपणः ) ( वः ) युष्माकम् (श्रारित)॥२ १॥

श्रन्वय: —हे मरुतो यथा वर्ष वो दावान्मा निरराम हे रथ्यो वयं पद्यान्मा दष्म हे रथ्यो वो यत्सुजातमस्ति तस्मिन् वसष्ये स्पार्ह विभागे यूपं नोऽस्मानीमा भजतन ॥ २१॥

भावार्थः--मनुष्याः सदैव विद्यो देयात्सत्यासत्ययोविमा-गात्प्रथङ्मा भवन्तु यत्किश्चिदपि श्रेष्ठं सुखं भवेत्तत्सर्वस्मै निवेद-यन्तु ॥ २१॥

पदार्थ:—हे (महतः) पवनों के समान मनुष्यों जैसे हम लोग (वः) तुम को (दात्रात्) दान से (मा) मत (निरराम) अलग करें हे (रथ्यः) बहुत रथों वालों हम लोग (परचात्) पीछे से (मा, दध्म) मत जावें हे (वृष्णः) वर्षों कराने वालों (वः) तुम्हारा (यत्) जो (सुजातम्) सुन्दर प्रसिद्ध सुख (अस्ति) है उस (वसव्ये) द्रव्यों में हुए (स्पाहें) इच्छा करने योग्य (विमागे) विमाग जिस में कि बांटते हैं उस में तुम (नः) हम लोगों को (ईम्) सब ओर से (आ, मजतन) अच्छे प्रकार सेवो ॥ २१॥

भावार्थः -मनुष्य सदैव विद्वानों के लिये देने योग्य सत्यासत्य व्यवहार से भलग न होनें भी कुछ भी उत्तम सुख हो उस को सब के लिये निवेदन करें ॥२१॥

पुनस्ते वीराः की हशा भवेयुरित्याह॥

फिर वे वीर कैसे हों इस विषय की ।।

सं यद्दनंन्त मन्युभिर्जनां सः जूरां य्वही प्वोषे-धीषु विषु । अर्ध समानो मरुतो रुद्रियासस्त्रातारों भूत एतनास्वर्धः ॥ २२॥

सम्रथत्। हर्नन्त । मृत्युऽभिः । जनांतः । श्रूराः । य-द्वीर्षु । षोषधीषु । विक्षु । मर्ध । स्म । नः । मुहतः । ह-द्वियातः । त्रातारः । भूत् । एतंनासु । श्रूराः ॥ २२ ॥

पदार्थः—(संयत्) (हनन्त) मन्ति (मन्युभिः) क्रोधा-दिभिः (जनासः) जनाः प्रसिद्धाः (जूराः) निर्भयाः (यव्हीपू) महतीषु (स्रोपधीषु) (विज्जु) प्रजासु च (स्रध) स्त्रथ (स्मा) एव स्त्रत्र निपातस्य चेति दीर्घः (नः) युष्माकम् (मरुतः) वा-यव इव मनुष्याः (रुद्रियासः) रुद्र इवाचरन्तः (त्रातारः) र-चकाः (भूतः) भवत (प्रतनासुः) जूरवीरमनुष्यसेनासु (स्त्रर्थः) स्वामी ॥ २२॥

श्रन्वयः —हे मरुतो यद्ये रुद्रियासो जनासः जूरा मनुष्या मन्यु-भिरुशञ्चन संपत् हनन्ताध यञ्चीष्वीषधीषु विक्षु एतनासु स्म नस्ना-तारो भूत यो युष्माकमर्थः स्वामी तस्यापि त्रातारो भवत ॥२२॥ भविथि:-ये वीराः शत्रूषां हन्तारः प्रजानां रक्तकाः महीष-धिषु चतुरास्मन्ति तान् स्वामी राजा प्रीत्या रखेत् ॥ २२॥

पद्धि: —हे ( मरुतः ) पवनों के समान ( यत ) जो ( रुद्रियासः ) रुद्र के समान आचरण करने वाले ( जनासः ) प्रसिद्ध ( शूराः ) निर्मय मनुष्यो ( मन्युमिः ) क्रोधादिकों से शत्रुओं को (संयत्) संग्राम में (हनन्त) मारिये (अध) इस के अनन्तर ( यद्वीषु ) बहुत बड़ी ( ओषघीषु ) ओषधियों में और ( विजु ) प्रजाओं में (प्रतनासु) शूरवीरों की सेनाओं में (स्म) निश्चित (नः) हमारे (त्रातारः) रक्षा करने वाले ( मृत ) हमिये नो ( वः ) तुम्हारा ( ऋर्यः ) स्वामी है उस की भी रक्षा करने रने वाले हिमये ॥ २२ ॥

भावार्थ: — जो बीर जन शत्रुओं को मारने वाले प्रजाओं के रक्त और बड़ी २ श्रोषियों में चतुर हैं उन को स्वामी राजा प्रीति से रक्लें॥ २२॥

पुनस्ते मनुष्याः किं किं कुर्युरित्याह ॥

किर वे मनुष्य क्या २ करें इस विषय को ।।

भूरिं चक्र मरुतः पित्र्याण्युक्थानि वा वेः श-स्यन्ते पुरा चित् । मुरुद्धिरुग्नः एतंनासु साळहां मुरुद्धिरित्सनिता वाजुमवां ॥ २३ ॥

भूरिं। चक्र । मुरुतः । पित्र्याणि । जुक्थानि । या । वः । गुरुवन्ते । पुरा । चित् । मुरुत् ऽभिः । जुयः । प्रतंनासु । साळ्हां । मुरुत् ऽभिः । इत् । सनिता । वाजम् । भवी ॥२३॥

पदार्थः - (भूरि) बहु (चक्र) कुर्वन्ति (मरुतः) बा-युवहर्तमाना मनुष्याः (पिञ्याणि) पितृणां सेवनादीनि (उक्थानि) प्रश्नंसनीयानि कर्माणि (या) यानि (वः) युष्माकम् (शस्यन्ते) स्तूयन्ते (पुरा) प्राक् (चित्) श्रपि (मरुद्धिः) उत्तमैर्मनुदेयस्सह (उग्रः) तेजस्वी (एतनासु) सेनासु (साळ्हा) सहनकर्ता (मरुद्धिः) मनुष्यैः (इत्) एव (सनिता) विमाजकः (वाजम्) विज्ञानं वेगं वा (श्रवी) वेगवानश्व इव ॥ २३॥

श्रन्वयः —हे मरुतो बो योक्थानि विश्वाणि शस्यन्ते पुरा-तानि मरुद्भिस्सह प्रतनासूग्रः साळ्हा मरुद्भिस्सह सनिताऽर्वेव वा-जं प्राप्तश्चिदेव विजयते तानि यूर्यं भूरि चक्र ॥ २३॥

भावार्थः —ये मनुष्याः प्रशस्तानि कर्माणि कुर्वन्ति तेषां स-दैव विजयो जायते ॥ २३ ॥

पद्रार्थ:-हे ( मरुतः ) पवन के सदश वर्त्तमान मनुष्यो ( वः ) आप लोगों के (या) जो ( उन्थानि ) प्रशंसा करने योग्य कर्म्म और ( पिज्याणि ) पितरों के सेवन आदि ( शस्यन्ते ) स्तृति किये जाते हैं ( पुरा ) पहिले उनको ( मरुद्धिः ) उत्तम मनुष्यों के साथ ( एतनासु ) सेनाओं में ( उद्यः ) तेनस्वी ( साळहा ) सहने वाला पुरुष और ( मरुद्धिः ) मनुष्यों के साथ ( सनिता ) विभाग करने वाला ( अर्वा ) वेग युक्त घोड़ा जैसे वैसे ( वाजम् ) विज्ञान वा वेग को प्राप्त हुआ। ( चित् ) भी जीतता है उनको आप लोग ( भूरि ) बहुत ( चक्र ) करते हैं ॥ २३॥

भावार्थ:—नो मनुष्य प्रशंसनीय कर्षों को करते हैं उन का सदा ही विज-य होता है ॥ २३ ॥

पुनस्ते मनुष्याः कीहशा भवेयुरित्याह ॥

फिर वे मनुष्य कैसे होवें इस विषय को ।।

श्रुसमे वीरो मंरुतः शुष्म्यंस्तु जनानां यो श्र-

सुरो विध्तां। अपो येनं सुज्ञितये तरेमाध् स्व-

श्रमो इति । वीरः । मुह्तः । शुष्मी । श्रस्तु । जर्ना-नाम् । यः । श्रमुरः । विऽधर्ता । श्रपः । येने । सुऽक्षितये । तरेम । शर्थ । स्वम् । श्रोकः । श्रमि । वः । स्याम् ॥ २४॥

पदार्थः - ( श्रस्मे ) श्रस्माकम् ( वीरः ) प्राप्तवलवृद्धि शौर्यादिः ( मरुतः ) प्राणवद् बलकारकाः ( शुष्मी ) वहुबल-युक्तः ( श्रस्तु ) ( जनानाम् ) ( यः ) ( श्रप्तुरः ) श्रसुषु प्रा-णेषु रममाणो विद्युदग्निरिव ( विधर्ता ) विशेषेण धर्ता ( श्रपः ) जलानि ( येन ) ( सुद्धितये ) शोभनाये प्रथिव्याः प्राप्त्ये ( तरेम ) ( श्रध ) श्रथ ( स्वम् ) स्वकीयम् ( श्रोकः ) गृहम् ( श्रमि ) ( वः ) युष्माकम् ( स्याम ) भवेम ॥ २४ ॥

श्रन्वयः — हे मरुतो यो वीरोऽसुरो जनानां विधर्ता सोऽसमे शुब्न्यस्तु येन सुद्धितये वयमपस्तरेमाऽध स्वमोकोऽमितरेम वो युष्माकं रक्षकाः स्याम ॥ २४॥

भावार्थ: —ये मनुष्या मनुष्यान् बलयुक्तान् कुर्वन्ति नौका-दिमिः समुद्रं तीर्त्वा हितीयं देशं गरवा धनमार्जयन्ति ते युष्माक-मस्माकं च रच्नकारसन्तु ॥ २४॥

पदार्थ:—हे ( मरुंतः ) प्राणों के सदृश बल करने वाले जनो ( यः ) जो ( वीरः ) वीर अर्थात् प्राप्त हुई बल बुद्धि और शूरता आदि जिस को ( अपुरः ) प्राणों में रमता हुआ बिजुली अग्नि के सहश [जनानाम् ] मनुष्यों का [विधर्ता ] विशेष करके धारण करने वाला है वह [अस्मे ] हमारा [शुष्मी ] बहुत बलसे युक्त [अस्तु ] हो [येन ] निससे [सुद्धितये ] मुन्दर पृथिवी की प्राप्ति के लिये हम लोग [अपः ] जलों को [तरेम ] तैरें [अध ] इसके अनन्तर [स्वम् ] अपने [ओकः ] गृहके पार होवें और [वः ] आप लोगों के रह्मक [स्याम ] होवें ॥ २४ ॥

भविथि: — तो मनुष्य, मनुष्यों को बलयुक्त करते और नीका आदिकों से समुद्र के पार होकर दूसरे देश में नाकर धन बटोरते हैं वे आप लोगों और हम लोगों के रहाक हों॥ २४॥

पुनर्भनुष्याः किंवत् किं कुर्युरित्याह ॥ किर् मनुष्य किस के सदश क्या करें इस विषयको०॥

तन्त इन्द्रो वर्रणो मित्रो ऋग्निराप श्रोपंधी व्विनिनी जुपन्त । शर्मन्त्स्याम मुरुतांमुपस्थे यूयं पात स्वस्तिभि: सदां नः ॥ २५ ॥ २६ ॥

तत्। नः । इन्द्रंः । वर्रणः । मित्रः । भग्निः । भाषः । भोषंधीः । वनिनेः । जुषन्त । शर्मेन् । स्याम । मुरुतांम् । उपऽस्थे । यूयम् । पात् । स्वस्तिऽभिः । सदां । नः । ॥ २५ ॥ २६ ॥

पदार्थः - (तत्) पूर्वोक्तं सर्वं कर्मं वस्तु वा (नः) श्र-स्माकम् (इन्द्रः) विद्युत् (वरुणः) जलाधिपतिः (मित्रः) सखा (श्राग्नः) पावकः (श्रापः) जलानि (श्रोपधीः) सोमलताद्याः (विननः) बहुकिरणयुक्ता वनस्था स्वादयः (जुषन्त) सेवन्ताम् (इर्मन् ) दार्मणि सुखकारके ग्रहे (स्थाम) भवेम (मरुताम्) वायूनां विदुषां वा (उपस्थे) समीपे (यूयम्) (पात) (स्वस्तिभिः) (सदा) (नः) श्रमान्॥ २५॥

श्रन्वयः — हे विद्वांसो यथेन्द्रो वरुणो मित्रोऽग्निराप श्रोपधीर्वनिनो नस्तज्जुषन्त यस्मिन् इार्मन् मरुतामुपस्थे वयं सुरिवनः स्याम तत्र यूवं स्वस्तिमिर्नस्सदा पात ॥ २५॥

भावार्थः — त्रात्र वाचकलु ० - हे मनुष्या यथा विद्युदादयः प-दार्थाः सर्वा जुनवन्ति च वर्षेव दोषान् विनाश्य गुणानुनीय सर्वेषां रच्चणं सर्वे सदा कुर्वन्तिवित ॥ २५॥

न्त्रत्र मरुद्विह्द्राजज्ञारवीराध्यापकोपदेशकरत्तकगुणकत्यवर्ण-नादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सङ्गतिर्वेद्या ॥ इति षट्पञ्चाशत्तमं सूक्तं षड्विंशो वर्गश्च समाप्तः ॥

पद्रार्थ:—हे विद्वानो नैसे (इन्द्रः ) विजुली (वरुणः ) जल (सिन्नः ) मित्र (अग्निः ) अग्नि (अग्निः ) जल (अग्रेषचीः ) सोमलता आदि अग्रेषचियों को (विननः ) बहुत किरणें जिन में पड़तीं एसे वन में वर्तमान वृद्ध आदि (नः ) हम लोगों के (तत् ) पूर्वोक्त सम्पूर्ण कर्म वा वस्तु की (जुषन्त) सेवा करें और जिस (शर्मन् ) सुल कारक गृह में (मरुताम् ) पवनों वा विद्वानों के (उपस्थे ) समीप में हम लोग सुली (स्थाम ) होवें उस में (यूयम् ) आप लोग (स्वस्तिभिः ) कल्याणों से (नः ) हम लोगों की (तदा ) सदा (पात ) रह्मा की जिये ॥ २ ॥

1

भावार्थ:-इस मन्त्र में वाचकलु०-हे मनुष्यो ! जैसे विजुली श्रादि पदार्थ सब की उन्नति श्रीर नाश करते हैं वैसे ही दोषों का नाश कर और गुणों की वृद्धि कर के सब की रक्षा को सब सदा करें॥ २५॥

इस मूक्त में वायु, विद्वान्, राजा, शूरवीर, अध्यापक, उपदेशक और रक्तक के गुण वर्णन करने से इस मृक्त के अर्थ की संगति इस से पूर्व मूक्त के अर्थ के साथ जाननी चाहिये॥ यह छुप्पनवां मृक्त और छुज्बीशवां वर्ग समाप्त हुआ॥ त्र्रथ सप्तर्चस्य सूक्तस्य विसष्ठिर्षिः। मरुतोदेवताः। २। १ त्रिष्टुप्। १ विराट्तिष्टुप्। ३।५।६। ७ निचृ-त्रिष्टुप् छन्दः। धैवतः स्वरः॥

पुनर्मनुप्याः किंवत् किं कुर्युरित्याह ॥

फिर मनुष्य किस के सदृश वचा करें इस विषय को०॥

मध्वों वो नाम मार्रतं यजत्राः प्र युक्तेषु शर्व-सा मदन्ति।ये रेजयंन्ति रोदंसी चिदुर्वी पिन्वन्त्यु-त्सं यदयांसुरुगाः॥ १॥

मध्वः । वः । नामं । मारुतम् । यज्ञाः। प्र । यज्ञेषुं । शर्वसा । मदन्ति । ये । रेजयं न्ति । रोदंसी इति । चित्। उ-र्वी इति । पिन्वंन्ति । उत्सम् । यत्। अयांमुः । उयाः॥ १ ॥

पदार्थः—( मध्वः ) मन्यमानाः ( वः ) युष्माकम् ( नाम ) ( मारुतम् ) मरुतां मनुष्याणामिदं कर्म ( यजत्राः ) संगन्तारः ( प्र ) ( यज्ञेषु ) विद्दरसरकारादिषु ( शवसा ) वलेन (मदन्ति) कामयन्ते ( ये ) (रेजयन्ति) कम्पयन्ति (रोदसी) द्यावाष्ट्रियव्यी (चित् ) स्त्रिषि ( उर्वी ) बहुपदार्थयुक्ते ( पिन्वन्ति ) सिञ्चन्ति ( उरसम् ) कूपमिव ( यत् ) ये ( स्त्रयासुः ) प्राग्रुगुः (उग्राः) तेजस्वनः ॥ १ ॥

श्रन्वयः —हे यजना य उग्रा विद्युत्सिहता वायवो यद्ये उवीं रोदसी उत्समिव सर्व जगत् पिन्वन्ति चिदपि रेजयन्त्ययासुस्तह्ये वो मध्वोनामयज्ञेषु रावसामारुतं प्रमदन्ति तान् यूयं विजानीत ॥१॥ भावार्थः - त्रत्रत्र वाचकलु - पे वायवो भूगोलान्त्रामयन्ति धरन्ति दृष्टिभिस्तिञ्चन्ति तान् विदित्वा विद्यांतः कार्याणि नि-प्पाचानन्दन्तु ॥ १ ॥

1

पदार्थ:—हे (यनत्राः) मिलने वाले (ये) नो (उग्राः) तेनस्वी विजुली के सिहत पवन (यत्) नो (उर्वा) बहुत पदार्थों से युक्त (रोदसी) अन्तरिक्त पृथिवी और (उत्सम्) कृप को नैसे वैसे सम्पूर्ण संसार को (पिन्वन्ति) सीचते हैं और (चित्) मी (रेनयन्ति) कम्पाते हैं (अयासुः) प्राप्त होवें उस को
(ये) नो (वः) आप लोगों को (मध्वः) मानते हुए (नाम) प्रसिद्ध (यज्ञेपु) विद्वानों के सत्कार आदिकों में (शवसा) बल से (मारुतम्) मनुष्यों के कर्म
की (प्र, मदन्ति) कामना करते हैं उन को आप लोग जानिये॥ १॥

भावार्थ:-इस यन्त्र में वाचकलु॰-जो पवन. भृगोलों को युमाते श्रीर धा-रण करते हैं श्रीर वृष्टियों से सींचते हैं उनको जान कर विद्वान् जन कार्यों को कर के श्रानन्द करें ॥ १॥

पुनस्ते विहांसः कीहशा भवेयुरित्याह ॥ किर वे विद्वान कैसे होवें इस विषय को ॥

नि चेतारो हि मुरुती गुणन्तै प्रणेतारो यर्ज-मानस्य मन्मं । अस्माकंम्य विद्धेषु बहिंरा वी-तये सदत पित्रियाणाः॥ २॥

निऽचेतारंः । हि । मुरुतंः । गुणन्तंम् । प्रऽनेतारंः । यजंमानस्य । मन्मं । गुरुमार्कम् । गुद्य । विद्धेषु । बहिः । ग्रा । वीत्ये । सदत् । पित्रियाणाः ॥ २ ॥ पदार्थः — (निचेतारः) ये निचयं समूहं कुर्वन्ति ते (हि) यतः (मरुतः) वायवः (गृणन्तम्) स्तुवन्तम् (प्रणेतारः) प्रकृषं न्यायं कुर्वन्तः (यजमानस्य) सर्वेषां सुखाय यज्ञकर्तुः (मन्म) विज्ञानम् (न्न्रस्माकम्) (न्न्रय) न्न्रस्मिन् (विद-धेषु) यज्ञेषु (वर्हिः) न्न्रन्तरिचस्थमुत्तममासनम् (न्न्ना) (वीतये) विज्ञानाय प्राप्तये वा (सदत) न्न्रासीदत (पिप्रि-याणाः) प्रियमाणाः॥ २॥

श्रम्वयः - हे विहांसो निचेतारो हि मरुतः सर्वान् प्रेरयन्ति ततः प्रणेतारस्तन्तो यजमानस्य मन्मास्माकं विद्धेषु गृणन्तं पि-प्रियाणाः श्रद्य वीत्रये वर्हिरा सदत ॥ २ ॥

भविर्थः— इत्रत वाचकलु ० - हे मनुष्या यूर्यं सर्वेषां पदार्थानां संघातारं मरुद्गणं विज्ञाय सर्वेषां प्रियं साध्नुवन्तु ॥ २ ॥

पद्रार्थ:—हे विद्वान् जनो (निचेतारः, हि) जिस कारण समृह करने वाले (महतः) पवन सब को प्रेरित करते हैं उस कारण (प्रणेतारः) भ्रच्छे न्याय की करते हुए जन (यजमानस्य) सब के सुख के लिये यज्ञ करने वाले के (मन्म) विज्ञान को और (श्रस्माकम्) हम लोगों के (विद्येषु) यज्ञों में (गृणन्तम्) स्तुति करते हुए को (पिप्रियाणाः) प्रसन्न करते हुए (श्रद्य) श्रान (वीतये) विज्ञान वा प्राप्ति के लिये (वाहः) श्रन्तरिज्ञ में स्थित उत्तम श्रासन पर (श्रा, सन्दत) बैठिये॥ रे॥

भविधि:—इस मन्त्र में वाचकलु॰-हे मनुष्यो। आप लोग सम्पूर्ण पदार्थों के रचने वाले पवनों के समृह को जान कर सब के प्रिय को सिद्ध करो ॥ २ ॥

पुनस्ते विहांसः कीह्या भवन्तीत्याह ॥ फिर वे विद्वान् जन कैसे होते हैं इस विषय को ०॥

नैतावंद्वन्ये मुरुत्। यथेमे श्राजन्ते रुक्मेरायुंधै-स्तुनूभि:।श्रा रोदंसी विश्वपिशंः पिशानाः संमा-नमुञ्ज्यंञ्जते शुभे कम् ॥ ३ ॥

न। एतावंत् । भन्ये । मुरुतः । यथां । हुमे । भ्राजन्ते । रुक्मैः । भार्युधेः । तुनूभिः । भा । रोदंनी इति । विद्युऽ-पिर्दाः। पिशानाः । समानम् । भठिज । श्रुठज्ते । शुभे । कम् ॥ ३॥

पदार्थः—( न ) निषेधे ( एतावत् ) ( त्र्प्रन्ये ) ( महतः ) वायुवन्मनुष्याः ( यथा ) ( इमे ) ( श्राजन्ते ) प्रकाशन्ते (रुक्मैः) देदीप्यमानः ( त्र्प्रायुधेः ) ( तनूभिः ) शरीरैः ( त्र्प्रा ) (रोदसी ) धावाष्टिथिव्यी ( विश्विपशः ) विश्वस्थावयवभूताः ( पिशानाः) संचूर्णयन्तः ( समानम् ) तुल्यम् ( त्र्प्रिज्ञ ) गमनम् ( त्र्प्रज्ञते ) गच्छिन्त व्यक्तिं कुर्वन्ति (शुभे) शोभनाय ( कम् ) सुखम् ॥३॥

श्रन्वयः - हे विद्दांसी यथेमे मरुतो रुक्मैरायुधैस्तनूभि-स्सह भाजन्ते विश्वपिद्याः पिद्यानाः शुभे समानमिज्ज कमञ्जते रोदसी स्त्रा भाजन्ते नैतावदन्ये कर्तु शक्कुबन्ति ॥ ३ ॥

भावार्थः — ह्यत्रोपमालं • —हे मनुष्याः यथा विद्वांसः शूरवीरा शरीरात्मबलयुक्ताः स्वायुषाः संग्रामेषु प्रकाशन्ते तथा भीरवी मनुष्या न प्रकाशन्ते यथा प्राणास्तर्वं जगदानन्दयन्ति तथा विद्वांसस्तर्वा-नमनुष्यान् सुखयन्ति ॥ ३ ॥

पद्राथं: —हे विद्वान् जनो (यथा) जैसे (इमे) ये (मरुतः) वायु के सदश मनुष्य (रुक्मैः) प्रकाशमान (आयुधैः) आयुधों और (तनृभिः) शरीरों के साथ (आजन्ते) प्रकाशित होते हैं और (विश्विषशः) संसार के अवयवभूत (पिशानाः) उत्तम प्रकार चूर्ण करते हुए (शुभे) सुन्दरता के लिये (समानम्) तुल्य (अञ्ज्ञ) गमन को और (कम्) सुख को (अञ्जते) व्यतीत करते हैं तथा (रोदसी) अन्तरिक्त और पृथिवी को (आ) सब और से प्रकाशित करते हैं (न) न (एतावत्) इतना ही (अन्ये) अन्य करने को समर्थ होते हैं ॥ ३॥

भविधि: - इस मन्त्र में उपमालं ॰ - हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान् शुरवीर जन शरीर और आत्मा के बल से युक्त और श्रेष्ठ आयुधों से युक्त हुए सङ्ग्रामों में प्रका शित होते हैं वैसे भीरु मनुष्य नहीं प्रकाशित होते हैं जैसे प्राण सब जगत् को आ-नन्दित करते हैं वसे विद्वान् सब को मुखी करते हैं ॥ २ ॥

> पुनर्मनुष्येः कथं वर्तितव्यमित्याह ॥ फिर मनुष्यों को कैसा वर्ताव करना चाहिये इस विषय को०॥

ऋधक्सा वों मरुतो दिद्युदंस्तु यह त्रागंः पु-रुषता करांम । मा वस्तस्यामिषं भूमा यजत्रा ऋ-समे वों त्रस्तु सुमृतिश्चितंष्ठा ॥ ४ ॥

ऋषेक्। सा। वः। मुरुतः। दिद्युत् । मुस्तु । यत् । वः। भागः। पुरुपतां। करांम। मा। वः। तस्यांम्। अपि। भूम । यज्ञाः । मुस्मे इतिं। वः। मुस्तु । सुऽमतिः। चनिष्ठा॥ १॥

पद्रार्थः - ( ऋधक ) सत्ये ( सा ) ( वः ) युष्माकम् (म-रुतः ) मनुष्याः ( दियुत् ) देदीप्यमाना नीतिः ( ऋस्तु ) (यत्)

यया (वः) युष्माकम् (न्न्रागः) न्त्रपराधम् (पुरुषता) पुरुपाणां भावेन पुरुषार्थतया (कराम) कुर्याम (मा) (वः)
युष्मान् (तस्याम्) (न्न्रापि) (भूम) भवेम न्त्रत्र ह्यचो०
इति दीर्घः (यजनाः) संगन्तारः (न्न्रस्मे) न्त्रस्मासु (वः)युष्माकम् (न्त्रस्तु) (सुमतिः) शोभना प्रज्ञा (चिनष्ठा) न्त्रतिशयेनः चार्यश्वर्ययुक्ताः ॥ ४॥

श्रन्वयः –हे यजनाः मरुतः यद्यया व श्रागः यद्यया पुरु-पता कराम तस्यामि व श्रागो मा कराम यया वर्ग पुरुषाधिनो भूम सा व ऋधक् चनिष्ठा मुमितिरस्मे श्रस्तु सा दिखुद्दो युप्माकः मस्तु ॥ ४ ॥

भविष्टिः—हे मनुष्या ऋन्यायापरार्थं विहाय सत्यां प्रज्ञां गृही-त्वा पुरुपार्थेन मुखिनो भवत ॥ ४ ॥

पदार्थ:—हे (यनत्राः) मेल करने वाले (मरुतः) मनुष्यो (यत्) जिस से (वः) श्राप लोगों के (श्रागः) श्रपराध को श्रौर जिस (पुरुपता) पुरुष पने से (कराम) करें (तस्याम्) उस में (श्रपि) भी (वः) श्राप लोगों के श्रपराध को (मा) नहीं करें श्रौर जिस से हम लोग पुरुपार्थी (भूम) होवें (सा) वह (वः) श्राप लोगों के (ऋधक्) सत्य में (चिनष्ठा) श्रातिशय अन श्रादि ऐश्वर्य से युक्त (सुमितिः) श्रच्छी बुद्धि (श्रस्मे) हम लोगों में (श्रस्तु) हो श्रौर वह (दिचुत्) प्रकाशमान नीति (वः) श्राप लोगों की (श्रस्तु) हो ॥ ४॥

भविर्थः —हे मनुष्यो ! श्रन्याय से श्रपराध का परित्याग कर श्रीर सत्य बुद्धि को ग्रहण कर के पुरुषार्थ से मुखी होश्रो ॥ ४ ॥

पुनर्विहांसः की ह्या भूत्वा किं कुर्युरित्याह ॥
किर विद्वान जन कैसे हो कर क्या करें इस विषय को०॥
कृते चिद्रत्रं मुरुतों रणन्तानवद्यासः शुचैयः

पावका: । त्र णोऽवत सुमृतिभिर्यजत्राः त्र वार्जेः भिस्तिरत पुष्यसे नः ॥ ५॥

कृते । चित्। अत्रं । मुरुतः । रुणन्त । भनवद्यातः । शुः चैयः । पावकाः । प्र । नः । भवत् । सुमृतिऽभिः । युज्जाः । प्र । वाजेभिः । तिरुत् । पुष्यसे । नः ॥ ५॥

पदार्थः—(कते) (चित्) श्रिपि (श्रित्र) श्रिस्मित् सं-सारे (मरुतः) मनुष्याः (रणन्त) रमध्वम् (श्रिनवद्यासः) श्रिनिन्धाः धर्माचाराः (श्रुचयः) पित्रत्राः (पायकाः) पित्रकराः (प्र) (नः) श्रास्मान् (श्रुवत) रच्चत (सुमितिभिः) उत्तम-प्रज्ञैर्मनुष्येः (यजताः) सङ्गन्तारः (प्र) (वाजेभिः) श्रार्म् चादिभिः (तिरत) निष्पादयत (पुष्यसे) पुष्टये (नः) श्रास्मान् ॥५॥

श्रन्वय: —हे विद्दांती यथाऽनवद्यातः गुचयः पावकाः मरुत-श्रित्कतेऽत्र रणन्त तथा यजतास्तन्तो यूयं सुमतिभिर्वाजेभिस्तह नः प्रावत नः पुष्यसे प्रतिरत ॥ ५ ॥

भावार्थः — त्रत्रत्र वाचकलु ॰ — य त्र्याप्तवद्वामिकाः पवित्राः विद्वांसो भूत्वा सर्वे सर्वान् रद्धान्ति ते सर्वान् पृष्टान् सुखिनः क-र्तु शक्नुवन्ति ॥ ५ ॥

पदि थि: — हे विद्वान् जनो जैसे [अनवद्यासः ] नहीं निन्दा करने योग्य और धम्मीचरण से युक्त [शुचयः ] पवित्र और [पावकाः ] पवित्र करने वाले [मरुतः ] मनुष्य [चित् ] मी [कृते ] उत्तम कर्म्म में [अत्र ] इस संसार में [रणन्त ] रमें वैसे [यनताः ] मिलने वाले हुए आप लोग [सुमितिभिः ] उत्तम

बुद्धिवाले मनुष्यों भीर (वानेभिः) श्रन्न आदिकों के साथ (नः) हम लोगों की (प्र, श्रवत) रत्ना की निये और (नः) हम लोगों को (पुष्यसे) पुष्टि के लिये (प्र, तिरत) निष्यत्र की निये ॥ ९॥

भविशः - इस मन्त्र में वाचकलु ॰ - त्रो यथार्थ वक्ता, धार्मिक, पवित्र, विद्वान् होके सब सब की रक्ता करते हैं वे सब को पुष्ट और मुखी कर सक्ते हैं ॥ ५ ॥

पुनर्मनुष्याः किं कुर्युरित्याह ॥

फिर मनुष्य क्या करें इस निषय को ।।

उत रतुतासी मुरुती व्यन्तु विश्वेभिनीमंभिनेशे ह्वीषि। ददांत नो श्रमतंस्य प्रजाये जिग्रत रायः सूनतां मुघानि ॥६॥

उत । स्तुतासंः । मुरुतंः । व्यन्तु । विश्वेभिः । नार्मः ऽभिः । नरंः । ह्वोधि । ददांत । मुः । श्रम्हतंस्य । प्रजायै । जिग्रत । रायः । सृतुतं । मुयानि ॥ ६ ॥

पदार्थः—( उत ) त्र्रापि ( स्तुतासः ) प्राप्तप्रश्नेसाः ( मक तः ) वायव इव मनुष्पाः ( व्यन्तु ) व्याप्तवन्तु प्राप्तवन्तु ( विश्वे भिः ) समग्रैः ( नामिनः ) संज्ञाभिः (नरः ) नायकाः (हवीभि ) दानुमहीणि ( ददात ) ( नः ) त्र्रास्माकम् ( त्र्रामृतस्य ) नाय-रहितस्य ( प्रजाये ) प्रजासुखाय ( जिग्रत ) उदिगरत ( रायः ) श्रियः (सूनृता) सूनृतानि धर्मेण संपादितानि (मधानि) धनानि ॥६॥

**अन्वयः - हे मरुतो नरो यूपं विश्वेमिनीमिनों ह**र्वीप इदात

उतस्तुतासो हवीं थि व्यन्तु नोऽस्माकममृतस्य प्रजापे रायस्सूनृता मः घानि च जिएत ॥ ६ ॥

भावार्थः –हे मनुष्याः ये प्रशंसका मनुष्याः समग्रेदशब्दा-र्थसंबन्धेः सर्वा विद्याः प्राप्य शुन्भमाना भूत्वा प्रजाजनेभ्यरसत्यां वाचं प्रयच्छन्ति ते सर्व सुखं प्राप्तुवन्ति ॥ ६ ॥

पद्रिधः—हे (महतः) पत्रनों के सहरा मनुष्यो (नरः) अप्रणी आप लोगों (विश्वे निः) सम्पूर्ण (नामिनः) संज्ञाओं से (नः) हम लोगों के लिये हमलोगों के (हवीं वि) देने योग्य पदार्थों को (ददात) दीनिये (उत) और (स्तुतासः) प्रशंपा को प्राप्त हुए जन देने योग्य द्रश्यों को (न्यन्तु) प्राप्त होने हम लोगों और (अस्तस्य) अविनाशी की (प्रजाये) प्रजा के सुख के लिये (रायः) शोभाओं वा लांदमयों को और (सृत्ता) धर्म से इकट्टे किये गये (मधानि) धर्मों को (जिगृत) उगलिये॥ ६॥

भावार्थ: — हे मनुष्यो ! जो प्रशंसा करने वाले मनुष्य सम्पूर्ण शब्द और श्रियों के सम्बन्धों से सम्पूर्ण विद्याओं को प्राप्त कर और श्रोभित होकर प्रजाजनों के लिये सत्य वचन को देते हैं वे सम्पूर्ण सुख को प्राप्त होते हैं ॥ ६॥

पुनः के प्रशंसनीया माननीया भवन्तीत्याह ॥ किर कौन प्रशंसा करने और आदर करने योग्य होते हैं इस विषय को०॥

श्रा स्तुतासों महतो विश्वं ऊती श्रच्छां सू-रीन्त्सर्वतांता जिगात । ये नुस्त्मनां शतिनों वर्ध-यंन्ति यूयं पात स्वस्तिभिः सदांनः॥ ७॥२७॥ भा। स्तुतासंः। महतः। विश्वं। ऊती। भच्छं। सूरीन् । सर्वेऽतांता । जिगान् । थे । नः । रमनां । जाति-नः । वर्धयन्ति । यूयम् । पात् । स्वस्तिऽभिः । सदां । नः ॥ ७ ॥ २७ ॥

पदिथिः—( श्रा ) ( स्तुतासः ) प्राप्तप्रशंसाः ( मरुतः ) वायत इत व्याप्तिविद्या मनुष्याः ( विश्वे ) सर्वे ( ऊती ) ऊत्या ( श्रुच्छा ) सम्यक् श्रुत्त संहितायाभिति दीर्घः ( सूरीन् ) धार्मि-कान् विदुषः ( सर्वताता ) सर्वेषां मुखकरे यज्ञे ( जिमान ) प्रशंसत ( ये ) ( नः ) श्रुस्मान् ( त्मना ) श्रायाना किति । प्राप्ति । विदेश शतमसंख्यानं वर्लं येपागरित ते ( वर्धयन्ति ) ( प्राप्ति ) ( प्राप्ति ) ( स्वितिभिः ) ( सदा ) ( नः ) ॥ ७ ॥

श्रन्वयः — हे विद्वां हो ये विश्वे स्तुतासः दातिनो मरुतो तमनोती नोऽस्मान् वर्धयन्ति तान् सूरीन् सर्वताता यूपमच्छा जिगात स्व-स्तिभिर्नस्सदा पात ॥ ७ ॥

भावार्थः —हे मनुष्या ये विद्वांसो धर्मिकर्माणो असंख्यविद्या द्यालवो न्यायकारिण आप्ता अस्मान्सर्वीत सततं वर्धयेयुर्वर्धयित्या सदा रचन्ति वयं तानेव प्रशंसितात् कृत्वा सेवेमहीति ॥ ७ ॥

त्रत्र मरहिददुणकत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूकार्थेन सह सङ्गतिर्वेद्या ॥

इति सतप्रचाद्यात्तमं सूतां सप्तविंदो वर्गश्व समाप्तः ॥ पदार्थः—हे विद्वान् मनुष्यो (ये) जो (विश्वे) सम्पूर्ण (स्तुतासः) ांधा को श्राप्त हुए (शितनः ) असंख्य बल वाले (मरुतः) ववनों के समान विद्या में श्रे महुन्य (त्मना ) श्रात्मा से (जती ) रक्तण श्रादि किया से (नः) इम ोंधों को (वर्षपन्ति ) बढ़ाते हैं उन (सूरीन् ) धार्मिक विद्वानों को (सर्वताता ) सब के सुल करने वाले यज्ञ में (यूयम् ) श्राप लोग (धन्ड ) अन्बे प्रकार भा (निगात ) प्रशंसा कीनिये और (स्वरितिभः ) कल्याणों से (नः ) इभ लोगों की (सदा ) सब काल में (पात ) रक्षा कीनिये ॥ ७॥

भावार्थः - हे मनुष्यो जो विद्वान् धर्मयुक्त कर्म करने वाले असंख्य विद्या से युक्त, दयालु, न्यायकारी यथार्थ वक्ता जन हम सबों की निरन्तर वृद्धि करें वृद्धि करके सदा रक्षा करते हैं उनको ही हम लोग प्रश्नंभित करके सेवा करें॥ ७॥

इस सूक्त में पत्रन के सहरा तिद्वान् के गुणों और कृत्य का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की संगति इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ जाननी चाहिये॥

यह सत्तावनवां सूक्त और सत्ताईशवां वर्ग समाप्त हुआ। 🎎

श्रथ बड्डचस्याष्टापञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठिषिः। मरुतो देवताः । ३ । ४ निचृत्तिष्ठुप् । ५ त्रिष्ठुप् । १ विराट् त्रिष्टुप् छन्दः । धेवतः स्वरः । २ । ६ भुरिक्पङ् क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

क्तिरञ्जन्दः। ५५ चनः स्परः॥

षथ विद्दांसः किं कुर्युरित्याह ॥

अब छः ऋचावाले अटुावनवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में विद्वान् जन क्या करें इस विषय को ।

त्र सांकुमुक्षे ऋर्चता गुणाय यो देव्यंस्य धा-स्नस्तुविष्मान् । उत क्षोदन्ति रोदंसी महित्वा नक्षंन्ते नाकुं निर्ऋतरवंशात् ॥ १ ॥

प्र। ताक्म (उच्चें। श्चर्ता। गणार्य। यः। दैव्यंस्य। धार्मः। तुर्विष्मान्। उता। चोदन्ति। रोदंति इति मिह्नि द्वा। नक्षंन्ते। नाकंम्। निः (ऋंतेः। श्वरंशात्॥ १॥

पदार्थः — (प्र) (साकमुक्षे) यः साकं सहोत्ताति सुखेन सचित संबध्नाति तस्मै (श्रर्चत ) सत्कुरुत श्रत्र संहितायामिति दीर्घः (गणाय) गणनीयाय (यः) (दैव्यस्य) देवेः क्टतस्य (धान्नः) नामस्थानजन्मनः (तुविष्मान्) बहुबलयुक्तः (उन्त) श्रापि (क्षोदन्ति) संपिंशन्ति (रोदसी) धावाप्रथिव्यौ (मिह्त्वा) महत्वेन (नक्तने) प्राप्तविष्ति (नाकम्) श्राविद्यमानदुः स्वम् (निऋ्तेः) भूमे (श्रवंशात्) श्रासन्तानात् ॥ १॥

श्रन्वयः चरतुविष्मान् दैष्यस्य धाम्नो ज्ञातास्ति तस्मै साकमुत्ते गणाय विदुषे यूपं प्रार्चत श्रापि ये वायवो महित्वा रोष् दसी नत्तन्ते सावयवानुत जोदन्ति निर्श्वतेरवंशाचाकं व्याप्तवन्ति त-दिदो विदुषो यूयमुत प्रार्चत ॥ १॥

भविष्धः –हे मनुष्या ये वायुविद्यां जानन्ति तान् नित्यं सः स्टित्यैतेभ्यो वायुविद्यां प्राप्य भवन्तो महान्तो भवत ॥ १ ॥

पद्धिः—(यः) जो (तृविष्मान्) बहुत बल से युक्त (दैव्यस्य) देवतामों से किये गये (धाम्नः) नाम स्थान और जन्म का जानने वाला है उस (साकमुक्ते) साथ ही सुल से सम्बन्ध करने वाले (गणाय) गणनीय विद्वान् के लिये
आप लोग (प्र, अर्चत) सत्कार करिये और (अपि) भी जो पवन (महित्वा) म
हत्त्वसे (रेदिसी) अन्तरिक्त और पृथियी को (नक्तने) व्यास होते हैं अवयवाँके सहितों को (उत) भी (चोदिन्ति) पीसते हैं (निर्ऋतेः) भूमि से (अवंशात्) सन्तान भिन्न से (नाकम्) दुःख से रहित स्थान को व्यास होते हैं उन को
जानने वाले विद्वानों को आप लोग भी सत्कार करिये॥ १॥

भावार्थ:—हे मनुष्यो जो बायु आदि की विद्या की जानते हैं उनका नित्य सत्कार कर के इन से बायु की विद्या की प्राप्त होकर आप लोग श्रेष्ठ हू जिये॥१॥

पुनः के भविश्वसनीया इत्याह ॥

फिर कौन नहीं विश्वास करने योग्य हैं इस विषय को ।।

जनू दिंचहो मरुतस्खेष्येण भीमांस्स्तु विमन्यः वोऽयांसः। प्रये महों भिरोजंसोत सन्ति विश्वो वो यामन्भयते स्वर्दक्॥ २॥

जुनूः । चित् । वः । मुरुतः । त्वेष्येण । भीमांसः । तुर्विऽ-

मन्यवः। भयांतः । प्र। ये। महंःऽभिः। भोजंसा। उत्त। स-नित। विर्थः। वः। यामंत्। भुयते। स्वःऽदृक्॥ २॥

पदार्थः—(जनूः) जनन्यः प्रक्रतयः (चित्) ऋषि (वः)
युष्माकम् (मरुतः) वायव इव मनुष्याः (त्वेष्येण) त्विषि प्रदीपने भवेन (भीमासः) बिभ्यति येभ्यस्ते (तुविमन्यवः) बहुकोधाः (ऋषासः) ज्ञातारो गन्तारो वा (प्र) प्रकाशयन्तः (ये)
(महोभिः) महद्भिः पराक्रमेर्गुणैर्वा (ऋोजसा) बलेन सह (उत) ऋषि (सन्ति) (विश्वः) सर्वः (वः) युष्मान् (यामन्) यान्ति येन यस्मिन् वा तस्मिन् (भयते) भयं करोति
(स्वर्दक्) यः स्वः सुखं पश्यति सः ॥ २ ॥

श्रन्वय: - हे मरुनो ये महोभिरोजसा खेष्येण सह वर्तमानाः भीमासस्तुविमन्यवोऽयासो वो युष्माकं जनूः प्रसन्त्युत यो विश्वः स्वर्टग्जनो यामन् वो भयते तास्तं चिद्युयं विज्ञाय युक्त्या सेवध्वम् ॥२॥

भविर्थः — त्रत्रत्र वाचकलु • — हे तिहांसी मनुष्याः ये भयङ्करा मनुष्यादयः प्राणिनः सन्ति तेषां विश्वासमक्रत्वा तान् महता बलेन पराक्रमेण च वशं नयत ॥ २॥

पद्रियः —ह ( महतः ) पवनो कें समान मनुष्यो ( ये ) जो ( महोभिः ) बड़े पराक्रमों वा गुणों के श्रीर ( श्रोजसा ) वल (त्वेष्येण) प्रकाश में हुए के साथ वर्तमान ( भीमासः ) उरते हैं जिन से वे ( तुविमन्यवः) बहुत क्रोध युक्त (श्रयासः) जानने वा जाने वाले जन ( वः ) श्राप लोगों को ( जनुः ) स्वभाव ( प्रसन्ति ) प्रकाश करते हुए हैं श्रीर ( उत ) भी जो ( विश्वः ) सम्पूर्ण ( स्वर्टक् ) सुल को देखने वाला मनुष्य ( यामन् ) जाते हैं जिस से वा भिस में उस में (वः) श्राप लोगों

को ( भयते ) भय देता है उन को श्रीर उस को ( नित्) भी श्राप लोग नान कर युक्ति से सेवा करिये ॥ २ ॥

भावार्थ:-इस मन्त्र में वाचकलु॰-हे विद्वान् मनुष्यो ! जो भयद्वर मनुष्य भादि प्राणी हैं उन का विश्वास नहीं करके उन को बड़े बल भौर पराक्रम से वरा में करिये ॥ २ ॥

> पुनः के जगत्पूज्या भवन्तीत्याह ॥ किर कीन जगत् से ब्रादर पाने योग्य होते हैं इस विषय को॰॥

बृहद्वयों मुघवंद्रयो दधात जुजोषित्रनम्हतः सुष्टुतिं नः । गतो नाध्वा वि तिराति जन्तुं प्र एाः स्पाहाभिक्षतिभिस्तिरेत ॥ ३ ॥

बृहत्। वर्षः। मघवंत्ऽभ्यः। द्यातः। जुजीयन्। इ॰ त्। मरुतः। सुऽस्तुतिम्। नः। गृतः। न। भध्वां। वि। तिराति । जन्तुम् । प्र। नः। स्पार्हाभिः। जुतिऽभिः। तिरेत् ॥ ३॥

पदिर्थिः—(वृहत्) महत् (वयः) जीवनम् (मघवद्रयः) (दधात) दधित (जुजीपन्) सेवन्ते (इत्) एव (मरुतः) (सुष्टुतिम्) शोभनां प्रशंसाम् (नः) श्रस्माकमस्मान् वा (गतः) प्राप्तः (न) निषेधे (श्रध्वा) मार्गः (वि) (तिराति) विहिन्त (जन्तुम्) प्राणिनम् (प्र) (नः) श्रस्मान् (स्पार्हा-भिः) स्प्रहणीयाभिः (जितिभः) रक्षादिभिः कियाभिः (तिरे-त) वर्षये॥ ३॥

श्रन्वयः -- हे मनुष्याः ये मरुतो मघवद्भयो नोऽस्मभ्यं बृह-ह्यो जुजोषिन नोऽस्माकं सुष्टुतिं दधात यो गतोऽध्वास्ति तस्मि-न् जन्तुं न वितराति यश्च स्पार्हाभिक्षतिभिनींऽस्मान् प्रतिरेत तान् वयं नित्यं सेवेमहि॥ ३॥

भावार्थः —हे मनुष्या ये विद्दांसः सर्वेषामायुर्वर्धयन्ति प्रशं-सितानि कर्माणि कारयन्ति त एव सर्वेस्सत्कर्तव्या भवन्ति ॥ ३॥

पदार्थ:—हे मनुष्यो नो ( महतः ) मनुष्य ( मनवद्भचः ) अन्न से युक्त ( नः ) हम लोगों के लिये ( बृहत् ) बहुत ( वयः ) नीवन का ( जुनोपन् ) सेवन करते ( इत् ) ही हैं ( नः ) हम लोगों की ( सुष्टुतिम् ) उत्तम प्रशंसा को ( दधात ) धारण करते हैं श्रीर नो ( गतः ) प्राप्त हुआ। ( श्रध्वा ) मार्ग है उस में ( नन्तुम् ) प्राणी को ( न ) नहीं ( वि. तिराति ) मारता है श्रीर नो ( स्पार्हाभिः ) स्प्रहा करने योग्य ( ऊतिभिः ) रक्षा श्रादि क्रियाश्रों से हम लोगों को ( प्र, तिरेत ) बढावें उनका हम लोग नित्य सेवन करें ॥ ३ ॥

भावार्थ: —हे मनुष्यो ! जो विद्वान् जन सब की श्रवस्था को बढ़ाते हैं प्र-शांसित कर्मों को कराते हैं वे ही सबों से सत्कार करने योग्य होते हैं ॥ ३ ॥

> केन रिचताः मनुष्याः कीटशा भवन्तीत्याह ॥ किस से रिचत मनुष्य कैसे होते हैं इस विषय को कहते हैं॥

युष्मोतो वित्रो मरुतः शत्स्वी युष्मोतो त्रर्वा सहंदिः सहस्री। युष्मोतं: सम्बाळुत हंन्ति वृत्रं प्र तहो त्रस्तु धूतयो देष्णम् ॥ ४॥ युष्माऽकंतः। विश्रंः। मुख्तः। शत्स्वी। युष्माऽकंतः।

भवीं। सहिरिः। सहस्री। युष्माऽर्जतः। संऽराद्। उत। हन्ति। वृत्रम्। प्र। तत्। वः। शस्तु । धूस्यः। वेष्णम्॥ १॥

पदार्थः—( युष्मोतः ) युष्माभी रिक्तः ( विप्रः ) मेथावी ( मरुतः ) प्राणा इव प्रियकरा विद्दांसः ( इतस्वी ) इतमसंख्यं स्वं धनं विद्यते यस्य सः ( युष्मोतः) युष्माभिः पालितः (ऋवी) ऋवेव ऋश्व इव ( सहरिः ) सहनज्ञीलः ( सहस्री ) सहस्रा- ण्यसंख्याता उत्तममनुष्याः पदार्थो वा विद्यन्ते यस्य सः (युष्मोतः) युष्माभिः संरिक्तिः (सम्राट्) यः सूर्यः सम्यग्राजते तहहर्तमानश्वक-वर्ती राजा ( उत ) ( हन्ति ) ( दतम् ) मेघम् ( प्र ) ( तत् ) ( दः ) युष्मम्यम् ( ऋस्तु ) ( धूतयः ) कम्पयितारः ( देष्णम् ) दातुं योग्यं धनम् ॥ ४ ॥

त्रान्वयः—हे धूतयो मरुतो यं युष्मोतो विप्रः शतस्वी युष्मो-तोऽवेव सहुरिः सहस्रयुत युष्मोतः सम्राड् एतमिव शत्रून् हन्ति त-हेष्णं वः प्रास्तु ॥ ४ ॥

भावार्थः —हे मनुष्या यथा प्राणाः शरीरादिकं सर्व रक्षिय-त्वा सुखं प्रापयन्ति तथैव विद्वांसः शरीरात्मबलायूंषि रक्षियत्वा स-र्वानानन्दयन्ति नैतेषां रक्षया विना कोपि सम्राड् भवितुमहिति त-स्मादेते सर्वदा सत्कर्तव्यास्मन्ति ॥ ४ ॥

पदार्थ: —हे (धूतयः ) कम्पाने वाले (मरुतः ) प्राणों के सदश प्रिय करने वाले विद्वान् ननो (युष्मोतः ) आप लोगों से रक्षा किया (विशः ) बुद्धिमान् नन

(शतस्वी) असंख्य धन वाला (युष्मोतः) आप लोगों से पालन किया गया (अवी) घोड़े के समान (सहारिः) सहनशील (सहस्री) असंख्यात उत्तम मनुष्य वा पदार्थ निस के वह (उत) और (युष्मोतः) आप लोगों से उत्तम प्रकार रखा किया गया (सम्राट्) उत्तम प्रकाशित सूर्य्य के समान वर्त्तमान चक्रवर्ती राजा (वृत्रम्) मेघ को जैसे सूर्य वैसे शत्रुओं का (हिन्त) नाश करता है (तत्) वह (देष्णम्) देने योग्य दान (वः) आप लोगों के लिये (प्र, अस्तु) हो अर्थात् आप का दिया हुआ समस्त है सो आप का विख्यात हो॥ ॥

भिविधिः—हे मनुष्यो ! जैसे प्राण, शरीर भादि सब की रक्षा करके सुख को प्राप्त कराते हैं वैसे ही विद्वान् जन शरीर, भारमा, बल भीर श्रवस्था की रक्षा कर के सब को श्रनन्द देते हैं उन की रक्षा के विना कोई भी चक्रवर्ती राजा होने को योग्य नहीं होता तिस से ये सब काल में सत्कार करने योग्य होते हैं ॥ ४॥

पुनः के मनुष्याः सत्करणीयास्तिरस्करणीयाश्व भवन्तीत्याह ॥

किर कौन मनुष्य सत्कार करने योग्य श्रीर तिरस्कार करने योग्य होते हैं इस विषय को कहते हैं।

ताँ त्रा रुद्रस्यं मीळहुषों विवासे कुविन्नंसंन्ते मुरुतः पुनर्नः । यत्सस्वती जिहाळिरे यदाविर-व तदेनं ईमहे तुराणांम ॥ ५॥

तान्। भा। रुद्रस्यं। मीळ्हुर्यः। विवासे। कुवित्। नंसन्ते। मुरुतः। पुनेः। नुः। यत्। सुस्वती । जिह्वीळिरे। यत्। भा। निः। भव। तत्। एनंः। ईमहे। तुराणांम्॥ ५॥

पदार्थः - (तान्) (त्रा) समन्तात् (रुद्रस्य) प्राण-स्येव विदुषः (मीळ्हुषः) सेचकस्य (विवासे) वासयामि (कु- वित् ) महत् ( नंसन्ते ) नमन्ति ( मरुतः ) मनुष्याः ( पुनः ) ( नः ) श्रास्मान् ( यत् ) येन ( सस्वर्ता ) उपतापकेन शब्देन ( जिहीळिरे ) कोधयेयुः ( यत् ) ( श्राविः ) प्राकटये ( श्रव ) विरोधे ( तत् ) ( एनः ) पापमपराधम् ( ईमहे ) दूरीकुर्महे (तुराणाम् ) ज्ञिप्रं कारिणाम् ॥ ५॥

श्रन्वयः - ये मनुष्याः यत्सस्वर्ता नो जिही किरे तेषां तुराणां यदेनस्तदवेमहे तान् रुद्रस्य मीळहुषो नंसन्ते पुनस्तान् रुद्रस्य कु-वित् कुर्वतोऽहमाविराविवासे ॥ ५ ॥

भावार्थः - हे मनुष्या ये पापिनो धार्मिकाणामनादरकर्तारः स्युरते दूरे निवासनीयाः ये च नम्त्यादिगुणयुक्ता धार्मिकाः स्युरता-जिकटे निवासयेयुर्यतः सर्वेषां सत्कीर्तिः प्रकटा स्यात् ॥ ५॥

पद्धः—जो मनुष्य (यन् ) जिस (सम्वर्ता ) तपाने वाले शब्द से (नः) हम लोगों को (जिहीळिरे ) कुद्धित करावें उन (तुराग्राम्) शीघ्र कार्य्य करने वालों का (यत् ) जो (एनः ) पाप अपराध्य (तत् ) उस को (अव ) तिरोध में (ई-महे ) दूर करें उन को (रुद्रम्य ) प्राग्ण के सदृश विद्वान् (मीळ्हुपः) सींचने वाले विद्वान् के संबन्ध में (नंसन्ते) नम्र होते हैं (पुनः) किर (तान्) उन को (रुद्रस्य) प्राग्ण के सदृश विद्वान् के (कुवित् ) बड़ा करते हुए को मं (आविः ) प्रकटता में (आ) सत्र प्रकार से (विवासे ) बसाता हूं ॥ ५ ॥

भावार्थ:—हे मनुष्यो ! जो पापी जन धार्मिक जनों के अनादर करने वाले होवें उनको दूर बसाना चाहिये और जो नम्रता आदि से युक्त धार्मिक होवें उन को समीप बसावें जिस से सब का श्रेष्ठ यश प्रकट होवे ॥ ५॥

## पुनर्विद्दांसः किं कुर्युरित्याह ॥

फिर विद्वान् जन क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

प्र सा वांचि सुष्टुतिर्भघोनां मिदं सूक्तं मुरुतों जुषन्त । श्राराच्चिद्वेषों चपणो युयोत यूयं पांत स्वस्तिभि: सदां न: ॥ ६ ॥ २८ ॥

प्र । सा । वाचि । सुऽस्तुतिः । म्बोनांम् । हृदम् ।
सुऽद्यक्तम् । मुरुतंः । जुपन्तु । भारात् । चित् । हेपंः । वृषणः । युयोत् । यूयम् । पात् । स्विःतऽभिः । सदां ।
नः ॥ ६ ॥ २८ ॥

पदार्थः—(प्र)(सा)(वाचि) वाण्याम् (सृष्टुतिः) शोभना प्रशंसा (मघोनाम्) वहुपूजितधनानाम् (इदम्) (सक्तम्) शोभनं वचनम् (मरुतः) विद्दांसो मनुष्याः (जुष्वतः) संवन्ताम् (न्प्रारात्) दूरात् समीपाद् वा (चित्) अपि (द्देषः) द्देष्ट्न दुष्टान् शतून् मनुष्यान् (वषणः) बिलिष्ठाः (युयोत) प्रथक्करुत (यूयम्) (पात) (स्वस्तिभिः) (सदा) (नः)॥ ६॥

अन्वयः – हे रुषणो मघोनां वाचि सा सुष्टुतिस्तिददं सूक्तं मरु-तः प्रजुपन्त साऽस्मान् जुषतां यूर्यं देष त्रारात् दूरानिकटाचिद्ययोत स्वस्तिभिनस्सदा पात ॥ ६ ॥

भावार्थः — ये मनुष्यास्तदैव सत्यस्य वक्तारस्ते स्तावकाः स्यु-स्तेस्तह बलं वर्धियत्वा सर्वशत्रून् निवार्थ श्रेष्ठान् सदा रचन्तु ॥६॥

# श्रत्र मरुहिहद्वुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह संगतिर्वेद्या ॥ इत्यष्टपञ्चाशत्तमं सूक्तमण्टाविंशो वर्गश्र समाप्तः ॥

पद्धि:—हे ( वृषणः ) बलयुक्त जनो ( मघोनाम् ) बहुत श्रेष्ठधन वालों की ( वाचि ) वाणी में ( सा ) वह ( सुष्टुतिः ) सुन्दर प्रशंसा है ( इदम् ) इस ( सूक्तम् ) उत्तम वचन को ( मरुतः ) विद्वान् मनुष्य (प्र, जुषन्त) सेवन करें (यूयम्) (सा) वह हम लोगों को सेवन करेः (यूयम्) आप लोग (द्वेषः) द्वेष करने वालों को (आरात् ) समीप से वा दूर से (चित्) भी ( युयोत ) पृथक् करिये और ( स्वस्तिभिः ) कल्याणों से ( नः ) हम लोगों की ( सदा ) सब काल में ( पात ) रहा की जिये ॥ ६ ॥

भावार्थ: — नो मनुष्य सदा ही सत्य के कहने वाले हों वे ही स्तुति करने वाले होतें उन के साथ बल को बढ़ाय के सब शत्रुश्रों को दूर करके श्रेष्ठों की सदा रज्ञा करो ॥ ६ ॥

इस सूक्त में वायु श्रीर विद्वान् के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के श्रर्थ की इस से पूर्व सूक्त के श्रर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ यह श्रटुावनवां सूक्त श्रीर श्रटुाईशवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ श्रथ हादशर्चस्यैकोनषष्टितमस्य सूक्तस्य विसिष्ठ ऋषिः । १
११ मरुतः । १२ रुद्रो देवता । १ निचृद्वृहती । ३ वृः

हती । ६ स्वराङ्वृहती छन्दः । मध्यमस्स्वरः । २ प
ङ्किः । १ निचृत्पङ्क्तिइछन्दः । पञ्चमः स्वरः ।

५ । १२ । श्रनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः । ७

निचृत्तिष्टुप् । त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः

स्वरः । ९ । १० गायत्री। ११ निचृ
द्रायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

पुनर्विहिद्धः किं कर्तव्यमित्याह ॥ इ.स.चे उत्पन्ने एक का एक्स है उसके एक्स

श्रव बारह ऋचा वाले ऊनसटवें मूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को ।।

यं त्रायंध्व इदिमंदं देवांसो यं च नयंथ। तस्मां त्रुशे वरुंण मित्रायंमुन्मरुंतः शर्मं यच्छत ॥१॥ यम्। त्रायंध्वे। इदम् ऽईदम्। देवांसः। यम्। च । नयंथ। तस्मे। मुग्ने। वरुंण। मित्रं। मर्थमन्। मरुंतः। शर्म। युच्छत् ॥१॥

पदार्थ:—( यम् ) (त्रायध्वे) रक्तथ (इदिमदम्) वचनं श्रा-वियत्वा कर्मे कत्वा व। ( देवासः ) प्राणा इव विद्दांसः ( यम् ) नरम् (च) (नयथ) प्रापयथ (तस्मै ) (त्रप्रेप्ने) (वरुण) श्रेष्ठ ( मि त्र ) सखे ( त्र्र्यमन् ) न्यायकारिन् ( मरुतः ) प्राणा इव नेतारः ( द्रार्भे ) सुखं गृहं वा ( यच्छत ) दत्त ॥ १ ॥ अन्वयः —हे मरुतो देवासो यूपिमदिमिदं यन्वयथ यं च शायध्वे तस्मै शर्म यच्छत हे अग्नेवरुण मित्रार्थमँ स्त्वमेतानेव सदा सेवस्व॥१॥

भविश्वः—हे विद्यासो भवन्तस्तत्योपदेशसुशिक्षाविद्यादानेन सर्वान्मनुष्यान् सम्यग्रीकत्वा वर्धयन्तु येन सर्वे सुखिनः स्युः॥ १॥

पदार्थ:—ह [ मरुतः ] प्राणों के सदश अप्रणी [ देवासः ] विद्वान् श्राप लोग [ इदिमदम् ] इस इस वचन को मुनाय के वा कर्म कर के [ यम् ] जिस को [ नयथ ] प्राप्त कराइये [ यम्, च ] और जिस मनुष्य की [ त्रायध्वे ] रक्षा करें [ तस्मै ] उस के लिये [ शर्म ] मुल वा गृह [ यच्छत ] दीजिये और हे [ अग्ने ] अगिन के समान तेजस्वी [ वरुण ] श्रेष्ठ [ मित्र ] मित्र [ अर्थमन् ] न्यायकारी आप इन्हीं की सदा सेवा करिये ॥ १ ॥

भावार्थः —हे विद्वान् जनो ! श्राप लोग सत्य उपदेश, उत्तम शिक्ता श्रीर विद्या दान से सब मनुष्यों की उत्तम प्रकार रक्ता कर के वृद्धि करिये जिस से सब मुखी होवें ॥ १ ॥

> पुनर्विद्दांसः किं कुरुधुरित्याह ॥ फिर विद्वान मनुष्य क्या करें इस विषय को०॥

युष्माकं देवा श्रवसाहं नि श्रिय ई जानस्तं रित्रे द्विषं: । प्र स क्षयं तिरते वि महीरिषो यो वो व-रांय दार्शति ॥ २ ॥

युष्माकंम्। देवाः। भवंसा। अहंनि। प्रिये। ईजानः। तु-रति । हिपंः। प्र। सः। चयंम्। तिरते । वि। महीः। इपंः। यः। वः। वराय। दाशंति॥ २॥ पदार्थः—( युष्माकम् ) ( देवाः ) विहासः ( श्रवसा ) रः चणादिना ( श्रदिन ) दिने ( प्रिये ) कमनीये प्रीतिकरे ( ईजाः नः ) यजमानः ( तरित ) उछङ्घते ( हिषः ) हेष्टृन ( प्र ) ( सः ) ( क्षयम् ) निवासम् ( तिरते ) वर्षयित (वि ) (महीः) भूमीः सुशिक्तिता वाचो वा ( इषः ) श्रव्माद्याः ( यः ) ( वः ) युष्मान् ( वराय ) श्रेष्ठत्वाय ( दाशित ) ॥ २ ॥

श्रन्वयः — हे देवा य ईजानोऽवसा हिषस्तरित प्रियेऽहिन युष्माकं प्रियं प्र साध्नोति यो महीरियो वो वराय प्र दाशित स स्नयं प्र वि तिरते ॥ २ ॥

भविषिः हे मनुष्या ये दुष्टतानिवारकास्तर्वेषां रक्तका विद्याः धैश्वर्षप्रदाः सुखेन सर्वदा वासियतारो विद्यांसः स्युस्तानेव सेविषिः त्वा संगत्य प्राप्नुत ॥ २ ॥

पद्रिंशः—हे (देवाः) विद्वान् जनो (यः) जो (ईजानः) यजमान (अन्वसा) रक्षण आदि से (द्विपः) द्वेष करने वालों का (तरित) उल्लुब्बन करता है और (प्रिये) प्रीति करने वाले (अहिन) दिन में (युष्माकम्) आप लोगों के प्रियको सिद्ध करता है और जो (महीः) भूमियों वा उत्तम प्रकार शिव्तित वाखियों वा (इ-षः) अञ्चादिकों को (वः) आप लोगों के अर्थ (वराय) श्रेष्ठत्व के लिये (प्र,दाशित ) देता है (सः) वह ( व्ह्यम् ) निवास को (प्र, वि, तिरते ) बढ़ाता है ॥ २ ॥

भाविथि: —हे मनुष्यो ! जो दुष्टता के दूर करने वाले, सब की रक्षा कर-ने बाले, विद्या आदि ऐश्वर्ध्य के देने वाले, और सुख से सर्वदा वसाने वाले विद्वान् हों उन्हीं की सेवा और मेल कर के विद्याओं को प्राप्त हृजिये ॥ २ ॥ पुनर्मनुष्याः किं कुर्युरित्याह ॥ किर मनुष्य क्या करें इस विषय को॰ ॥

नहि वंश्वरमं चन वसिष्ठः परिमंसते। श्रस्माकं-मुद्य मंरुत: सुते सचा विश्वे पिबत कुामिनंः ॥ ३॥ नहि । वः । चरमम्। चन । वसिष्ठः । परिऽमंसते । मुस्माकंम् । भुद्य । मुरुतः । सुते । सचा । विश्वे । पिबत । कामिनंः ॥ ३॥

पदार्थः—(निह ) निषेधे (वः ) युष्माकम् (चरमम् ) श्रान्तिमम् (चन ) श्रापि (वितिष्ठः ) श्रातिश्चयेन वासियता (पितिमेसते ) वर्जनीयं विरुद्धं वा परिणमित (श्रास्माकम् ) (श्राय) (मरुतः ) मनुष्याः (मुते ) निष्पने महीषिरसे (सचा ) संवन्येन (विश्वे ) सर्वे (पित्रतः ) कामियतारः ॥३॥

श्रन्वयः -- हे विद्दांसः कामिनो विश्वे मरुतो यूर्य सचाद्यास्मार्कं सुते रसं पिबत यतो वश्वरमं चन वसिष्ठो नहि परि मंसते ॥ ३ ॥

भावार्थः - हे मनुष्याः यदि यूयभिच्छासिद्धि चिकीर्षेयुस्तिर्हि युक्ताहारविहारं ब्रह्मचर्य कुरुत ॥ ३ ॥

पद्रियः—हे विद्वानो (कामिनः ) कामना करने वाले (विश्वे ) सम्पूर्ण (मरुतः ) मनुष्य आप लोग (सचा ) सम्बन्ध से (श्रद्य) इस समय (अस्माकम् ) हम लोगों के (सुते ) उत्पन्न हुए बड़ी आषिधियों के रस में रस को (पिनत ) पिने निस से (वः ) आप लोगों के (चरमम् ) अन्त वाले को (चन ) भी (व

सिष्ठः ) अतिशय वसाने वाला ( नाहि ) नहीं ( परि, मंसते ) त्यामने योभ्य वा वि-रुद्ध परिणाम को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

भावार्थ: —हे मनुष्यो ! जो आप लोग इच्छा की सिद्धि करने की इच्छा करें तो योग्य आहार भौर विहार जिस में उस ब्रह्मचर्य्य को करिये॥ ३॥

पुनर्मनुष्याः किं कुर्युरित्याह॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

नाहि वं ऊतिः एतंनासु मधीते यस्मा ऋराध्वं नरः । ऋभि व ऋवित्र्युमतिर्नवीयसी तूर्यं यात पिपीपवः ॥ ४॥

न् हि । वः । ऊतिः । प्रतंनासु । मधिति । यस्मै । मन् राध्वम् । नरः । भाभ । वः । मा । भवत् । सुऽमतिः । न-बीयसी । तूर्यम् । यात् । पिपीपवः ॥ ४॥

पदार्थः—(निह ) निषेषे (वः ) युष्माकम् (ऊतिः )रचाद्या किया (प्रतनासु )मनुष्यसेनासु (मर्धति) हिंसति (यस्मै)
( अराध्वम् ) स्मर्धयन्ति (नरः ) नायकाः (अभि ) (वः )
युष्माकम् (आ) (अवर्त् ) आवर्तते (सुमितिः ) शोभना प्रज्ञा
( नवीयसी ) अतिशयेन नवीना (तूयम् ) तूर्णम् तूयमिति चिप्रनाम निषं ० २। १५ (यात) प्राप्तुत (पिपीषवः) पातुमिच्छवः ॥॥॥

त्र्यन्वयः —हे पिपीषवो नरो येषां व ऊतिः प्रतनासु नहि मधिति यस्मै यूयमराध्वं स वोऽभ्यावर्त् येषां नवीयसी सुमितरस्ति ते यूयं विद्यां तूषं यात ॥ १ ॥ भविर्थः—हे मनुष्याः भवन्त एवं प्रयमन्तां येन युष्माकं न्यायेन रक्षा सेनासमृद्धिरुत्तमा प्रज्ञा कदाचिन द्वस्थेत ॥ ४ ॥

पद्धि:—हे (विवीषवः) पान करने की इच्छा करने वाले (नरः) अन्
प्रणी जनो जिन (वः) आप लोगों की (ऊतिः) रक्षा आदि किया ( प्रतनामु )
मनुष्यों की सेनाओं में (निहि) नहीं (मर्घति) हिंसा करती है और (यस्मै) जिस
के लिये आप लोग (अराध्वम्) आराधना करते हैं वह (वः) आप लोगों के
(अभि, आ, अवर्त्) समीप सब प्रकार से वर्तमान होता है और जिन की (नवीयसी) अतिशय नवीन (सुमितः) उत्तम बुद्धि है वे आप लोग विद्या को (तुवम्) शीध्र (वात) प्राप्त हुनिये ॥ ४ ॥

भावार्थ: - हे मनुष्यो! आप लोग इस प्रकार से प्रयक्त करिये जिस से आप लोगों की न्याय से रह्मा सेना की बढ़ती और उत्तम बुद्धि कमी न न्यून हो ॥ ४ ॥

पुनः स्वामिनः भृत्यान्प्रति कथमाचरेयुरित्याह ॥ किर स्वामी जन नौकरों के प्रति कैसा आचरण करें इस विषय को • ॥

श्रो षु घृष्विराधसो यातनान्धांसि पीतये। इ.-मा वो हृव्या मंरुतो रुरे हि कं मोष्वर्नन्यत्रं गः न्तन ॥ ५॥

भो इति । सु । घृष्वऽराध्सः । यातने । धन्धांति । पी-तये । इमा । वः । हव्या । मुह्तः । ररे । हि । कृम् । मो इति । सु । भन्यत्रं । गन्तन् ॥ ५ ॥

पदार्थः-( स्त्रो ) संबोधने ( सु ) ( घृष्विराधसः ) घृष्वीनि संबद्धानि राधांसि येषां ते ( यातन ) प्राप्नुत ( स्त्रन्धांसि ) स्त्रचः पानादीनि (पीतये) पानाय (इमा) इमानि (वः) युष्मभ्यम् (इष्पा) दातुमादातुमहीिषा (मरुतः) मनुष्याः (ररे) ददामि (हि) (कम्) सुखम् (मो) निषेधे (सु) (श्रन्यत्र) (गन्तन) गञ्जत ॥ ५॥

श्रन्वयः - स्त्रो घृष्विराधसो मरुतो यानीमा हव्या राधांसि बः पीतयेऽहं ररे तैहिं यूयं कं सुयातनान्यत्र मो सु गन्तन ॥ ५ ॥

भविथि: हे धार्मिका विद्वांसोऽहं युष्माकं पूर्ण सरकारं क-रोमि यूयमन्यभेष्ठां मा कुरुताभैव कर्तव्यानि कर्माणि यथावत् रुखा पूर्णमभीष्ठं सुखमत्तेव प्राप्नुत ॥ ५ ॥

पद्रार्थ:—( क्रो ) हे ( शृष्विराधसः ) इकट्टे किये हुए धर्नो वाले ( मरु-तः ) मनुष्यो जिन ( इमा ) इन ( हब्या ) देने और ग्रहण करने योग्य ( अन्धांसि ) अन्न पान आदिकों को (वः ) आप लोगों के अर्थ ( पीतये ) पान करने के लिये में ( ररे ) देता हूं उन से ( हि ) ही आप लोग ( कम् ) मुख को ( सु, यातन ) अच्छे प्रकार प्राप्त हूनिये ( अन्यत्र ) अन्य स्थान में ( मो ) नहीं ( सु ) अच्छे प्रकार ( गन्तन ) जाइये ॥ ५ ॥

भविथि: —हे धार्मिक विद्वानो ! मैं आप लोगों का पूर्ण सत्कार करता हूं आप लोग अन्यत्र की इच्छा को न करिये यहां ही करने योग्य कर्मों को यथापत् कर के पूर्ण अभीष्ट मुख को यहां ही प्राप्त हूजिये ॥ ५ ॥

पुनविंइद्भिः किं कर्तव्यमित्याह ॥

फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को ।।

श्रा चं नो बहिं: सदंताविता चं नः स्पार्हाणि दातंवे वसुं । श्रस्त्रेंधन्तो मरुतः सोम्ये मधी स्वा-हेह मोदयाध्वे ॥ ६ ॥ २९ ॥ मा। चा। नः। बहिः। सदंत। मृति। च। नः। स्पाहीणि। दार्तवे। वसुं। मस्त्रंथन्तः। मुहुतः। सोम्ये। मधौ। स्वाही। बहु। माद्याध्वे॥ ६॥ २९॥

पदार्थः—( न्न्रा ) ( च ) न्न्रथार्थं ( नः ) न्न्रस्माकम् (ब-हिः ) उत्तमं वृहद्ग्रहम् ( सदत ) उपविशत ( न्न्न्निवत ) प्रति-शत रत्नत न्न्न्न संहितायामिति दीर्घः ( च ) ( नः ) न्न्नस्मम्यम् ( स्पार्हाणि ) स्प्रहणीयानि कमनीयानि ( दातवे ) दातुं ( वसु ) द्रव्यम् ( न्न्न्नस्मेथन्तः ) न्न्नहिंसन्तः ( मरुतः ) मनुष्याः ( सोम्ये ) सोमइवानन्दकरे ( मधौ ) मधुरे ( स्वाहा ) सत्यया कियया ( इ-ह ) न्न्नहिमन् लोके ( मादयाध्वे ) ॥ ६ ॥

अन्वयः —हे वस्वस्नेधन्तो मरुतो यूपं नो स्पार्हाणि च दा-तवेऽस्माकं बहिरा सदत नोऽस्माश्वावितेह स्वाहा सोम्पे मधौ मा-दयाध्वे ॥ ६ ॥

भावार्थः —हे विद्वांसो यूर्यं सर्वेग्यो मनुष्येग्यो विद्यां दातुं प्र-वर्त्तध्वं विद्ययेवेषां रक्षां विधत्तेश्वर्यं सर्वोर्थं वर्धयत ॥ ६ ॥

पद्रिंश:—हे (वसु) द्रव्य का (अक्षेत्रन्तः ) नहीं नाश करते हुए (म-रुतः ) मनुष्यो आप लोग (नः ) हम लोगों के (स्पाहीशि ) कामना करने योग्य पदार्थों को (च) निश्चित (दातवे ) देने के लिये हम लोगों के (बहिः ) उत्तम बड़े गृह में (आ, सदत ) बैठिये (नः, च) और हम लोगों की (अदित ) रह्मा कीजिये (इह ) इस लोक में (स्वाहा ) सत्य किया से (सोन्ये ) सोमलता के स-रश आनन्द करने वाले (मधौ ) मधुर रस में (मादयाध्वे ) आनन्द कीजिये ॥६॥

भावार्थ: —हे विद्वानो ! भाष लोग सब मनुष्यों के लिये विद्या देने को प्र-वृत्त हूनिये विद्या ही से इन की रक्ता की निये भीर ऐश्वर्थ्य सब के लिये बढ़ाइये ॥१॥

पुनर्मनुष्याः किंवत् किं जानीयुरित्याह ॥

फिर मनुष्य किस के सदृश किस को जाने इस विषय को ।।

सस्विश्विद्ध तन्वर्ः शुम्भंमाना त्रा हंसासो नीलंप्रश त्रपत्त । विश्वं शधौ त्रभितों मा नि षेद्व नरो न रुपवाः सर्वने मदंन्तः ॥ ७॥

सस्विशिते। चित्। हि। तन्वंः। शुम्भंमानाः। मा। हंसासंः। नीलं ऽष्टष्ठाः । मप्प्तन् । विश्वंम् । शर्थः । मिनतंः । मा । नि । सेद । नरंः । न । रणवाः । सर्वने । मर्दन्तः ॥ ७ ॥

š

पदार्थः -( सस्वः ) त्र्यन्तिहिताः ( चित् ) त्र्यि ( हि ) यतः ( तन्वः ) विस्तीणीः ( शुन्ममानाः ) शोमायुक्ताः ( त्र्या ) ( हंसासः ) हंसा इव गमनकर्तारः ( नीलप्रष्ठाः ) नीलं शुद्धं प्रव्यमन्तावयवं कारणं येषां ते ( त्र्यपमन् ) पतन्ति ( विश्वम् ) त्र्यावलम् ( शर्थः ) वलम् ( त्र्यमितः) सर्वतः (मा) माम् (नि) ( सेद ) निषादयत ( नरः ) नायकाः ( न ) इव ( रणवाः ) रम्णीयाः ( सवने ) ऐश्वर्षे ( मदन्तः ) त्र्यानन्दन्तः ॥ ७ ॥

त्र्यत्वयः —हे विद्वांसः यथा शुम्भमानाः हंसासो हि नीलप्रष्ठाः सस्विश्वतन्तः प्राणाः देहादिष्वापत्तन् तथा सवने मदन्तः रएवा नरो न माम्भितो यूर्यं नि षेद विश्वं शर्धः प्रापयत ॥ ७ ॥ भावार्थः—हे मनुष्याः यथा हंसाः पित्त णस्सयो गच्छिन्ति तथा देहात्प्राणा निर्गेच्छिन्ति यथा रमणीया नरा सर्वेषां हृद्या भवन्ति त-येव विद्दांसः सर्वेषां प्रिया जायन्ते ॥ ७ ॥

पद्रिधः —हे विद्वान् जनो जैसे ( गुम्ममानाः ) शोभते हुए ( हि ) ही ( हं-सासः ) हंसों के समान गमन करने वाले (नीलपृष्ठाः) शुद्ध कारण जिन के वे (सस्वः) छिपे हुए ( चित् ) निश्चित ( तन्वः ) विस्तार युक्त प्राण देह आदि को में (आ) सब ओर से ( अपसन् ) गिरते हैं वैसे ( सबने ) ऐश्वर्य में ( मदन्तः ) आनन्द करते हुए ( रगवाः ) सुन्दर ( नरः ) अप्रणी ननों के ( न ) समान ( मा ) मुक्त को ( अभितः ) सब ओर से आप लोग ( नि, सेद ) वैठाइये और ( विश्वम् ) सम्पूर्ण ( रार्थः ) बल को प्राप्त कराइये ॥ ७ ॥

भावार्थ: —हे मनुष्यो ! जैसे हंस पत्ती शीघ चलते हैं वैसे देह से प्राण निकलते हैं भीर जैसे उत्तम मनुष्य सब के प्रिय होते हैं वैसे ही विद्वान जन सब के प्रिय होते हैं ॥ ७ ॥

> पुनर्धार्मका विद्यांतः किं कुर्युरित्याह ॥ फिर धार्मिक विद्वान् नया करें इस विषय को कहते हैं ॥

यो नो मरुतो श्रिभि दुंईणायुस्तिरिइचतानि व-सवो जिघांसिति । द्रुहः पाशान्त्रिति स मुंचीष्ट त-पिष्ठेन हन्मंना हन्तना तम् ॥ ८॥

यः । नः । मुह्तः । भि । दुः ऽहृणायुः । तिरः । चित्तानि । वसवः । जियौसिति । दुहः । पाशानि । प्रति । सः । मुचीष्ट । तिपेष्ठेन । हन्मेना । हन्तन् । तम् ॥ ८ ॥

पदार्थ:-(यः) (नः) ऋस्मान् (मरुतः) मनुष्याः (ऋभि)

श्रामिमुख्ये (दुर्हृणायुः) दुष्टहृदयः (तिरः) तिरस्करणे (चित्तानि) श्रन्तःकरणानि (वसवः) वासयितारः (जिषांस-ति) हन्तुमिच्छति (दुहः) द्रोग्धीन् (पाशान्) बन्धकान् (प्रति) (सः) (मुचीष्ट) मुञ्चत (तिष्ठेन) त्रातिशयेन तः सेन (हन्मना) हननेन (हन्तना) त्रात्र संहितायामिति दीर्घः (तम्)॥ ८॥

श्रन्वय: —हे बसवो मरुतो यो दुईणायुनिश्वत्तान्यभि जिघांस-तिस दुहः पाद्यान् प्रापयति तमस्मान्प्रति मुचीष्ट तिपष्ठेन हन्मना तं तिरो हन्तन ॥ ८ ॥

भावार्थः -हे धार्मिका विहासी यूपं दुष्टान् मनुष्यान् श्रेष्ठे-भ्यो दूरीकृत्य मोहादिवन्धनानि निवार्थ तेषां दोषान् हत्वैतान् शु-द्धान् सम्पादयत्॥ ८॥

पदिथि: —हे (वसवः) वास कराने वाले (मरुतः) मनुष्यो (यः) जो (दुईदयः) दुष्ट विचार वाला (नः) हम लोगों के (चित्तानि) अन्तःकरणों को (अभि) सन्मुख (निधांसिति) मारने की इच्छा करता है (सः) वह (दुहः) दोह करने वाले (पाशान्) बन्धकों को प्राप्त कराता है (तम्) उस को हम लोगों के (प्रति) प्रति (मुचीष्ट) छोड़िये (तिपष्टेन) और अत्यन्त तप्त (हन्मना) हनन से उस को (तिरः, हन्तन) तिरछा मारिये॥ ८॥

भावार्थ:—हे धार्मिक विद्वानो! आप लोग दुष्ट मनुष्यों को श्रेष्ठों से दूर करके मोह आदि बन्धनों को निवृत्त कर के उन के दोषों का नाश कर के उन को शुद्ध करिये॥ = ॥

## पुनर्मनुष्याः किं कुर्युरित्याह ॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को॰ ॥

सान्तंपना इदं हविर्मरुत्रनज्जुंजुष्टन। युष्मा-कोती रिंशादसः॥ ९॥

सांऽतंपनाः। <u>इ</u>दम्। <u>ह</u>विः। <u>मुरुत</u>ः। तत्। जुजुष्ट्रन् । यु-ष्माकं । ऊती। रिजा<u>दमः</u> ॥ ९ ॥

पदार्थः—(सान्तपनाः) सन्तपने भवाः श्रृष्णां सन्ताप-कराः (इदम्) (हविः) दातुमहिमचादिकम् (मरुतः) मान-वाः (तत्) (जुजुष्टन) सेवध्वम् (युष्माक) स्त्रत्र वा छन्द-सीति मलोपः (ऊती) ऊत्या रचणाद्यपा कियया (रिशादसः) हिंसकानां हिंसकाः॥ ९॥

त्रान्वयः हे विद्यांसस्मान्तपना मरुतो यूपं तदिदं हविर्जु-जुष्टन रिशादसः ! युष्माकोती जुजुप्टन ॥ ९ ॥

भावार्थः –हे विद्वांसो भवन्तः सर्वेषां रत्ताणं विधाय ग्रही-तव्यं ग्राहयन्तु ॥ ९ ॥

पदार्थ:—हे विद्वानो ! (सान्तपनाः) उत्तम प्रकार तपन में हुए (मरुतः) मनुष्यो आप (तत्) उस (इदम्) इस (हिनः) देने योग्य अन्न आदि पदार्थ की (जुजुष्टन) सेवा करिये हे (रिशादसः) हिंसा करने वालों के हिंसक (युष्माक) आप लोगों की (उती) जो रक्तण आदि किया उस से आप सेवन करें अर्थात् परीपकार करें ॥ १॥

भविर्थ: —हे विद्वानी! आप लोग सब का रक्तण करके प्रहण करने योग्य को प्रहण कराइये॥ र ॥

#### पुनर्ग्रहस्थाः कीहशा भवेयुरित्याह ॥ फिर गृहस्य कैसे होवें इस विषय को०॥

ग्रहंमेधास आ गंत मरुतो माप भूतन। यु-ष्माकोती सुंदानवः॥ १०॥

यहंऽमेधासः । आ । गृत्। मरुंतः । मा । अपं । भूतन् । युष्माकं । क्रती । सुऽदान्वः ॥ १०॥

पदार्थः—( गृहमेधातः ) गृहे मेधा प्रज्ञा येषां ते ( स्त्रा ) ( गत ) त्रागच्छत ( मरुतः ) उत्तमा मनुष्याः ( मा ) निषेषे ( स्त्रप ) ( भूतन ) विरुद्धा भवत ( युष्माक ) युष्माकम् ( उत्ती ) ऊत्या रच्नणाद्यगा कियगा ( सुदानवः ) सुष्टु दानाः ॥ १ ०॥

अन्वयः — हे गृहमेधासो मरुतो यूयमशागत सुदानवो भूतन युष्माकोती सहिता यूयं माप भूतन॥ १०॥

भावार्थः —हे गृहस्था यूयं विद्यादिशुमगुणदातारो भूत्वा धर्मपु-रुपार्थविरुद्धा मा भवत ॥ १०॥

पदार्थः - हे ( गृहमेषासः ) गृह में बुद्धि जिन की ऐसे ( महतः ) उत्तम मनुष्यो आप लोग यहां (आ, गत ) आइये और ( सुदानवः ) अच्छे दान वाले ( भूतन ) हूनिये और ( युष्पाक ) आप लोगों की ( उती ) रत्तण आदि किया के सहित आप लोग ( मा ) नहीं ( अप ) विरुद्ध हूनिये ॥ १०॥

भावार्थ:—हे गृहस्थ जनो ! आप लोग विद्या आदि श्रेष्ठ गुणों के देने वाले होकर धर्म और पुरुषार्थ के विरुद्ध मत होओ ॥ १०॥

#### पुनर्विद्दांसः किं कुर्युरित्याह ॥ फिर विद्वान क्या करें इस विषय को॰ ॥

ड्रहेहं वः स्वतवसः कर्वयःसूर्येत्वचः । युज्ञं मं-रुत त्रारुणे ॥ ११ ॥

इहऽईह । वः । स्वऽत्वसः । कर्वयः । सूर्येऽत्वचः । य-इम् । मुरुतः । मा । वृणे ॥ ११ ॥

पदार्थः—(इहेह) असिमन् संसारे (वः) युष्माकम् (स्व-तवसः) स्वकीयवलाः (कवयः) विद्यांसः (सूर्यत्वचः) सूर्य इव प्रकाशमाना त्वग्येषां ते (यज्ञम्) संगतिमयम् (मरुतः) म-नुष्याः (आ) समन्तात् (वणे) स्वीकरोमि॥ ११॥

अन्वयः — हे सूर्यत्वचरस्वतवसः कवयो मरुत इहेह वो यहा-महमा रुषो ॥ ११॥

भविषिः -हे विहांसी भवन्तो विद्यादिप्रचाराख्यं कर्म सद्दी-

पदार्थः -( सूर्यत्वचः ) सूर्य के समान प्रकाशमान त्वचा जिन की ऐसे (स्व-तवसः ) अपने बल वाले हे (कवयः) विद्वान् (मरुतः ) मनुष्यो (इहेइ ) इसी सं-सार में (वः ) आप लोगों के (यज्ञम् ) सङ्गतिस्वरूप यज्ञ को मैं (आ, वृशे ) स्वीकार करता हूं ॥ ११ ॥

भविथि:—हे विद्वानो ! आप लोग विद्या आदि के प्रचार नामक कर्म्म की सदा उन्नति करिये ॥ ११॥

## पुनर्मनुष्यैः क उपासनीय इत्याह ॥

फिर मनुष्यों को किस की उपासना करनी चाहिये इस विषय को ।।

त्र्यंम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवधैनम् । उर्वा-रुकिमेव बन्धंनान्मृत्योमुक्षीय मामृतांत् ॥ १२॥ ३०॥ ४॥

त्रयंम्बकम् । यजामहे । सुगन्धिम् । पृष्टिवर्धनम् । उर्वा-रुकमित्र । बन्धनात् । मृत्योः । मुक्षीय । मा । भा । भमृ-तात् ॥ १२ ॥ ३० ॥ ४॥

पदार्थः -( च्यम्बकम् ) विष्वम्बकं रत्ताणं यस्य रुद्रस्य परमेश्वरस्य यद्दा त्रयाणां जीवकारणकार्याणां रत्नकस्तं परमेश्वरम् (यजामहे ) संगच्छेमहि (सुगन्धिम् ) सुविस्तृतपुग्यकीर्तिम् (पुछिवर्धनम् ) यः पुष्टिं वर्धयति तम् ( उर्वारुकमिव ) यथोर्वारुक
फलम् ( वन्धनात् ) ( मृत्योः ) मरणात् ( मृत्तीय ) मृत्तो मवेयम् ( मा ) निषेधे ( त्र्रा ) मर्थादायाम् ( त्र्रमृतात् ) मोव्यम् ( ॥ ) २ ॥

अन्वयः —हे मनुष्याः ! यं सुगन्धि पुष्टिवर्धनं ज्यम्बकं वर्षं यजामहे तं यूयमपि यजध्वं यथाऽहं बन्धनाटुर्वारुकमिव मृत्योर्मुद्धीय तथा यूर्यं मुच्यध्वं यथाऽहमम्हतादा मा मुद्धीय तथा यूयमपि मुक्ति-प्राप्तेविंरक्ता मा मवत ॥ १२ ॥

भावार्थः - अत्रोपमा • - हे मनुष्या अस्माकं सर्वेषां जगदी-श्वर एवोपास्योऽस्ति यस्योपासनात् पुष्टिर्देद्धिः शुद्धकीर्तिमीक्षश्च प्राप्नोति मृत्युभयं नश्यति तं विहायान्यस्योपासनां वर्यं कदापि न कुर्यामेति ॥ १२ ॥

श्रत्र वायुद्द ब्टान्तेन विद्द शिवरगुणकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह संगतिर्वेद्या ॥ इत्युग्वेदे पञ्चमाष्टके चतुर्थोऽध्यापिस्त्रको वर्गः सप्तमे मण्डले एकोनपष्टितमं सूक्तं च समाप्तम् ॥

पदार्थ:—हे मनुष्यो निस ( सुगन्धिम् ) अच्छे प्रकार पुण्यक्तप यश युक्त (पुष्टिवर्धनम् ) पुष्टि बढ़ाने वाले ( ज्यम्बकम् ) तीनों कालों में रक्षण करने वा तीन अर्थात् जीव कारण और कार्यों की रक्षा करने वाले परमेश्वर को हम लोग ( यजामहे ) उत्तम प्रकार प्राप्त होनें उस की आप लोग भी उपासना करिये और जैसे में ( बन्धनात् ) बन्धन से ( उर्वारुकिमित्र ) ककड़ी के फल के सदश (मृत्योः) मरण से (मुक्तीय) छूटूं वैसे आप लोग भी छूटिये जैसे में मुक्ति से न छूटूं वैसे आप भी (अमृतात् ) मुक्ति की प्राप्ति से विरक्त ( मा, आ ) मत हूजिये ॥ १२ ॥

भावार्थ:—इस मंत्र में उपमालं ० —हे मनुष्यो ! हम सब लोगों का उपास्य जगदीश्वर ही है जिस की उपासना से पुष्टि, वृद्धि, उत्तम यश और मोक्त प्राप्त होता है मृत्यु सम्बन्धि मय नष्ट होता है उस का त्याग कर के अन्य की उपासना हम लोग कमी न करें ॥ १२ ॥

इस मूक्त में वायु के दृष्टान्त से विद्वान् श्रीर ईश्वर के गुण श्रीर कृत्य के वर्णन करने से इस सूक्त के श्रर्थ की इस से पूर्व सूक्त के श्रर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह श्रद्धावेद में पांचवें श्रष्टक में चौथा श्रध्याय तीसवां वर्ग तथा ससम म
यहल में जनसदवां सूक्त समाप्त हुआ ।।

षथ् पश्चमाष्टके पश्चमाऽध्यायारम्मः ॥ श्रों विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुंव। यद्गद्रै तह्म श्रा सुंव॥ १॥

श्रथ हादर्श्चर्य पष्टितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः।

१ सूर्यः। २-१२ मित्रावरुणौ देवते। १ पङ्किः। १ विराट् पङ्क्तिः। १० स्वराट् पङ्क्ति
श्वन्दः। पञ्चमः स्वरः। २ । ३ । ४ ।

६ । ७ । १२ निचृत्त्रिष्ठुप्। ५ । ८ ।

११ त्रिष्ठुप्छन्दः। धैवतः स्वरः॥

अथ मनुष्येः कः प्रार्थनीय इत्याह ॥ अब मनुष्यों को किस की प्रार्थना करनी चाहिये इस विषय को० ॥

यद्य सूर्य व्रवोऽनांगा उद्यन्मित्राय वर्रणाय सत्यम् । व्यं देववादिते स्याम् तवं त्रियासों ऋ र्यमन्यूणन्तं: ॥ १ ॥

यत्। भ्रद्य । सूर्य । ब्रवंः । भर्नागाः । उत्रयन् । मि-त्रायं । वर्रुणाय । सत्यम् । व्यम् । देव्यत्रा । भृदिते । स्या-म । तवं । प्रियासंः । भृष्यम् । युणन्तंः ॥ १ ॥

पदार्थः—( यत् ) यः ( त्र्रय ) ( सूर्य ) सूर्य इववर्त्तमान (ब्रवः) वद (त्र्रानागाः) त्रानपराधः (उद्यन्) उदयन् ( मित्राय ) सख्ये (बरुणाय ) श्रेष्ठाय (सत्यम्) यथार्थम् (वयम् ) (देवता ) देवेषु विद्दत्तु (त्र्रादिते) त्र्राविनाशिन् (स्याम ) (तव ) (प्रियासः) प्रियाः (त्र्रार्थमन् ) न्यायकारिन् ( गृणन्तः ) स्तुवन्तः ॥ १ ॥

श्रन्वयः —हे सूर्यादितेऽर्यमन् जगदीश्वर यद्योऽनागास्त्वमस्मा-नुद्यन्सूर्य इव यथा मित्राय वरुणाय सत्यं व्रवस्तथाऽस्मभ्यं ब्रूहि यतस्त्वां देवत्रा गृणन्तो वयं तवाद्य प्रियासस्स्याम ॥ १ ॥

भविषिः — त्रत्रत्र वाचकलु ॰ — हे मनुष्या भवन्तं सूर्यवत्रकाः शकं परमात्मानमेवं प्रार्थयन्तु हे परब्रह्मन् भवानस्माकमात्मस्व-न्तर्यामिक्षपेण सत्यं सत्त्यमुपदिशतु येन तवाज्ञायां वर्तित्वा वर्यं भवत्रिया भवेमेति ॥ १ ॥

पद्रिधः—हे (सूर्य) सूर्य के समान वर्त्तमान (अदिते) अविनाशी और (अर्थमन्) न्यायकारी नगदीश्वर (यत्) जो (अनागाः) अपराध से रहित आप हम लोगों को (उद्यन्) उद्यत कराते हुए सूर्य्य जैसे वैसे (मित्राय) मित्र और (वरुणाय) श्रेष्ठ जन के लिये (सत्यम्) यथार्थ बात को (बवः) कहिये वैसे हम लोगों के लिये कहिये निस से आप की (देवत्रा) विद्वानों में (गृणन्तः) स्तुति करते हुए हम लोग (तव) आप के (अद्य) इस समय (प्रियासः) प्रिय (स्याम) होवें ॥ १॥

भविधि:—इस मन्त्र में वाचकलु॰-हे मनुष्यो! आप लोग सूर्य्य के सदश प्रकाशक परमात्मा ही की प्रार्थना करों हे परब्रह्मन् आप हम लोगों के आत्माओं में अन्तर्यामी के स्वरूप से सत्य सत्य उपदेश करिये जिस से आप की आज्ञा में बत्तीव कर के हम लोग आप के प्रिय होवें ॥ १॥ पुनः स जगदीश्वरः कीह्याः किंवर्तिक करोतीत्याह ॥ फिर बह कैसा जगदीश्वर किसके सहश क्या करता है इस विषय को ।॥

एष स्य मित्रावरुणा नृचक्षां उमे उदेति सूयौ श्रिभि ज्मत् । विर्थस्य स्थातुर्जगंतरुच गोपा ऋजु मतेषु राजिना च पर्यन् ॥ २ ॥

एषः । स्यः । मित्रावरुणा । नृऽचक्षाः । उने इति । उत् । एति । सूर्यः । मिने । ज्मन् । विश्वंस्य । स्थातुः । जगंतः । च । गोपाः । ऋजु । मतेषु । एजिना । च । पश्यंन् ॥ २॥

पदार्थः—(एपः) (स्पः) सः (मित्रावरुणा) सर्वेषां प्राणोदानौ (नृचताः) नृणां कर्मणां द्रष्टा (उमे) हे (उत्)
(एति) उदयं करोति (सूर्यः) सवितृलोकः (त्र्प्रामे) त्र्प्रामितः
(जमन्) भूमौ जमेति पृथिवीनाम निषं० १ । १ । (विश्वस्य)
सर्वस्य (स्थानुः) स्थावरस्य (जगतः) जङ्गमस्य (च)(गोपाः)
रक्तकः (ऋजु) सरलम् (मर्तेषु) मनुष्येषु (दिजना) द्रजिन नानि बलानि (च) (पश्यन्) विजानन् ॥ २ ॥

अन्वयः – हे मनुष्या एष स्य नृचन्नाः परमात्मोभे स्यूलसूक्ष्मे जगति यथा जमन् सूर्योऽभ्युदेति तथा विश्वस्य स्थानुर्जगतश्च गोपाः मर्तेष्टजु टजिना च पश्यन् मित्रावरुणा प्रकाशयति॥ २॥

भावार्थः - न्नत्रत्र वाचकलु ॰ - हे मनुष्या यथोदितः सूर्यः स-बिहितं स्थूलं जगत् प्रकाशयति तथान्तर्यामीश्वरस्स्थूलं सूक्ष्मं जगज्जीवांश्च सर्वतः प्रकाशयित सर्वान्संरक्ष्य सर्वेषां कर्माणि पञ्चन् यथायोग्यं फलं प्रयच्छति ॥ २ ॥

पद्धि:—हे मनुष्यो (एषः) (स्यः) सो यह (नृवद्धाः) मनुष्यों के कमों को देखने वाला परमात्मा (उमे) दोनों प्रकार के स्थूल और सूच्म संसार में नैसे (जमन्) भूमि में (सूर्यः) सूर्य लोक (श्रिम, उत्, एति) सब भोर से उदय करता है बैसे (विश्वस्य) सम्पूर्ण (स्थातुः) नहीं चलने वाले भौर (जगतः) वलने वाले संसार का मी (गोपाः) रक्षक वह (मर्तेषु) मनुष्यों में (श्रद्धजु) सरलता पूर्वक (वृत्तिना) सेनाओं को (च) भौर (पश्यन्) विशेष कर के जानता हुआ (मित्रावरुणा) सब के प्राण और उदान वायु को प्रकाशित करता है ॥ २ ॥

भविश्वः—इस मन्त्र में वाचकलु०-हे मनुष्यो ! जैसे उदय को प्राप्त हुन्ना सूर्य्य समीप में वर्त्तमान स्थूल अगत् को प्रकाशित करता है वैसे अन्तर्यामी ईश्वर स्थूल और सृहम जगत् और जीवों को सब प्रकार से प्रकाशित करता है और सब की उत्तम प्रकार रहा कर के सब के कमों को देखता हुन्ना यथायोग्य फल देता है ॥२॥

पुनर्विद्दांसः किं कुर्युरित्याह ॥ फिर विद्वान् क्या करें इस विषय को ।।

श्रयुंक सप्त हरितंः सधस्थाचा ई वहंन्ति सूर्यं घृताचीः । धामांनि मित्रावरुणा युवाकुःसं यो यू-थेव जनिमानि चटे॥ ३॥

चर्युक्त । सप्त । हरितः । स्वध्रस्थात् । याः । हृत् । वहं-न्ति । सूर्यम् । घृताचीः । धामानि । मि<u>त्रावरुणा । युवाकुः</u> सम् । यः । यूथाऽईव । जनिमानि । चष्टे ॥ ३ ॥ पदार्थः—( श्रयुक्त ) युक्तते ( सत ) एतःसंख्याकाः (ह-रितः ) दिशः हरित इति दिङ्नाम निर्धं • १ । ६ ( सधस्थात् ) समानस्थानात् ( याः ) ( ईम् ) उदकम् ( वहन्ति ) ( सूर्यम् ) ( घृताचीः ) रात्रयः ( धामानि ) जन्मस्थाननामानि ( मित्रावरु-णा ) प्राणोदानौ ( युवाकुः ) सुसंयोजकः ( सम् ) ( यः ) ( यूथेव ) यूथानि समूहा इव ( जनिमानि ) जन्मानि ( घष्टे ) प्रकाशयति ॥ ३ ॥

श्रन्वयः — हे विद्यांसी यथा सप्त हरितो या घृताची राष्ट्रयस्स-धस्थात्सूर्यमी वहन्ति तथा योऽयुक्त धामानि मित्रावरुणा युवाकु-स्सन् यूथेव जनिमानि सं चष्टे तं यूयं वोधयत ॥ ३ ॥

भावार्थः - त्रत्रशेषमा • - यथा वायवस्तूर्यान् लोकान् सर्वतो बहन्ति तथा विद्वांसस्तूर्यप्राणपृथिव्यादिविद्या जानीयुः ॥ ३॥

पद्रियं —हे विद्वानो जैसे (सप्त ) सात (हरितः ) दिशा और (याः ) जो ( वृताचीः ) रात्रियां (सप्पत् ) तुल्य स्थान से (सूर्यम् ) सूर्य को और (ईम् ) जल को (वहन्ति )धारण करती हैं वैसे (यः ) जो (अयुक्त ) युक्त होता है (धामानि ) जन्म स्थान ध्रीर नाम को (मित्रावरुणा ) प्राण श्रीर उदान वायु को (युवाकुः ) उत्तम प्रकार संयुक्त करने वाला हुआ (यूथेव ) समृहों के सहश (जन्मिमानि ) जन्मों को (सम्, चष्टे) प्रकाशित करता है उस को आप लोग जनाइये ॥३।

भावार्थ: -- इस मन्त्र में उपमालं ० - जैसे पवन सूर्व्य लोकों को सब और से भारण करते हैं वैसे विद्वान् जन सूर्व्य प्राण और पृथिवी आदिकी विद्या को जानें॥३॥

पुनर्विह्दिः किं कर्तव्यमित्याह ॥ किर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को॰॥

उद्यां प्रक्षास्रो मधुमन्तो अस्थुरा सूर्यों अ-

रुहच्छुक्रमणैः । यरमां त्रादित्या त्रध्वंनो रदंन्ति मित्रो त्रंर्यमा वर्रणः सजोषाः ॥ ४ ॥

उत्। वाम् । पृचातंः । मधुं ऽमन्तः । मुस्थुः । मा । स्-र्यः । मुरुहृत् । शुक्रम् । मणः । यस्मै । मादित्याः । मध्वं-नः । रदंन्ति । मित्रः । मुर्यमा । वर्रणः । सुऽजोषाः ॥ ४॥

पदार्थः—( उत् ) ( वाम् ) युवयोः ( पृज्ञातः ) सेचकाः ( मधुमन्तः ) मधुरादयो गुणा विद्यन्ते येषु ते ( श्रस्थुः ) उत्ति- ष्ठन्तु ( श्रा ) ( सूर्यः ) सूर्यलोकः ( श्ररुहत् ) रोहति ( शुक्रम् ) शुद्धम् ( श्रर्णः ) उदकम् ( यस्मै ) ( श्रादित्याः ) संवत्तरस्य मासाः ( श्रध्वनः ) मार्गस्य मध्ये ( रदन्ति ) विलिखन्ति ( भि- तः ) प्राणः ( श्रर्थमा ) विद्युत् ( वरुणः ) जलादिकम् ( स- जोषाः ) समानप्रीत्या सेवनीयः ॥ ४ ॥

अन्वयः — हे ऋष्यापकोपदेशको ! वां ये प्रवासो मधुमनत उत्तरथुः यः सूर्यः ग्रुक्तमर्णः ऋगरुहधरमा ऋगदित्या ऋष्वनो रदः नित सजोषा मित्रो बरुणोऽर्यमा चाष्वनो रदन्ति तान् सर्वान् यूपं यथाविद्यजानीत ॥ ४ ॥

भावार्थः —हे विहांसः ! ऋष्यापकोपदेशाभ्यां प्राप्तविद्या यूर्यं पृथिष्यादिपदार्थविद्यां विज्ञाय श्रीमन्तो भवत ॥ १ ॥

पदार्थ: —हे अध्यापक भौर उपदेशक जनो ( वाम् ) भाप देशनों के जो ( पृक्षासः ) सींचने वाले (मधुमन्तः) मधुर भादि गुण विद्यमान जिन में वे (उत्,भ- स्थुः ) उठें और नो ( सूर्घ्यः ) सूर्घ्यलोक (शुक्रम्) शुद्ध ( अर्थः ) नल को (आ, अरुहत् ) सब ओर से चढ़ाता और ( यस्मै ) जिस के लिये ( आदित्याः ) वर्ष के महीने ( अध्वनः ) मार्ग के मध्य में ( रदन्ति ) आक्रमण करते हैं ( सनीपाः ) तुल्य भीति से सेवा करने योग्य ( मित्रः ) प्राण ( वरुणः ) जल आदि (अर्थमा) विजुली और मार्ग के मध्य में आक्रमण करते हैं उन सब को आप लोग यथावत् जानो ॥ ४॥

भावार्थ:—हे विद्वानो ! अध्यापक और उपदेशक से विद्या को प्राप्त हुए आप लोग पृथिवी आदि की विद्या को जान कर धनवान् हुजिये ॥ ४ ॥

पुनर्विद्दांसः किं कुर्युरित्याह ॥

फिर विद्वान् क्या करें इस विषय को 0 ॥

इमे चेतारो त्रानंतस्य भूरेर्मितो श्रंर्यमा वर्रणो हि सन्ति । इम ऋतस्यं वारुधुर्दुरोणे शुग्रमासंः पुत्रा त्रादित्रदंब्धाः ॥ ५॥

डमे । चेतारः। मर्नुतस्य । भूरेः। मित्रः। मर्यमा। वर्रुणः। हि । सन्ति । इमे । ऋतस्य । ववृधुः । दुरोणे। ग्राग्मासंः । पुत्राः । भदितेः । भदंब्धाः ॥ ५ ॥

पदार्थः—(इमे ) (चेतारः) सन्यग्ज्ञानयुक्ताः विज्ञापकाः ( श्रम्तर्य ) मिध्यावस्तुनः ( भूरेः ) बहुविधस्य ( मिशः ) सर्वसुद्धत् ( श्रर्यमा ) न्यायकारी (वरुणः) जलामिव पालकः (हि) ( सन्ति ) (इमे ) (श्रष्टतस्य ) सत्यस्य वस्तुनो व्यवहारस्य वा ( ववृधुः ) वर्धयन्ति श्रश्नाम्यासदैर्धम् ( दुरोणे ) गृहे ( राग्मा-सः ) बहुसुखयुक्ताः ( पुत्राः ) (श्रदितेः ) श्रखणिडतस्य ( श्रर्यद्धाः ) श्रिहिंसकाः ॥ ५ ॥

श्रन्वयः - हे विद्वांसी यथेमे मित्तोऽर्यमा वरुणश्च भूरेरनृतस्य चेतारस्तन्तीमे हि शग्मास श्रादितेः पुत्रा श्रादब्धाः दुरोणे भूरे-र्ऋतस्य विज्ञानं वाष्ट्युस्तस्मात्ते सत्कर्तव्यास्सन्ति ॥ ५ ॥

भावार्थ:-ये पूर्णविद्या भवन्ति त एव सत्यासत्यप्रज्ञापका जायन्ते ॥ ५॥

पदार्थ:—हे विद्वानो जैसे (इमे) थे (मित्रः) सर्व मित्र ( अर्थमा ) न्यायकारी और ( वहणः ) जल के सदश पालक ( भूरेः ) बहुत प्रकार के ( अन्तर्य ) मिथ्या वस्तु के (चेतारः ) उत्तम प्रकार ज्ञान युक्त वा जनाने वाले (सित्त ) हैं और (इमे ) जो (हि ) निश्चित ( शग्मासः ) बहुत सुख से युक्त (अदितेः) अखिण्डत न नष्ट होने वाली के (पुत्राः ) पुत्र ( अद्व्याः ) नहीं हिंसा करने वाले ( दुरोणे ) गृह में बहुत प्रकार के ( ऋतस्य ) सत्य वस्तु के विज्ञान को ( ववृषुः ) बढ़ाते हैं इस से वे सत्कार करने योग्य हैं ॥ ५ ॥

भावार्थ: - जो पूर्ण विद्या युक्त होते हैं वे ही सत्य और असत्य के जान ने वाले होते हैं ॥ ५ ॥

> पुनर्विहांसः की ह्या वरा भवन्तीत्याह ॥ फिर विद्वान् केंसे श्रेष्ठ होते हैं इस विषय को०॥

हुमे मित्रो वर्रणो दूळभांसोऽचेतसं विज्ञितय-नित दंक्षैः । त्रापि कर्तुं सुचेतंसं वर्तन्तस्तिरश्चिदंहं: सुपर्था नयन्ति ॥ ६ ॥ १ ॥

हुमे । मित्रः । वर्रणः । दुःऽदभातः । शवेततंम् । चित् चित्रयन्ति । दक्षैः । भपि । क्रतुंम् । सुऽचेतंसम् । वर्तन्तः । तिरः । चित् । मंद्रंः । सुऽपर्था । नयन्ति ॥ ६ ॥ ९ ॥ पदार्थः—(इमे) (मित्रः) सखा (वरुणः) श्रेष्ठः (दूर्ळमासः) दुःखेन लब्धं योग्या विहासः ( श्रचेतसम् ) श्रज्ञान्तिम् (चित् ) श्रपि (चितयन्ति ) ज्ञापयन्ति (दचैः ) वर्लेश्वतुरैर्जनैर्वा (श्रपि ) (क्रतुम् ) प्रज्ञाम् (सुचेतसम् ) ज्ञु-द्धान्तःकरणम् (वतन्तः) वनन्तः संमजन्तः श्रत्र वर्णव्यत्ययेन नस्यः तः (तिरः) तिरस्करणे निवारणे (चित् ) श्रपि (श्रंहः) श्रपराधं पापम् (सुपथा ) ज्ञोभनेन धर्मेण मार्गेण (नयन्ति ) प्रापयन्ति ॥ ६ ॥

श्रन्वय:-य इमे दूळभातो मित्रो वरुणश्च दक्षैरप्यचेतसं चिचितयन्ति सुचेतसं ऋतुं वतन्तस्सुप्याहिश्चित् तिरो नयन्ति त एव जगत्करुपाणकारका भवन्ति ॥ ६ ॥

भविर्थः — ये स्त्रहान् ज्ञानिनस्सज्ञानान् सद्यो विदुषः कत्वा सत्यधर्ममार्गेण गमित्वा पापाहियोजयन्ति त एवात संसारे दुर्ल-भास्सन्ति ॥ ६ ॥

पद्रार्थ: — नो ( इमे ) ये ( दूळमासः ) दुःख से प्राप्त होने योग्य निद्वान् ( मित्रः ) मित्र और ( वरुणः ) श्रेष्ठ पुरुष ( दत्तैः ) सेनाओं वा चतुर ननों से ( अ- पि ) भी ( अचेतसम् ) अज्ञानी को (चित् ) भी (चितयन्ति ) जनाते हैं और ( सुचे- तसम्) शुद्ध अन्तः करण और ( ऋतुम् ) बुद्धि का ( वतन्तः ) सेवन करते हुए जन ( सुपथा ) सुन्दर धर्म्भयुक्त मार्ग से ( अंहः ) अपराध को ( चित् ) भी ( तिरः ) निवारण में ( नयन्ति ) पहुंचाते हैं वेही संसार में कल्याणकारक होते हैं ॥ ६ ॥

भविथि: - जो अज्ञानियों को ज्ञानी और ज्ञानियों को शीघ विद्वान् कर-के सत्य धर्मी के मार्गसे बलाकर पाप से एथक् करते हैं वेही इस संसार में दुर्लभ हैं॥ ६॥ पुनः के विद्दांसः श्रेष्ठा भवन्तीत्याह ॥ किर कौन विद्वान् श्रेष्ठ होते हैं इस विषय को०॥

डमे दिवो अनिमिषा एथिव्याहिंचिक्तवांसी अ-चेतसं नयन्ति । प्रवाजे चित्रयो गाधमंस्ति पारं नो अस्य विष्पितस्यं पर्वत् ॥ ७॥

ं इमे । दिवः । भनिंऽमिषा । पृथिव्याः । चिकित्वांसंः । भचेतसंम् । नयन्ति । प्रऽवृाजे । चित् । नद्यंः । गाधम् । भहित । पारम् । नः । भस्य । विष्यतस्यं । पर्यन् ॥ ७॥

पदार्थः—(इमे) (दिनः) सूर्यादेः ( त्र्रानिम्पा ) नैरन्तर्येण ( प्रथिव्याः ) भून्यादेः पदार्थमात्रस्य ( चिकित्वांसः ) विज्ञापयन्तः ( त्र्राचेतसम् ) जङ्बुद्धिम् ( नयन्ति ) ( प्रज्ञाजे ) प्रज्ञानित यस्मिन् तस्मिन् देशे (चित् ) यथा ( नयः ) सरितः
( गाधम् ) त्र्रापितमुदकम् ( त्र्रास्ति ) ( पारम् ) परभागम्
( नः ) त्र्रास्मान् ( त्र्रास्य ) ( विष्पितस्य ) व्याप्तस्य कर्मणः
( पर्षन् ) पारयन्ति ॥ ७ ॥

श्रन्वयः है मनुष्याः य इमे चिकित्वांसोऽनिमिषा पृथिव्याः दिवश्र विद्यामचेतसं नयन्ति चित् प्रवाजे नद्यो गच्छन्ति यदासां गाधमुदकमस्ति तस्मात्पारं नयन्ति तथाऽस्य विष्पितस्य कर्मणः पारं नोऽस्मान्पर्षन् त एव विदुषः कर्तुमर्हन्ति ॥ ७ ॥

भविर्थः - ये विहांसो विद्युद्धम्यादेश्सर्वस्याः स्टप्नेविद्यां बोध-यन्ति ते सर्वान् मनुष्यान् दुःखात्पारं नेतुं शक्नुवन्ति ॥ ७ ॥ पद्रियः —हे मनुष्यो जो (इमे) ये (चिकित्वांसः) विज्ञान देते हुए (भ-निमिषा) निरन्तरता से (पृथिव्याः) भूमि आदि पदार्थ मात्र की और (दिवः) सूर्य्य आदि की विद्या को (अनेतसम्) जड़ बुद्धि को (नयन्ति) प्राप्त कराते हैं और (चित्) नेसे (प्रत्राजे) जिस में चलते हैं उस देश में (नद्यः) नदियां जाती हैं जो इन नदियों का (गाधम्) अथाह जल (अस्ति) है इस से (पारम्) परमाग को षहुंचाते हैं वैसे (अस्य) इस (विद्यतस्य) व्याप्त कमें के पार को (नः) हम लोगों को (पर्धन्) पहुंचाते हैं वेही विद्वान् करने को योग्य होते हैं ॥ ७॥

भावार्थ: - जो विद्वान् जन विज्ञली और मृमि आदि सम्पूर्ण सृष्टि की विद्या को जानते हैं वे सब मनुष्यों को दुःख से पार ले जाने को समर्थ होते हैं ॥७॥

> पुनः के विद्यांस उत्तमा भवन्तीत्याह ॥ फिर कीन विद्वान् उत्तम होते हैं इस विषय को०॥

यद् गोपावदिवितः शमं भद्रं भित्रो यच्छनित वरुणः सुदासे । तस्मिन्ना तोकं तनंयं दर्धाना मा कर्म देवहेळनं तुरासः ॥ ८॥

यत्। गोपावंत्। भदितिः । दामै । भद्रम् । सिन्नः। य-च्छेन्ति । वर्रणः । सुऽदासे । तस्मिन् । म्रा । तोकम् । तनंयम् । दथानाः । मा । कुर्म । देवुऽहेर्छनम् । तुरासः ॥८॥

पदार्थः—(यत्) ये (गोपावत्) पृथिवीपालवत् (त्र्रादितिः ) विदुषी माता ( द्रार्म ) गृहम् ( मद्रम् ) मजनीयं कल्याणकरम् ( मितः ) सखा ( यच्छन्ति) प्रददित (वरुणः) श्रेष्ठः (सुदासे) द्रोभना दासा दातारो यस्मिन् व्यवहारे (तस्मिन्) (त्र्रा)समन्तात्

(तोकम्) श्रपत्यम् (तनयम्) (विशालम्) (दधानाः) धरन्तः (मा) निषेधे (कर्म) (देवहेळनम्) देवानां विदुषामनादराख्यम् (तुरासः) स्वरिता श्राशुकारिषाः ॥ ८॥

श्रन्वयः-यथादितिर्मित्रो वरुणश्र गोपावद्भद्रं शर्म ददाति तथा सुदासे तस्मिन तनपं तोकं च दधाना यद्ये सर्वेभ्यः सुखं य-च्छन्ति ते भवन्तः तुरासस्सन्तोः देवहेळनं कर्म मा कुर्वन् ॥ ८॥

भावार्थः — त्रत वाचकलु • — ये मात्वन मित्रवन्न्यायाधी । शराजवत्सर्वान् सत्या विद्याः प्रदाय सुखं प्रयच्छन्ति धार्मिकाणां विदुषामनादरं कदाचिन कुर्वन्ति सर्वान्संतानान् ब्रह्मचर्ये विद्यायां च रज्ञन्ति त एव सर्वजगद्धितेषिणो भवन्ति ॥ ८ ॥

पद्रियः — जैसे (श्रदितिः) विद्यायुक्त माता ( निश्रः ) मित्र ( वरुणः ) श्रेष्ठ ( गोपावत् ) पृथिवी के पालन करने वाले राजा के सदृश् ( भद्रम् ) सेवन करने योग्य सुख कारक ( शर्म ) गृह को देते हैं वैसे ( सुदासे ) सुन्दर दाता जन जिस व्यवहार में ( तस्मिन् ) उस में ( तन्यम् ) तिशाल उत्तम ( तोकम् ) सन्तान को ( द्यानाः ) धारण करते हुए (यत्) जो जन सब के लिये सुख ( यच्छ्रन्ति ) देते हैं वे श्राप लोग (तुरासः ) शीध करने वाले हुए ( देवहेळनम् ) विद्वानों का जिस में श्रनादर हो ऐसे ( कर्म ) कर्म को ( मा ) मत करें ॥ = ॥

भविधि:—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो माता के, मित्र के और न्यायाधीश के सहश सब को सत्य विद्या दे कर सुख देते हैं और धार्मिक विद्वानों के अनादर को कभी भी नहीं करते हैं और सब सन्तानों की ब्रह्मचर्ध्य और विद्या में रच्या करते हैं वे ही सम्पूर्ण जगत के हित चाहने वाले होते हैं ॥ = ॥

पुनर्मनुष्याः किं कुर्युः किंच न कुर्युरित्याह ॥

किर मनुष्य क्या करें और क्या न करें इस विषय को कहते हैं ॥

श्रव वेदिं हो वांभिर्यजेत रिपः काश्चिंहरुण्धुतः

स:। परि हेषोभिरर्यमा छंणक्तूरुं सुदासे छषणा

उ लोकम् ॥ ९ ॥

भवं । वेदिम् । होत्रांभिः । यजेत । रिपः । काः । चित्। वरुणऽधृतः । सः । परिं । हेषं ःऽभिः । धर्यमा । वृणकु । उ-रुम् । सुऽदासे । वृष्णी । कुं इति । लोकम् ॥ ९॥

पदिर्थिः—( श्रव ) विरोधे (वेदिम्) हवनार्थं कुण्डम् (होशामिः ) हवनिक्रयाभिर्वाग्मिर्वा होतेति वाङ्नाम निघं ॰ १। ११
( गजेत ) संगच्छेत (रिपः) पापात्मिकाः कियाः (काः) (चित्)
श्रिप ( वरुणधुतः ) वरुणेन धुतः स्थिरीकृतः ( सः ) ( परि )
सर्वतः ( हेपोभिः ) हेपयुक्तैः सह ( श्रियमा ) न्यायाधीशः ( ष्टणक्तु ) प्रथम्मवतु ( उरुम् ) बहुसुखकरं विस्तीर्णम् (सुदासे )
सुष्ठु दानारुषे व्यवहारे ( ष्टपणी ) बिल्षी राजामात्यी ( उ )
( लोकम् ) ॥ ९ ॥

श्रन्वयः — यो होतामिर्वेदि यजेत यः कश्चित् काश्विदिषः क्रिया श्रवयजेत स वरुणध्रतोऽर्यमा हेपोभिः परि एणक्रूरं लो-कमु रूपणो च सुदासे प्राप्नोतु ॥ ९ ॥

भावार्थः — ये विद्दांसी वेदयुक्ताभिवीग्मिस्सर्वान् व्यवहारान् संसाध्य दुष्टिकिया दुष्टांश्व त्यजनित त एवीत्तमं सुखं लभनते॥ ९॥ पद्धि:—जो (होत्राभिः) हवन की क्रियाओं वा वाणियों से (वेदिम्) हवन के निमित्त कुएड का (यजेत) समागम करें श्रीर जो कोई (चित्) मी (काः) किन्हीं (रिपः) पाप स्वरूप क्रियाओं का (श्रव) नहीं समागम करें (सः) वह (वरुणधुतः) श्रेष्ठ से स्थिर किया गया (श्रय्यमा) न्यायाधीश (द्वेशोभिः) द्वेष से युक्त जनों के साथ (पिर) सब श्रोर से (वृणक्तु) पृथक् होवे तथा (उरुम्) बहुत सुख कारक श्रीर विस्तीर्ण (लोकम्) लोक को (उ) श्रीर (वृषणी) दो बलिष्ठों को (सुदासे) उत्तम प्रकार दान जिस में दिया जाय ऐसे कम्में में प्राप्त होवे॥ र॥

भावार्थ: — जो विद्वान् जन वेद से युक्त वाणियों से सम्पूर्ण व्यवहारों को सिद्ध कर के और दुष्ट क्रियाओं और दुष्टों का त्याग करते हैं वे ही उत्तम सुख को प्राप्त होते हैं ॥ र ॥

पुनस्ते विहांसः किं कुर्युरित्याह ॥ किर वे विद्वान् जन क्या करें इस विषय को०॥

स्विश्विद्धि सम्रीतरुखेष्येषामपीच्येन सहंसा सहंन्ते। युष्मद्भिया देषणो रेजमाना दर्चस्य चि-नमहिना मुळतां नः॥ १०॥

स्विरिति । चित् । हि । संऽऋितः । त्वेषी । एषाम् । ध्रापीच्येन । सर्हसा । सहंन्ते । युष्मत् । भिया । वृष्णः । रेजमानाः । दर्चस्य । चित् । मृहिना । मृळतं । नः ॥१०॥

पदार्थ: — (सस्वः) अन्तश्चरन्तः (चित्) अपि (हि) (समृतिः) सम्यक् सत्यिक्रियावान् (त्वेषी) प्रकाशमाना (ए-षाम्) (अपिच्येन) येनायमञ्चिति तत्र भवेन (सहसा) ब-

लेन (सहन्ते ) (युष्मत् ) युष्माकं सकाशात् (भिया) भयेन (द्रषणः ) बलिष्ठाः (रेजमानाः ) कम्पमाना गच्छन्तः (दत्तः स्य ) बलस्य (चित् ) स्त्रपि (महिना ) महत्त्वेन (मृळत ) सुखयत स्त्रत्र संहितायामिति दीर्घः (नः ) स्त्रस्मान् ॥ १०॥

श्रन्वयः - ये हि सस्विश्वदेषां त्वेषी सम्हितरस्त्यपीच्येन सह-सा सहन्ते तेभ्यो युष्मद्भिया रेजमाना वृष्णो रेजमाना भवन्ति ते यूर्यं दत्तस्य महिना चिन्नो मृळत ॥ १०॥

भविथिः – हे मनुष्या यस्य सत्या प्रज्ञा विद्या नीतिः सेना प्रजाश्च वर्तते सं एव इाचून सहमानः सर्वान सुखयति स महिमाः नन्दितो भवति ॥ १०॥

पद्रार्थ:—नो [हिं] निश्चित [सम्झः] मध्य में चलते हुए हैं [चित्] और [एपाम्] इन की [त्वेषी] प्रकाशमान [समृतिः] उत्तम प्रकारसम्य किया है [अपीच्येन] निस से चलता है उस में हुए [सहसा] बल से [सहन्ते] सहते हैं उन के लिये और [युष्मत्] आप लोगों के समीप से [मिया] भय से [रे- जमानाः] कांपते और चलते हुए [वृषणः] वलिष्ठ कांपतें हुए जाने वाले होते हैं वे आप लोग [दत्तस्य] बल के [महिना]महत्त्व से [चित्] भी [नः] हम लोगों को [मळत] सुल युक्त करें ॥ १०॥

भविशि:—हे मनुष्यो ! निसकी सत्य-बुद्धि, विद्या, नीति, सेना और प्रजा वर्त-मान है वही शत्रुश्रों को सहता हुआ सब को सुख युक्त करता है वह महिमा से आनन्दित होता है ॥ १०॥

> पुनर्विद्दांसः किं कुर्युरित्याह ॥ फिर विद्वान् क्या करें इस विषय को ॰ ॥

यो ब्रह्मणे सुमृतिमायजाते वाजंस्य सातौ

पंरमस्यं राय: । सीक्षंन्त मृन्युं मुघवांनो ऋर्य छ-रु क्षयांय चिकरे सुधातुं ॥ ११ ॥

यः । ब्रह्मंगे । सुऽमितिम् । माऽयजाते । वार्जस्य । सातौ । प्रमध्यं । रायः । सीर्चन्त । मृग्यम् । मघऽयानः । मुर्यः । द्वरु । चयाय । चिकिरे । सुऽधातुं ॥ ११ ॥

पदार्थः - ( यः ) ( ब्रह्मणे ) घनाय परमेश्वराय वा ( सुमतिम् ) शोभनां प्रज्ञाम् ( श्रायजाते ) समन्ताद्यजेत सङ्ग्रच्छेत
( वाजस्य ) विज्ञानस्य ( सातौ ) संविभागे ( परमस्य ) श्रेष्ठस्य ( रायः ) धनस्य ( सीच्चन्त ) संबध्नन्ति ( मन्युम् ) क्रोधम् ( मधवानः ) परमधनयुक्ताः ( श्र्यः ) यथावञ्ज्ञातारः ( उरु ) बहु ( च्याय ) निवासाय ( चिक्रिरे ) कुर्वन्ति ( सुधातु )
शोभना धातवो यस्मिन् गृहे ॥ ११॥

स् श्रन्वयः - हे मनुष्याः! यः परमस्य वाजस्य सयः साती ब्रह्मणे नम्सुमतिमा यजाते ये मधवानोऽर्यः मन्युं सीचन्त चयायोरु सुधातु च-किरे त एव श्रीमन्तो जायन्ते ॥ ११॥

भावार्थः —ये मनुष्या ईश्वरविज्ञानायोत्तमधनलाभाय श्रेष्ठाय ृग्रहाय क्रोधादिदोषान् विहाय प्रयतन्ते ते सर्वसुखा जायन्ते ॥११॥

पदार्थ:—हे मनुष्यो (यः) जो (परमस्य) श्रेष्ठ (वानस्य) विज्ञान भीर (रायः) धन के (सातौ) उत्तम प्रकार बांटने में (ब्रह्मायो) धन के वा पर् रमेश्वर के लिये (सुमतिम्) उत्तम बुद्धि को (ब्रायजाते) सब प्रकारको श्रास होवै